

## माक्कथन

जैतां का प्राचीत इतिहास अस्तव्यस्त क्लिरा हुता है। वास-पत्र और जिल्लाकेलों के सिंदिरिक संस्कृत, प्राकृत और सांक्रमायके कार्यों में मी प्रयु इतिहाससामाधी उपकल्प होती है, वत सबका संपहकर प्रकाशित करना निवान्त आवर्षक है। आस्प्रसंस्कृतिमें शुरुका पत्र बहुत जैना माना गया है वनकी मिक्का महस्स्य अति विसाल है। प्रमापार्योंका इतिहासि या शीवनचरित्र वनके मक किस्प्यापातुवादस्य कार्योंमें किला करते हैं, ऐस कास्य जैन सामित्यां इसारोंकी संक्यामें हैं परन्तु सेत्र है कि सोकके वासाक्स संपिकाश (असुद्धित काल्य) प्राचीन ज्ञानभण्डारोंने पद्ग-पढ़े तप्र हो रहे हैं और सामावित्र जैना चाहिए बैमा इस दिशामें प्रयम हुना कात्र नहीं होता।

### अधावधि प्रकाशित ऐ० काध्यसम्ब

पंतिद्वासिक मारा कार्योके संस्कृत्यम झद्यावि प्रकाशिन मन्य इमार समग्र केवळ ७ ही हैं। जिनमें "ऐतिद्वासिक राममंत्रत्र" नामक ४ मान सीर 'एतिद्वासिक सहायमस्या मा १" भीविजय समग्रीत्जी सीर उनक शिष्य भी विद्याविजयज्ञी सम्पारित एवं मीनिविजयज्ञी सम्पारित 'जैन तिव्वासिक गूनर काम्य संचय" सीरमाजनसालम्बोलंबर्वसम्बा B A L L B संशापित 'जैन पंतिद्वासिक राससाला' मामस प्रमारित हुए हैं। इसक मतिरिक्त वर्ष प्रतिहासिक काच्य स्वनन्त्र-प्रत्य १ रूपमें २ मासिक्यवॉमें भीर कियय १राम-संप्रदों में भी प्रभावित हुए हैं । एस राम मभी तक यहुत मधिक प्रमाणमें स्ववधीति हुए हैं । एस राम मभी तक यहुत मधिक प्रमाणमें स्ववधीति के केवें में तथा प्रभाव पूर्व । आवार्यों एवं विद्वानींक मितिरिक्त कियस सुभावकॉक ए काव्य भी उपरीक्त संम्मामं प्रकाणित हुए हैं । तीयोंक सम्मन्धमं भी ऐस स्वनेका कस्य उपरस्था है मिनका संमद्र भी गुनिरान भीवित्य विवस्त सम्मन्ति प्रमाण स्वीत्य परि प्रमाण स्वीत्य प्रसाण स्वात्य प्रकाशित प्रविद्व स्वात्य प्रमाण स्वात्य प्रकाशित प्रविद्व स्वात्य प्रकाशित हुई हैं । इसाम समहसे से ऐसे इसामित काव्य है निर्मे स्वावक्रम प्रकाशित विकास स्वात्य ।

आवश्यकीय स्पष्टीकरण

मन्तुत मादानें सपिकांश काव्य दारतराच्छोय ही हैं इससं कोइ यह समझतेको मूख न कर बेटे कि सम्पादकोंको सन्यमञ्जीय काव्य प्रकाशित करना इन्द्र नहीं बा। इसने तपान्चीय स्रोज शोधपंगी विज्ञात सुनिक्योंको तपान्चीय सप्रकाशित काव्य मननेको विज्ञात भी की थी पर बाद है कि किसीकी बोरसे कोइ मामपी नहीं निक्षी। तब यशेपकाव्य सामगीको ही प्रकाशित करना पदा।

१ वज्राविकारास करपानसायस्पृतिराज्ञ देवनिकास । २ जेवनुस्के अर्होर्वे । ३ प्राचीन गूर्वरकानसंबद्धे रास संबद्धे ।

राजपुताना प्रान्त बीकानेरमें विदोषकर खरतरगच्छका ही प्रचार भीर प्रमाव रहा है। अवच्य हमें अधिकार काम्य हमी गच्छक प्राप्त हुए हैं। वयागच्छीय काम्य एकमात्र "भीविजय मिंह सूरि विजयप्रकाल राम" व्यक्रम हुमा या वह और तत्यश्चात् व्याप्त्यायत्री भीसुलसामरको महाराजने पालीवानेसे "शिषपूक्य गणिनी विकासिगीत" मेला या चन दोनोंको भी प्रस्तुन मन्यमें प्रकाशित कर दिया है। हमारे संप्रहमें कविषय पार्श्वचंद्रगच्छीय पण्काव्य हैं जिन्ह प्रकाशनार्थ सुनिवस्य आग्न्यंत्रजी कनक्यंत्रजीने नक्ष्य करखी है अतः इसने इस संस्कृत में ता अनावस्यक समझा।

मस्तुत मन्दमें अधिकाश सरतरराज्यीय मिन्न मिन्न शासाओं के कार्यों का संबद्ध है, एक्ट्री मन्दमें एक विषयकी प्रदुर सामग्री मिन्नेस इतिहास स्वक्रको सामग्री कुगतेमें समय और परिभ्रमकी वृद्धी भारी वचत होती है। इस विशेष्टाकी ओर स्वस्य देवर इमने अधाविष करस्य मार सरतरराज्यीय एँ० कास्य प्रस्तुत संबद्धों प्रकाशित कर दिये हैं, जिससे प्रस्तुत विषयमें यह मन्य तूम सहायक हो गया है। मूख पुस्तक एप भारतक प्रधान सीजिनस्वस्यि हो सीजितवन्त्रस्यि वृद्धानतिक। और भीस्रावन्त्रस्यि क्रा भीतिन विश्वस्थान एवं सामग्री क्रा मारतिक स्वार द्या मारतिक कर करक एति हासिक स्वार व्यवस्थान है दिया है। स्वस्य अधित कर पित्रहासिक सार स्वारम्यान है दिया है। स्वस्य में प्रकाशित कर स्वरुर्ध प्रतिविध सामग्री क्रा स्वरुर्ध सामग्री क्रा स्वरुर्ध सामग्री क्रा स्वरुर्ध सामग्री स्वरुर्ध होन्स्स सार्थ सामग्री स्वरुर्ध होन्स सार्थ सामग्री स्वरुर्ध होन्स सार्थ सामग्री सामग्

A देलें प्रति-वरिचय ।

च्च महरकपूम दुन्छ और अपूर्ण इतिर्द १ मी वो हमें वपडम्प हुई प्रकाशित कर दो गई है, विद् किसी सञ्जनको व्यक्ती पूरा प्रतिया मिलें तो हमें सबस्य सुवित करें।

पे**॰ काष्प्रकी प्रमुर**सा

जैसक्योर मण्डारकी सूची २ से हाल होता है कि ब्हां भी
एक तुश्रप्ति ३ से शिक्षितपित्त्रियि, जिनब्हमस्त्रिके अपन्नेश ग्रहासें
बर्णन, जिनास्त्रोध सुनिक्शन जिनबुद्दास्त्रियि वर्णने प्रमुद्दे न पर्याप्त स्वीक्ष्मप्ति एक्ष्मप्त (नं० ३५८ के अन्तर्से) और
सीविनस्विस्त्रियि गुरुगीत (पत्र २ न० १५८ के अन्तर्से) सीविमस्त्रियि गुरुगीत (पत्र २ न० १५८६ में ) विद्यमान हैं
परन्तु क्ष्मप्ति हम ये उपस्त्रस्त मही हुए, सस्स्व है कि कुछ हतिए
वेदी हों जो इस सन्तर्से स्वाधित हैं ।

अरतराप्यका काम्य साहित बहुत विद्यास है। सपनी अपनी साराका साहित्य सनके श्रीपुरूपोंक पास है माराफरीय

१ जीविकराज्ञस्तिरास साविजी ता र(प्र१६) भीविवदण-स्ति अन्यव भावि अन्य विदोन (प्र१४) जीवीतिरुक्त्रिया भाविजी ता २७ (प्र४१) भीजिल्लाम्ब्रस्तिनित सन्दर्गे (प्र११) विद्या स्तिदिमीत जाविज्ञस्त (प्र१४)।

९ **चेत्रकारके विवर्ध क्रमीश्रको** मेन्छि।

के करायरमञ्ज्ये आवासीक पेतिहासिक पुन वर्णशासक कार्योकी सन्दर्भ सकरत्यूने प्रति अशीस्तांक्षेत्र संवारणे सी पर रोह है कि बहुत कोर्कोचर भी वह वक्कन्य वहीं हुई।

वेचें— 'बेच साहित्यको संवित्त इतिहास" प्र १६७ से १२६ ।

( पाढी ), ब्रु झानार्य, मान्द्र्भी झीर छन्दनऊ वार्डोके पास सर तरमञ्जूका बहुतमा पृतिहासिक साहित्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है।

हमारे संप्रहर्में इपरमें भीर मो कई पतिहासिक काव्य वपस्यव हुए हैं नो प्रमानकास प्रकट किये जायेंगे। प्रस्तुत सन्यको उपयोगिता

यह प्रन्य रृष्टिकोणद्वयसं विशेष रुपयोगी है । एक हो एतिहासिक भौर इसरा मावासाहिस्य । कविषय माधारण काम्योंक भविरिक्त प्राया भभी काव्या ऐतिहासिक इप्टिस संग्रह किये हैं, गुण वण नारमक अनेक गीत, गईसियें बायक प्रयुति हमार संपहमें है, परन्तु धनमेंसे एविहासिक कार्न्योंको ही धन चुनकर प्रस्तुत सम्बर्धे स्यान दिया गया है। अधावधि प्रकृष्टित संप्रहोंसे भाषा साहित्य-की दृष्टिसे यह मंग्रह सर्वाधिक स्वयोगी है। क्योंकि इसमें बारहरी मनास्त्रीस छेकर बीसबी सनाव्दी ठक छगभग ८०० वर्गोके, प्रत्येक इलाब्दीके **योडे बहुत का**ध्य अवस्य सं**पद्मीत हैं।**≯ जिनसे भापा-विज्ञानके अम्यामियोंको अवाखीवार भाषाकोंके अतिरिक्त का प्रान्तीय भाषाओंका भी अच्छा द्वान हो सकता है। कविषय काम्य दिन्दी वद राजस्थानी भीर दुख गुजरावी प्रभृति हैं। सपभग्न भाषाक रिप तो यह संग्रह किनेप महत्त्वका ही है। किन्तु नमृतक तीरपर इस संस्कृत और प्रकृतक काम्य भी द हिये गये हैं।

काम्यकी दृष्टिस जिनन्तरस्रि, जिनोन्यस्रि जिननुसारस्रि जिनपितस्रि जिनराजस्रि, विजयमिंडस्रि बादिक राम विवाहस

शतान्द्रीवार कान्योंका संक्षित वर्तीकाल सन्य स्वावमें सुदित है।

षड़े सुन्तर चीर मश्कारिक मापमें है। मिनको पहनसे प्राचीन कार्योक स्रजन, सीवन, सुन्तर सब्द बिन्याम और पबनी हृद उपमाजोक साथ साथ सनेक मर्खोका सनुभव दोता है।

हुँ उपमालाक साथ साथ मनक सम्द्राका श्रनुभव इति इ। इस संश्रहमें प्रकाशिन प्रायः सभी काम्य समसामयिक खिप्किद प्रतियोंस ही मन्यादित किये गये हैं। इसका विशेष स्पष्टोकरण प्रति-परिचयमें कर दिया गया है।

श्वरुष्ठामें अध्यवस्थाका कारण

खगभग था। वर्ष पूर्व कद इस प्रत्यको छपाना प्रारम्म किया या इब जितने काव्य इसार पाम से सबको रचनाकाछको रख्नकालुसार ही प्रकाशित करना प्रारम्म किया था। परन्तु ससके पहचान क्यों ज्या नवीन मामग्री मिस्टवी गड़ स्थॉ-स्थॉ इसमें झामिश करते गय। मत्र जैमा चाहिये कार्योक स्वनुक्रम ठीक न यह सक। पिर गी इमन पीस्टम प्रन्यको चार विमानोंसे विमान कर चतुर्थ विमान में सम्बंग प्राणीन कार्योको दे दिया है। रचना समयो अपेकासे काम्य जिम रहुआस सम्पादन होने चाहिये सनकी स्वनन्त्र गाठिका दे दी है ताकि पण्डोको कार्यक्रीवार मापामीक कार्याम करनमें सुमाना बीर सनुकूक्ता मिश्र। प्रतिहासिक सार-करन्त्र ( सारा बार ) क्रीयक प्रदक्तिस ही हमा है।

प्रस्तुत प्रत्यको सबाह सुन्त्र और बिक्रेण बच्चामी बनानेका प्रत्यक प्रयक्ष दिया गया है। जो छोग प्राचीन राजस्थानी और बच्चेण प्राचास अनस्थित हों उनक छिये "बहिन शब्दकोन्न" और शहराबहर एनिकासिकसार वे दिया है। इसक अनिरिक्त स्थान स्थानपर प्राचीन सुन्द्रर चित्र, बिक्षेप नाम सुची, अनक आबदयक वार्तोका स्पर्टीकरण (प्रति परिचय, कवि परिचय चित्र परिचय आदि) कर दिया गया है।

### सञ्जद्धियोंका आधिक्य

कारयों को यदाशकि संशोधन प्रक प्रक्रांशित करनपर भी इस मन्दर्में अशुद्धियों का कांपिक्य है। इसका प्रभात कारण स्थि काश कार्यों की एक-एक प्रतिका ही क्यळ्य होता है। जिनकी एउस अधिक प्रतिमें प्रमा दुई हैं व पाठान्तर सट्टोंक साथ-आप प्राय: शुद्ध ही छप हैं। क्यु हैं कि कित्यय अपुद्धिया प्रेस दाप और हिन्द दोषस भी रह गयी हैं। शुद्धिपत्र पीछे द दिया गया है, पार्ट्मोंस अनुरोप है कि क्यम सुधारकर पहें। अधिकार शुद्धिपत्र जालीरस पुरातस्व-वत्ता शुनिरात्र भी कृत्यागविजयमीने बताठर सन्ता था। अवएक हम पूज्यभीत प्रति कृतहता प्रहर करते हैं।

### रास-सार

र स्वन्दार
कार्योक पनिदासिक सार अनि संक्षित्र झाँर सारगभिन
दिन्ना गया है। पहल इसारा यह विचार वा कि कार्योक अनि
रिक इनर सामग्रीका सम्पृण पप्यान कर सार परिचय पिन्तृन
दिन्न इनर पानुसम्य पहुन यहा हा जानक कारण एसा न करक
संक्षेत्रस ही क्रिन्ना पदा।

अयोग्यना

यह मन्य किमी विद्यानक सम्पादकावमें प्रकार हाता ता किरीय

काम्परचनाकालका सक्षिप्त शताब्दी अनुक्रम# १२ वीका क्षेपाद । कवि पाल **फुन क**रतर पट्टाक्खा ( प्रूप्ट ३६५ सं ३६८ )। १३ वीका शेपाट । जिनवासमस्रिगुणकगन ( पुष्ठ ३६६ स ३५० ), जिनपतिसुरिषक्छ गीठादि ( पूष्ठ ६ से १० )। १४ चीका प्राद्धाः

जिनेहबरस्रिराम ( प्रन्ठ ३५० स ३८३ ), गुरुगुषपद्पत्र (प्रन्ठ १स३)। होपाद —

११ स १४)। १५ बींका पूचाद्व ।

NS 8.5)1 क्षेपाद —

जिनकुमालम्रिराम (प्रन्य १५ स १८), जिनक्यास्रिराम (पुन्ठ २० से २३), जिनप्रससूरि—जिनव्यसुरिगीत (पुन्ठ

जिनोद्यम्रिगुणकान (प्रष्ठ ३६ से ४०) जिनोद्यम्रि रामद्वय ( प्र ३८४ स ३८६), जिनप्रभमृति गुवाबसी (प्र

राग्तरगुरगुणङ्ग्यय ( ५० २४ म ३/ ) स्तरतरगच्छनुबाबसी (प्०४३ स ८८) कार्तिरह्रमृति फाग (प्०४०१-२),भाव

र्श्व क्रीपोंका स्वनाकात अनुवादिक है।

प्रमसृरिगीन ( ए० ४६-५० ), झिवपृष्टा विज्ञप्ति ( ए० ३३६ ), वगरपहावको ( ए० ३१२ ) ।

१६ वीका पूताइट ।

क्षमदाभगीत (पूर्व १३४)।

१६ वीं का होपाद ---

जिनदत्त स्तुति ( पू० ४ ), जिनचँद्र अप्नक ( पू० ५ ), कींसि रस्तमृति चौ० (पू०५१) जिन्नईसमृरि गीन (पू०५३), क्षेमईम कुत गुवावछी ( ए० २१५ स २१७ )

१७ भी का पुताद्वौ---

दबिठिखकोपाच्याय चौ० (पू० ५५), भावद्वय गीन (पू० १३५), पुण्यसागर गीत (४०६७) पुरुषताहण गीनादि (पृ०८६, ६४ ११० स ११७) जयतपद्वति भादि साधु कीचि गीन ( पू॰ ३७ स ४५ ), स्तरनर गुवाबिछ (प्र २१८ स 🎍 ), कीत्तिगरन सुरि गीन ( पृ० ४०३ ), इयानिसक ( पृ० ४१६ ), यगद्भान, करममी गीतादि (ए० १४६, २०४), मादि ।

नेपाट ---

किनचेन्स्रि किनसिंह, किनराम किनमागर स्रि गीन रामादि (४० ५/ स १३०) १५० स २३० १३४ ४१७) स्तरम् गुवावछि (पू॰ २२८) पि॰ स्तर॰ पट्टावसी (पू ३१६) गुणप्रम सुरि प्रयन्य (५० ४०३), विजयमिद सृरि शम (पू ३४१) पद्माम (पू०४०) समयसुन्द् गीन (४०१५६) इत्या (४०३०३ मादि।

सुन्दर होता, क्योंकि इमारेंसे एतद् विषयक हान कीर क्युयका कमाव है, परन्तु अनुस्वी विद्यानका सहयोग प्राप्त न होनेपर इमने अपनी अस्पन्तिक माहिस्पर्दाक्ष कीर कद्मन एससहसे प्रेरित हो यक्षासाम्य सम्पादन किया है। इस कार्यमें होने क्या एक सक्तका सिक्षी है, यह निगय विद्यान पाठकों पर ही निर्मर है। इस विद्यान नहीं है, सम्यामी है अप मुख्येका होना कनिवार्य है। अत्ययक क्युतावी विद्यानोंस योग्य सुक्ता पाइट हुए क्षमा प्राप्तना करते हैं। प्रकारानम विद्यान्य

प्रस्तुन प्रेयका "सुग्रायान किनर्वत्त्ति" प्रेयके साथ ही सुद्रण प्रारम्भ हुमा या परन्तु हमार स्वापारिक कार्यों में स्थम्त रहने व सन्यान्य असुविधाओं क कारण प्रकाशनमें विख्यन हुमा है। सपने स्थानायिक कार्यों में ममय कम मिछनेने हम हसको सम्यादन मनोग्र और सुवान नहीं कर मक। यदि हमकी दिगोयानुस्तक्र सहमार मिछा तो प्रेयकी सुमस्यादिन स्ववस्थित काकृष्टिकी कार्याग। आभार प्रवर्षान

इमकी प्रमावना बीयुक हीरास्त्रक्षणी सैन MALLB (प्रोप्नेमर पदवन शरोज अमरावणी) महोत्यने क्षिप सजनेकी इसाकी है अनवद इस सायक दिशेष सामारी हैं।

इस अन्यक "कठिन राज्य काण" का निमाण करनमें भाननीय छारु नाहक रामसिंहकों M. A. विसारत कीर स्वामी नरोत्तम तामकी M. विपारतम कृत महायता मिसी है। मोस्वर्वी स्वाम्ब्री क पटनक काम्योंका मन्त्रिम गुक्त संगोधन सोमान पं इरगोकिन्य दासभी सठ "त्याय व्याकरणतीय" ने कर दनकी क्या की है। भीपुक प्रिमीजाक्षमी पाठरचा महोदमस भी हमं मंद्रोपनमंपूग सहा यता मिक्की है। भीपुक मोहनठाल दलोचन्द इसाह BA-L-L-B (वकीक हाईकोर, कम्बई) न भी समय समयपर सत्यरामरा द्वारा सहायता गर्वचाई है। इसी प्रकार करिपय काव्य ६० मुलनागर भी, सुनिवय रम्रमुनिमी, स्रविश्वमी एवं जैमल्यसरहाल यतिवय क्ष्म्यीचन्द्रभीने और कविषय विश्वम्बल्यमीन और उपियय पाठ्यमा विश्वम् स्थापना स्वार्य हुए हैं स्वत्य प्रवार मान्य हुए हैं स्वत्य प्रमान सुनि पुण्याविष्ठमी साहिष्य क्ष्मि क्यार समी, जिनक द्वारा यतिव्य क्ष्मि क्यार समी, जिनक द्वारा यतिव्य क्या साहिष्य प्रमान प्रवि है। सहायक प्रमान मिल्ली क्षमी सहायता मिल्ली है। सहायक प्रमान मिल्ली क्ष्मि सहायता मिल्ली है।

निवत्रक---सगरचन्द् नाहटा, सबरलाल नाहटा !



# काम्यरपनाकालका सक्षित्र शताब्दी अनुक्रम

१२ वीका क्षेपाट्ट । कवि पासक् कुल खरतर पहाक्छो ( पूप्ट ३६५ से ३६८ ) ।

१३ वींका सेपाई । जिनकस्पस्रिगुणकान ( पूछ ३६६ से ३५० ),

भिनपश्चित्रपद्ध गीतादि ( एउ ६ से १० )। १४ वीका पूर्वद । भिनस्वस्तृरितम ( एउ १०० से १८६ ), गुरुगुषपद्ध्य ( एउ

१स२)। प्रपद्ध — फिनक्सळम्स्यिस (एट १० स १८), जिनक्समूरिगम

( प्रज २० स २३ ), जिननमसूरि—जिनवेषस्यितित ( प्रज ११ स १४ )। १९ बीका प्लाद । जिननेव्यसुरियाणकान ( प्रज ३६ स ४०), जिननेव्यस्रि सम्बद्ध ( प्र ३८४ से ३८६), जिनननमसूरि ग्राबोकती ( प्र १९ १८)।

होताद्ध ---रासनस्यान्यापञ्चलम् (१० २४ से ३८), रासनस्यस्यानसङ्गी (१० ४३ में २८), कानिसम्मृरि काग (१८ ४०१ २),भाव

भी हरियोंका रचनाकाड अनुमानिक है।

प्रससृरिगीन ( ए० ४६ ५० ), दिलचूका विद्यपि ( ए० ११६ ), वेगद्रफ्टावर्जी ( ए० ११२ )।

१६ वीका पूबाइट् ।

क्षेमराजगीत (पृ० १३८)।

१६ वी का क्षेपाद ---फिनवृत्त स्कुति (पू० ८) किनवृत्त कान्यक (पू० ५), कीति ररनस्रि की० (पू ५१), फिनवृत्तस्र्ति गीत (पू ५३),

क्षेम**्**स कृत गुवाबद्धी (पू० २१५ स २१७)

१७ वीं का पूर्वाहै—

दविष्ठकोपाञ्चाप ची॰ (पृ॰ ५५), साद्यर्प गीत (पृ॰
१३५) पुग्यसागा गीत (पृ॰ ६७) पुग्यवाहण गीताहि
(पृ॰ ८६,६४ ११० स ११७) असतपर्वाक मादि साध

कीचि गीन (पू० ३७ स ४५), सरतर गुवावि (पू० २१८ स २७) कीचिरस्त सुरि गीव (पू० ४०३) इयाविस्क (पू०

२७) डीलिरस्त सुरि गीत (यू० ४०३) इयातिस्क (यू० ४१६) वाल्युयस, करमभी गीतादि (यू० १४६, २०४), बादि । गेराड ---

जितन्त्रंत्रम्रि जित्तिस्त् जितराज जितनागर स्ति गीन सामात्रं (४००० से १३२, १५० से २३०, १३४, ४३७), स्रस्तर सुवाबत्ति (४००००), पि० स्तर० पहाबसी (४० ५३१) राज्यम सरि प्रवस्य (४०४०३) विजयसिंह स्ति

३१६) गुणाम स्रि प्रवत्स (पूरु ४२३) विक्रपसिंह स्रि रास (पूरु ३४१), पण्डस (पूरु ४२) समयसून् गीन (पुरु १४६) छत्त्व (पू ३५३ व्यक्ति।

### १८ वीं का पूर्वाद्ध ---

जिनरंग ( प्र० २३१ ), जिनरत्नसूरि ( २३४ स २४४, ४१८ ), जिनवहसूरि गीठ (पू॰ २४५) जिनेहबर सुरि (पू॰ ३१४), कीतिरस्त सरि बन्द ( प्र०४ ७), जिनचंद्र ( प्र०४३ ), भिनवम (प्र०३३५), माक्प्रमोद (प्र २५८), सक्सारार (पूर्भा), समयसुन्दरशीत (पू०१४८) आदि।

#### क्षेपाट ---

भिनस्त भिनइपंस्रि (इ० २६१ स २६३), क्<del>रिक्वंद्रस्</del>रि रास (पू ३२१) किनचंद्र (पू ३३७) कोचिंरस्न सुरि (पृष्ठ१३) भादि।

### १६ की का पर्याद ---

दबविद्यम (पू० २६४ सं २६२) जिनक म जिनक्द्र (पू० २६३ से २६६ तमा ४१४ से ४१६) जयमाणियय छेव (पू० ३१०) माति।

### योगाद ---

जिनइप जिनसीमान्य जिनमहेन्द्रसुरि गीत (प्र ३०० स ३०४) द्वानसार (५० ४३३) मादि।



### श्रीतात करेलागडी नीचनडी गोतेहा खब्दुर शर्ली दी मोर से मेंड।।

# ऐतिहासिक जैन-काव्ये संग्रह

<del>~-की</del>--

# प्रस्तावना

जैन पम भारतवयका एक प्राचीनतम पम है। इस प्राके स्मृत्यापियान देशक हान विज्ञान, ममाज, क्या-कींजक आर्ष वैदित्य क विकासमें पड़ा भाग तिया है। सनुत्यमात्र, नहीं-नहीं प्राणीमात्र में परमारमत्वकी मोगयता रखनेवाला जीव विग्रमान है। सीर प्रथम प्राणी गिरत करते जभी परमागमत्वकी सीर अपसर हो रहा है। इस उदार मिद्धान्तपर इस प्रमक्ता विश्वक्यम और विश्वक्यम्ब्युल स्थिर है। भिन्न भिन्न प्रभी के विराधी मनों सीर सिद्धांने क बील यह प्रम स्थान स्थान स्थान होए मामण्डस्य उपस्थित कर देता है। यह मीतिक सीर साम्यारिक क्षामाक विश्व करूर प्रमाण सिक्शस्य प्रथम अपन स्थानी है नया मीमारिक क्षामाक विश्व करूर सीर विश्वका प्रमाण सिक्शस्य प्रथम क्षाम प्रमाणी है नया मीमारिक क्षामाक विश्व करूर सार विश्वका प्रमाण सम्यारम प्रमाणीहिक मुगानी क्षामाक विश्वका प्रमाण स्थान है।

र्तन-पमको यह विनाशना करत निद्धान्तोंने ही सीमित नहीं रहा। त्रेन भाषाचींने स्थ-नीच, जानि-पातका मत्र न करक भवना स्वार प्रवेश सब मनुष्युको सुनाया <u>कीर्यास्त्रिय</u> परमी वर्म के मन्त्र द्वारा कर्षे इतर प्राणियों की भी रहा के क्रिय करणर क्या दिया। स्वाद्यम् नयकी क्यारता द्वारा जैनिकों ने समीकी सदस्तुमूरि प्राप्त कर की। क्योक राताकों और सकारों हुए धर्म को क्योक्स किया और क्याकी ब्यार मीतिको क्याब्यरमें ब्यारकर मिरायों कर दिखाया। इन्हीं कारणों से मनेक संबद आनेपर भी यह पर्म बाज भी मिरिकिट है।

किन्तु दुसकी बात है कि वार्मिक विचारों में च्यारता और धर्म प्रवारमें तत्परताक कियं जैनी कभी इतने प्रसिद्ध थं, वे ही आज इन बातों में सक्से अधिक विद्युद्ध हुए हैं। विद्युवर्ध में क्षा की हो माज अपने ही समाजके भीतर प्रेम और सेक नहीं रक सकते। सहुत्यमाजको अपनेमें मिस्सकर मोश्रका माग दिसानेवारे जैनी बाज जात पांत की तो को करियों में सहम-काम बेठ गते हैं, एक वृद्धारको अप पाना पाप समझते हैं। सन्य धर्मों के विरोधोंको भी दूर कर कम्में सामकारम कपरियत करनेवाले बाज एक ही मिद्धान्तको मानते हुए भी होटी-कोटी-सी बातों में परस्पर सङ्गीमहकर अपनी सपरि मित्र बानि करा पढ़े हैं।

ऐसी परिस्थितिमें यह स्वामादिक है कि जैन-समकी कुछ कनु-पम निथियों भी टिटक कोस्स्थ हो जावें और उनपर किसीका स्थान न जावे। जैनियोंका प्राचीन साहित बहुठ विश्वास, अनेकांग पूरा कोर बचन है। इहान और महाचारक कनिरिण, हनिहासकी टिटस भी जैन-माहित्य कम महत्वका नहीं है। भारतक न जाने किनने सन्यकारपुण ऐतिहासिक कार्कोपर जैन-क्या माहित्य, पड़ाबिक्यों सानि द्वारा प्रकाश पड़ना है। खोक-नवारकी दिन्स जैन-साहित्य कमी किसी एक ही मापामें भीतिल नहीं रहा। मिल्न मिल्न समयकी, मिल्न मिल्न प्रान्नकी मिल्न भिल्न भाषात्रा में यह साहित्य सून प्रकर प्रमाणमें मिळना है। स्पमामाभी जीर सेनी, महाराष्ट्री सानि प्राठन भाषामोंका जैसा सजीव सीर विद्याक रूप कैन-साहित्यमें मिळना है बैसा सन्त्यत्र नहीं। किन्तु सान स्वर्ध जैनी भी इस बातको सच्छी तरह नहीं जानन कि इन का साहित्य कितना महस्वपूण है। उसका पटन-पाठन व परिश्वाक उतना नहीं हो सह है। भितना होना चाहिये। इस बद्यान सीर विदेश साम।

क्तमान संग्रह जैन-पीति कामका है। इसमें सकहों गीत संग्रह हैं, जो किसी समय कहीं-कहीं अकट्य छोक्टिय रहे हैं और सायद पर-परसे या तीय-यात्रासोंक समय गाय जान रहे हैं। किमका यह है कि इन गीतींका विषय-शहार नहीं, मिल है जिय प्रेमी विन्तुन नहीं, मुख्य निक्त्य हेतु हैं। य गीत मिल्त मिल्त सरम मनोहर राज-रागियोंक रमास्वादक माय-माय परमाय और महावारमें मनकी गतिका छ जानेवाड हैं। उस संग्रहकों सम्माद्योंने 'वृत्तिवासिक जैन-काम संग्रह नाम दिया है, जानकमा सायक है, क्योंकि इन गीतोंमें जिन सन्तुर्योका स्मरण हिस्स श्रा है, वे सब पेतिहासिक हैं। को घटनार्थ वर्णन की गयी हैं, वे सस्य हैं और हमारी पेतिहासिक दृष्टिक मीतरकी हैं। जैन गुरुकों सीर गुनियाने समय-समयपर को घम प्रमानना की, राजाओं -महा-राजाओं और सम्प्राटीपर सपने पार्गको च्यानकाकी पाक बेटायी और समानके किये मनेक पार्मिक अधिकार प्राप्त किये चनके उनके कर न गीतों पढ़ प्यूपर मिक्क विकार प्रमान हैने पोग्य के उच्छल हैं किनमें मुख्यमानी बाहराहोंपर प्रभाव पढ़नेकी बाठ की गयी हैं। खब्राह्माणार्थ—

जिनमस्तिके विश्वमें कहा गया है कि धन्होंने बहवपित (असपित) इतुष्ट्रीनक विश्वको प्रमान्न किया था। इतुष्ट्रीनने वनसे अन-सासनके विश्वमें अनेक प्रमान किये ये और फिर सन्तुष्ट होकर सुरुवानने गांव और हायियोंको सेंटबेकर कनका सम्मान करना चाहा बा पर सुरिवाने इन्ह स्वीकार नहीं किया। (इन्ट १२, एवा ४, ५)।

मही सुरीहबरमें संबद् १३८५ (ईस्बी छन् १३९८) की पौप सुद्री ८ सनिवारको दिश्लीमें करवचित सुद्रम्मद्र सद्रसे सेंट की थी। सुरुवानने इन्हें अपने समीप आसन दिया और नमस्कार किया। इन्होंने अपने व्याक्यान द्वारा सुरुवानका मन मोद किया। सुरुवान-ते भी माम द्वार्था पोड़े व घन तथा यमेण्य वस्तु देख्या। सुरुवान-सम्मान काना चाला पर कर्नाने स्वीचार नहीं किया। सुरुवान-हनको बड़ी मांण की परमान निकास और जसूस सुरुवान-तवा 'बनारि निमांण कर्मां। (प्र०१३, प्रय २ ६) ऐसे द्वी कर्मेसर प्रथ प्रथ प्रव २, व प्र०१६ प्रम क्षेत्र में भी हैं। वपयु च दोनों बाइश्राह सिमाडी बंगका क्रुयुद्दोन शुवास्त्रिशाह और तुगकक वंशका मुहम्मद सुगकक होना चाहिये। आ अमान सन् १११६ और ११० इस्बीमें गदीचर बेंठे या इसी समयक पोच रिस्तानो बंगका पत्रन और तुगलक वंशका उत्थान हुआ या। मूरीइसरक प्रमावस दोनों रामवंशों में जैन प्रमकी प्रमावना रही।

पक वृत्तर गीनमें बरस्कार है कि जिनवृत्तमूरिन वादशाह मिक न्द्रासाहको अपनी करामान दिखाइ और ५०० बन्दियोंका मुख कराया (४० ५४ पय ११ आदि)। य सम्मक्त वहछोत छोपीय कत्तराधिकारी पुत्र मिकन्द्रशाह छोधी थ, औ मन् १४८६ इन्बीमें दिक्षीक तरन्नपर येठे और जिन्होंन पहरू-प्रदेश आगराको राजधानी कराया।

भी जिज्ञचंडस्तृरिक दशनकी सुप्रीमद्व सुगत-सम्नाट्न सक्तरको वदी समिताया द्वर । उन्होंन स्तीश्वरको शुभरानस बडे सामद स्रोर सामानस युवसाया। सुरिशीन साकर उन्हें उपदेश निया सीर सम्राट्ने उनकी पड़ा साथ मान्य की। (१० ७८) यह राम संक्त १६२८ में सदसदायादमें किया गया।

चारुगाइ मांध्रमणाइ इरमणिया दीरानपर बहुन कुप्ति हा गये थ, तब दिर इन्ही स्पीत्रकरन ग्राजरातम आका पाडगाइ का काप सान्त कराया मांग पमकी मीटमा बहाइ। (१ ८०-) य स्पीत्रक सुरकान मी गय भीत बहाक रगान समिक्टन उनका बहुत सरकार दिया (१०६६ पदा ४) इस प्रकारके अनेक च्ट्छत इन गीवोंमें पाये जाते हैं, जा इतिहासक जिये बहुत ही चक्योगी हैं।

पर इसमें भी समिक महत्व इस मैंबहका भाषाकी द्रप्टिसे हैं। इन कविनाओंसे दिल्लीकी उत्पत्ति और अमविकासण इतिहासमें बहुत बड़ी महायदा मिस सकती है। इसमें बारहबी-तरहबी इताकिसे समाइर दलीसवी सरीतक वर्षात सात-माठ सी की की रचनायें हैं, जो भिन्न मिन्न समयके भ्याकरणके हर्पोपर प्रकास बाधनी हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य सभीतक बहुत कम प्रकाशित हुआ है। दिन्दीकी दरपित अपभ्र श सापासे मानी जाती है। इस अपन्न हा भाषाका अवस बीस वर्ष पूर्व कोई साहित्य ही सपञ्च्य नहीं या। जब सम् १६१४ में अर्मनीके सुप्रसिद्ध विद्वार हा० इमन याकीची इस देखनें आये, तब उन्होंने इस मापाके मैंब प्राप्त करनेका बहुत प्रयन किया । सुदैवसे धन्ते यक पूर्ण स्वतस्त्र प्रन्व मिस्र गया। बद्ध वा 'भविसत्तरुद्धा' (भविन्यवत्त कना) जिमको उन्होंने बढ़े परिश्रमसे सम्पादित करक १६१६ में जमनीमें ही छपाया । प्रमाके पठन-पाठनस दिन्ही और गुजराती आदि प्रचित्र भाषाओं के पूर्व इतिहासपर बहुत 50 प्रकाश पदा । पदि एक स्वनंत्र भीर पूरा प्रत्य इस भाषाच प्रचारमें का सका था। मन १६२४ में मुझ मध्यप्रान्तीय मेंस्कृत प्राट्टन और इस्तकिरित प्रत्योंकी सूची तैयार करनेके भम्यत्यमें बरार प्रांतास्तर्गत कार्रजाके दिगम्बर जनगास्य मण्डारोंको देखनेका सदसर मिछा। यहां मुझे क्षपर्भन्न भाग क स्थामग एक इतन ग्रंम वह भीर छोटे देखने को मिले, जिनका सविस्तर क्यान मनतरणों सहित मेंने इस सुची में दिया जो Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS. in C. P & Berar के नाम से सम १६२६ में मन्य प्रान्तीय भरकार द्वारा प्रकाशित हुई। उस परिश्वय से विद्रम् संसार की दृष्टि इस साहित्य की और विशेष रूपसे मार्किन हुई। इससे प्रोत्साहित होकर मैंने इस साहित्यको प्रकासित करने तथा भीर साहित्यकी स्रोज क्यानेका खुब प्रयत्न किया। इपका विषय है कि इस प्रयत्नक फलस्वरूप कारीमा जैन सीरीज द्वारा इस साहित्यक अब तक पांच मेथ दशकी ग्यारहर्नी क्तान्त्रिक को हुए क्लाम रीतिसे प्रकाशित हो चुके हैं। तथा सम्पर, दिक्की सागरा, असर्वतनगर आदि स्थानोंके झास्त्र मण्डारोंसे इसी सपक्षेप मायके कोइ ४०-५० कन्य मैकीका पता चछ गया है। यह साहित्य उसकी चार्मिक व येतिहासिक मामग्रीके शविरिक्त मापाकी दृष्टिस बहुत ही महस्वपूर्ण है। यह मापा प्रचीन मागभी **मञ्जू**मागभी, शौरसंनी सादि प्रा**ट**ों तथा आयुनिक हिन्दी गुजराती भराठी बंगाधी भादि प्रांतीय मापाओं के वीचकी कड़ी हैं। यह साहित्य जैनियोंक शास्त्र 'मण्टारों में बहुत मंगृहीत है। यदार्थमें यह जैनियोंकी एक बातु पम निधि हैं, क्योंकि जैन साहित्यके अविरिक्त अन्यत्र इस भाषाक ग्रंथ बहुत ही कम पाये काते हैं। भाषा विज्ञानक अध्ये-ताओंको इन मन्याका अवजोबन अनिवार्य है। पर जैनियोंका इस ओर सभी तक भी दुस्सम है। यह साहित्य गुजरात राज

पूताना और मास्वामें विदाय रूपसे पाया आता है। इसमें दिन्दी और शुक्रराती दोनों भाषामांका प्रूक्त गुंबा हुआ है। इस भाषाके अध्ययनसे पता बज भाता है कि ये दोनों भाषामें ती सूचत एक ही हैं।

प्रस्तुत संगद्दमें वपर्धसका और भी विक्रमित कर पाया जाना है भीर तसका सिखसिखा प्राया कतमान कालकी भागास भा बुद्दगा है। ये व्यव्हरण विरास भागाके विकास पर बहुत प्रशास बास्त्र है। माराकी दिस्स दन सक्तरणांका संशोधन भीर मो क्षित्रक सावधानीस हो। सकता तो समझ दा। किसु अधिकांत्र संगद सावद पर-पर्का हो मूळ प्रति परस किये गये हैं। साव इस प्रथा गिन्हासिक व मापा सरक्तमी सामग्रीका कियेप करस कप्य या किये कालेजी आव्हरकता है। भाशा है आहगजीका यह संगद एक नमें पर-प्रशासका कम बाता। एस एसे क्ष्मेक संगद सब प्रकारमें भावने और वनक द्वारा देशने इतिहास कीर मागा विकासका सुत्र बाज्यक होगा। यह प्रयस्त करूनन स्कुन्य है।

किंग ण्डबर्च कांद्रज ही स्वस्थक जैन समरावनी । प्रतः ण ,ण्डः गढः वीनः, २१ ८-३७ ग्रीचेनर साष्ट मंस्कृतः ।

# मति परिचय

प्रस्तुत प्रत्यों प्रकाशित कार्बोकी मूख प्रतियों क्ष्यको स्थिती हुँहैं और क्होपर हैं ? इसका व्यसंत्र कई कृतियोंक सान्तमें यथा स्थान सुद्रित हो चुका है। सब्होप कार्बोक प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है —

(क) १ राख्युम पर्यंत, २ जिनवित स्ति घषकांगि, ३ जिनवित द्वि स्त्य कळक, २ जिनक्कस्त्वारि प्रामिषेकराम ५ जिन पष्म्यूरिप्रामिपेकराम, ६ ज्ञानंत्र राख्युण वणन छन्य्य, ७ जिनेषरस्ति विवक्को, ८ जिनोवयस्ति विवक्को, ६ जिनोवसस्रि प्रामिपेक रास १० जिनोवसस्ति राण वजन छन्य्य, वे कृतिया इसार सम्बद्धी सं० १४६३ कि शिव कुर्वारक क्षान्याय पुरनकक (यत्र ५२१) की प्रणिस नक्क

की गयी है। (का) १ बिनपित सूरिजम् गीतम्, २ जावप्रथम्रि गीत्र, ये हो कविषे हमारे संध्यकी १६ वी स्वाब्स्कि पूर्वदकी छिरिता प्रतिसे नक्छ को गयी हैं।

भारत नक्छ का गयी है। (ह) जिन्छमस्रि गीन मं०१ २३, जिनवेषम्रि गीन सीर

३९ व संबद् १४ ३ वर्षे बैद्याल सात प्रथम को ८ दिन होन भी वृद्द सरदार तच्छे शीकिनमाम्हि गुरी विक्रमान श्रीकीतिकस्पीली विष्यम विव्यक्त स्तातिक त्राच्या स्वास्त्राच पुल्तिका शिक्षता विष्यम् विव्यक्त स्तातिक त्राच्या स्वास्त्राच पुल्तिका शिक्षता विष्यमण्डाल्य स्ता सािमोद्रोद स्ताति ।

### XXII

जिनप्रममृदि परम्परा गुवाबडीकी मृष्ठ प्रति बीकानेर वृद्धा ज्ञानमण्डारमें ( १५ वी शतास्त्रीके पुतार्यकी छि० ) है। (६) स्तरतर-गुरु-गुज-क्लन-छन्ययकी द्वितीय प्रति, १७ वी

धनास्त्री छि० इमारे संपद्दमें हैं। ( इ ) पु॰ ४३ मं भुष्रित सरहरगच्छ पहादखोकी मुखपति तत्काछीन

बि, पत्र १ हमार संगहमें है। यह पत्र ऋदी ऋदी खेड मंत्रित है, मतः कहीं कहीं पाठ कुरक्तवा, उसे जिनकृपाचन्त्र-स्रि झानमण्डारस्य गुण्काकार प्रतिसे पूर्व किया गया है। इमार मंग्रहका पत्र, सुन्दर और शुद्ध किया हुमा है। (इ.) देवनिस्कोपाप्याय ची०,क्षेमराजगीत राजमोम, भग्नत पर्म

भगाञ्ज्याण बप्दक-स्तव जिनरंगस्रि युगप्रधान पद्म प्राप्ति गीनकी प्रतियें तत्कासीन सि॰ वीकानेर पृष्टन् कानमण्डारमें विचमान है। (ए) मध्यर प्रतिकोध रासकी प्रति कवचन्द्रजीके भण्डारमें

सरक्षित्र है।

(०) कीर्तिरस्त्रमृरियीन में २स ६ कुपावन्द्रमृरिकान भण्डा-रम्य गुरुकाकार प्रतिसे सक्छ किये गर्म हैं।

( भा ) सन्य प्रशिन प्रतियोंकी मक्खें *—* 

(a) गुन्द्रभम्दि प्रबन्ध जिनवस्त्रम्धि जिनसमुद्रम्दि र्गात ( ४२३ स ४३२ ) जैमस्रमेरक भण्डारस नक्छ-कर यतिक्य सस्मीचन्द्रज्ञोने भजी है।

(b) जिन्ह्सम्विगीत समयसुन्द्र हुत ३६ रागित्री गर्भित

### IIIXX

मिनचन्द्रस्रिगीत, मिनमहेन्द्रस्रि और गणिनी शिव-चूल विक्रिपिगितकी नक्छ पाछीताणेसे व० सुकसागर जीने भेकी थी।

- (c) फिलक्कमस्रीर गुणक्यनको नक्छ रहनपुतिजी, प्रिक्नन्त्र स्रिरामको प्रति अस्मि मुनिजी ( यह प्रति असी हमार मंग्रहमें हैं) रहनिष्मान कृत जिनकन्त्र स्रिर गीतको नक्छ ( प्र १०२ ), स्रत्व मण्डारसे पै० करण मुनिजीने मजी हैं।
- (d) जिनहप गीठइथ पाटणसे साहित्य प्रेमी मुनि यहा
- विजयभीसे प्राप्त हुए हैं। (भी) जीचे किसी हुई इतियोंके सम्पादनमें मुद्रित मन्योंकी सह। स्ना को गयी है।
  - (a) देवविद्यास हो अध्यारम झानप्रसारक मण्डसकी कोर सं प्रकासित मन्यसे ही सम्पाइन किया गया है।
  - (b) पन्द इन निनन्त्वन्धि स्तुति अपभ्रंश्च इतस्यवदी और गणपर साहसमक भाषान्तर मन्य इयसे पाटा न्वर नींभकर मकाशिन को गई है।
  - (c) चगढ़ गुवापती साति (प्र ३१२ स ३१८) की जैन वितास्यर कॉन्सरन्स इरस्डस नक्ष्म की गई है।
  - (d) पित्मक्षक रारतर पद्मावली जै० गु ६० मा० २ झीर पैष्ठक पान्क दोनों मन्योंस मिझान कर प्रकाशित की गत है।

"प्रस्तुत चित्रसं वीजा जिनेश्वरम्रिके जेमो भी जिनपति स्रिना हिन्य इता, रेकोनो होय एम स्रगे छे। साजिनेश्वरमूरि सिंहासन प्रपर बेटेब्सप्रे तैयोना जमणा हाय मां मुद्दपति छे सने दानो इत्थ समय मुद्राप छे । जमणी नासुनो समाधीनो समी ब्रुक्षो छे। कपरना अतनो भागमा चंदरको वस्तिमे छे सिंदासन नी पाइन पड़ शिष्य इसी है जने तंजीनी सन्मुख एक शिष्य बाजना छन्ने केटो छै। चित्रनी अमलीचानुष यक भक्त भारत ने शबनी अंजित जोड़ीने गुरुमहाराजनो उपरेस सांसक्तो होग एम समे छे।

६--बोगबिधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ छि०)के शन्तिम पत्रसे क्सक बनाया गया है। प्रसस्ति इस प्रकार है'— प्रश्नन १५११ क्य भपाइ क्दी १४ चतुर्वस्यां चुपे भी करतर राज्येस भी भी जिनस्य सुरिमिर्किकितमित् ॥१॥ वा सामुद्रिकरु गणि भ्यो बाबनाय प्रसावी करोर्व प्रति ।

क्रिनचन्द्रसरि मृर्ति:—शैक्सनेरके क्र्यम क्रिनास्थ्यों क्रव्यथान

बान्वार्यभीकी सं १६८६ विनराजसूरि प्रतिस्थित मूर्ति है इसीका यह स्डोक 🕻 एक नक्छ देखें—हुग प्रधान जिन बन्द्रसृरि पृ० १५७५८।

८-- तिनचंदस्रि इस्तकिप --स्व वावू पुरवकन्द्रजी नहरके संग्रह (गुद्धाव कुमारी झाइत्रेरी) की गः ११८ कमस्तववाधिक। प्रतिसं सम्बद्ध बनवाया गया है, पुस्तिका हेन्स इस प्रभार है ---संबन्ध १६११ वर्षे भी जेसक्सेह महादुर्गे । राज्य भी

## XXVII माखदेवे विजयिति । भी ब्रह्म करतर गण्डे। भीजिनमान्तिय सुरि

पुरंदराणां क्लिय सुमितिभीरण.श हिन स्ववावनाय ।) स्वावन सुदि त्रयोदस्यो । शनिवार ।। सीस्ताला। ।। क्रस्याणंवामोतु ।। छ० ।। ६—जिनराज सुरि-जिनरांग सुरि-—यतिबस्य सी सुयमक्रजीके सम्बद्ध (क्रकक्रों)में साखिमद्र चौच्य पत्र २४ की स्वित्र प्रतिक मन्तिम पत्रमें यह वित्र है । क्रिपिक्तकक्री प्रगतिक इस प्रकार है—

नात्का पत्रम बहु बाज है । व्यापकलकका प्रमास्त है-। स्थापकलका प्रमास्त है । स्थापकलका प्रमास्त है र दिवस में हहत्त्वर हर राज्ये क्याच्यावाची स्रो कियाचीरडी गाँग क्षित्व मुक्य बार्श्य मति क्रमार गर्ग । हित्य है । पेर क्रिस्तुरबन्द मु ।

माव कुमार गरु । इस्त्या छ । पर कस्तूरबन्द् मु । प्रति यद्यपि समझाकीन नहीं है तोमो इसकी मूख आधार

मृत प्रविका समकाद्यीन होना विशेष समब है।

१०—जिनद्र्य ह्रलांद्वियः—याण्य संदारमें कविवास्य रचित्र एवं स्वयं बिक स्टबनातिको पत्र ८० की प्रतिक कोटु मुनिवय पुण्य विजयतीने सेत्रे य वसीस स्थाक बनवाकर मुन्ति की गत्र हैं। मुनियीने हमें क्छ प्रतिकी नक्छ करा सजनकी सी कृपा की है। ११—मानवार हस्तक्षिय —हमारे संप्रकृष एक पत्रका स्थाक बन

माकर दिया गया 🕻 ।

यरतर राष्ट्रक सामायों एवं विद्वानींक बीर भी बहुन चित्र उपस्थय हैं, जिल्हें हो सका ता स्टरतरराच्छ इतिहासमें प्रस्त करनेकी दुच्छा है।

भाषार्थं पर प्राप्तिक पूर्वे भूति अवस्थाका वास । इस तु जिन चौत्रपूरि पु २६ ।

#### VXIV

- (सं) "सीतिनोद्गम्पृरि बीबाइडउ" की ४ प्रतिया प्राप्त हुई हैं। जिनके समस्त पाठन्तर नीच स्टिप्ते संक्रोंस स्टिप्ते गये हैं।
  - (a) प्रति—जैन एनिहासिक गुजर कार्य सभ्यय (पू० २३३)
  - (b) प्रति--प्राचीन प्रति (सं० १५६६ सि० हिन्दुक्तर स्वाच्याय पुस्तकात्) इमार संमद्दने ।
  - (c) प्रति—वीकानेर स्त्र्य समझेरी नं∘ ४६८० पत्र रैः प्राचीन प्रति
    - (d) प्रति—पनिहासिक रास संक्रह आ ३ + (४० <sup>υ</sup>ε)
    - (e) प्रति—क मन्त्रमें निम्नोच स्त्रोक ब्रिप्ता है बर्थ बाप सुनि हिचन्द्र गरिको येचो प्रमृत्ता जिनेन प्रसाट प्रसित्ते इसे गुण्यते वेचेक वेतेकक स्का की बर्कार के निव हिन्दस् मेनेचे मध्यात्र सुनी । ते भी सुरि जिनोह्या सुगुरव क्रियु से महस्म् ॥१॥
      - भीजिनोव्यस्ति पहासियंक रासकी २ प्रतियां—
        (a) प्रति—वयरोज्ज (सं० १४६३ वि०)
      - (b) प्रति—जैन पेतिहासिक गूकर काम्पस व्यम (१००२८) मीजिनेस्वरस्रि बीवक्रकड की ३ प्रते—
        - (a) प्रति—उपरोक्त (सं० १४६३ कि०)
          - (b) प्रति-याचीन प्रति (इमारे संप्रहर्में )
  - (c) प्रति—जैन प्रतिद्वासिक पूर्तर इत्यस सम्बद्ध (द्व प्टेश)
     ( क्ष ) इनक सतिरिक्त सीर सभी क्ष्म्यों क्षी प्रतियों जिनक सन्तर्में सन्य स्थानक क्ष्म्य नहीं है, वे सब प्रतियों इसारें

संप्रहम ( हत्कासीन द्विरित्र ) हैं।



"सद्भुत कित्रस बीजा जिलेबरसूरिके शेको भी जिलपीत सूरिता शिन्य इता, तेकोलो होय एवं खागे छे। भीजिलेबरसूरि सिंह्सलन बपर बेटेक्कडे तेकोला सामग्र हाब मां सूदर्गत छ असे बाबो हाय समय मुप्तप छे। जमाणी वाञ्चलो तथाओलो स्वता मुखो छै। स्वताना प्रदर्शा सामग्री चंदरको बाबिजे छे निस्तासल ली पाटक पड सिज्य बसो छे कने तेकोलो सम्मान्य पड दिल्य बाबना छेठा केहो छै। चित्रसी जमजीबाजूय पड स्वक सामग्र के हासगी अमिक जोजूलि गुरुमहाराजनो ब्लबस् सामक्ष्तो होय एम करने छ।

६—योगांविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ कि )के काल्यम पत्रसं कक्षक कराया गया है। प्रवस्ति इस प्रकार है'— प्रम् बन १५११ वर्ष क्याइ क्ही १४ च्युर्टक्य चुचे की कारणर गण्केश मी को बिनम्द्र सुरिमिक्टिक्टियों। १११। वाठ सायुतिक्रक गणि क्यो चन्याम समुत्री करेले क्रिंते।

 विजयनस्पृरि सृति — पीकानरके कारम विज्ञास्थ्यों पुरापमान मान्यासमीकी में० १६८६ विजराजसूरि प्रतिस्थ्य सृति हैं उसीका यह स्कोक हैं. इंग नक्छ हेर्ने—पुरा प्रधान विज बानुस्रि पूर्व १५७५८।

८—जिनचेर्स्सि स्विधि —स्व बाब् प्रजनन्त्रजी नाहरके संग्रह (गुजन ब्रमारी स्वाप्त से) की मा ११८ कमेस्टाब्हिकी प्रतिस क्याब बनवाचा गया है, पुस्तिका संबादम प्रकार हैं — संका १६११ को बी जेसस्मेल प्रवाहनें। राज्य भी

### IIVXX

सारुदेवे विजयिति । भी वृहत् सरतर गण्डा भीतिनमानिय सृरि पुरंदुरायां किनेय सुमतियीरणभ वस्त्र स्ववापताय ॥ श्रावण सुदि ज्योदरयां । शनिवारे ॥भीस्त्राम्॥ ॥कस्यायंवीमीतु ॥ छ०॥

६—जिनराज सूरि जिनरेग सूरि:—पांतबस्य भी सूममस्त्रीके सम्बद्ध (कटकरो)में साहित्मत्र कीपई पत्र २४ की मिणव प्रांतके मन्तिम प्रमोपद्व वित्र हैं । लिपिस्तककी प्रशंति इसमञ्जरहें—

सै० १८५२ मि० फस्तगुण कुळा १० रविवार की बृहरदार तर गच्छे वर्णाव्यायकी को विधानीरकी गणि किच्य मुख्य बा० मति कुमार ग० । हिल्म कि । पै० किन्युरचन्द्र मु ।

प्रति पचपि समकासीन नहीं है तोमो इसकी मूळ साधार

भून प्रतिका समकाशीन होना विशेष संभव है। १०--जिनहप हस्तकिपि:--पाटण मेंहारमं कविवरक रचिन गर्व

स्वयं कि॰ स्वबनादिको पत्र ८० को प्रतिक कोडु मुनिक्य पुण्य विजयजीने भेत्रो ये उत्तीस स्त्राक बतवाकर मुद्दिन की गह हैं। मुनिर्माने हुनें क्षक मीनको नकत करा सजनकोभी क्षण को है। ११--वानसार हरनकिपि---इमार मंग्यूक एक प्रयक्त क्याट बन

बाकर दिया गया है। रारतर गण्डक कावायों एवं विदानोंके और भी बहुन

चित्र उपस्थाप हैं जितहें हो मका का सर्वरगण्छ इतिहासमें प्रचट करनेकी इच्छा है।

आचार्य पर शाहिक वर्षे सुनि मनत्त्वाका नाम । देल मु जिन चीरपृति पु १३ ।



# ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

# रास सार सूची।

| कृष | नाम                                                      | क्र                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | बिनराब स्रि                                              | ŧc                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | क्रियमञ्ज सूरि                                           | ŧc                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | जिलवाद स्रि                                              | ţe                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | जिनसभूत सूरि                                             | <b>{</b> <                                                                                                                                                                                                                               |
| v   | <b>Delineral</b>                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | क्रिक्ट्स स्रि                                           | •                                                                                                                                                                                                                                        |
| c   | विकास क्षित्र सुरि                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | यु जिल्लाम्य सूरि                                        | 48                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,   | जिमसिंह सुरि                                             | 41                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | विषराज स्रि                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.5 | जिमरण स्रि                                               | 4.0                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23  | बिनदम्ब सूरि                                             | 45                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$5 | विक्छकप्रि                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25  | विवयक्ति सूरि                                            | 95                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15  | जिनकाम सूरि                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | १ जिल्लाम स्थि १ जिल्लाम स्थि १ जिल्लाम स्थि १ जिल्लाम स्थि १ ग्रह्मानस्थ्य १ जिल्लाम स्थि १ जिल्लाम स्थि १ जिल्लाम स्थि ११ जिल्लाम स्थि |

|                               | I   | Ī                             |      |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| भाग                           | १प  | नास                           | वृद  |
| विनयम्ब सृहि                  | 11  |                               | 48   |
| किनइवं सुरि                   | 32  | चन्द्रकोचि<br>                | ••   |
| विनसीमास्य स <del>ुरि</del>   |     | क चरर जिमहर्च                 | 48   |
|                               | \$8 | कवि अमरविजय                   | 41   |
| मंडस्टब्स्यार्थं व मुनिमण्डल  |     | दगुर र्वधायकी                 | 48   |
| थावप्रम स्रि                  | 14  | भीमद् १वषन्त्रश्री            | 48   |
| कीर्विरक सृद्                 | 11  | मद्दी राजसीमा                 | 41   |
| <b>र क्ल</b> साधर             | 2   | दा अपृत्वर्थ                  | 41   |
| वेमराबोराज्याव                | 48  | र समादस्याद                   | és.  |
| रेवति इकोपाञ्चाव              | 83  | <b>बन</b> मा <del>विश्व</del> | 44   |
| <b>प्</b> पाति <del>क इ</del> | 85  | जीमत् द्वावदार्जी             | 64   |
| मदो दुम्बसावर                 | 22  | सन्दरम्थः आयामण्ड             |      |
| व सामुकीचि                    | 22  | कावन्यविद्ये                  | - 11 |
| महो सम्बद्धन्त्               |     | सोमश्चिष्ठ<br>सोमश्चिष        | •    |
| 463ms                         | 34  | सामक्राम्<br>विस्कृतिह        |      |
| <b>क</b> रमसी                 | 8.  | •                             | 4.   |
| <b>दवविका</b> व               | 8.  | गु <del>व</del> णीति          | 44   |
| या यद्योग                     | 50  | मिनप्रम सुरि परम्परा          |      |
| a Personal de                 | 80  | विवयम स्रि                    | ą,   |
| विगक्की वि                    | 34  | <del>विन्यप</del> ्रि         | •    |
| वा दक्कावर                    | 84  | वेग <b>द स</b> रतर शासा       |      |
| ना शीरकीर्षि                  | •   | विकेषर सुरि                   | ٠ţ   |
| व भावप्रमीव                   | •   | गु <b>न्यमम्</b> रि           | **   |
|                               | 48  | क्रिक्ट्र सरि                 | •2   |

## Ш पूद्ध वास

| क्रिमधिवयम्ब्र सूरि | ** | रंगविजय शासा      |    |
|---------------------|----|-------------------|----|
| काचपतीय हाता        |    | जिनरंग सूरि       | 57 |
| जिन्हर्प सूरि       | ct | मंडोक्स ज्ञाला    |    |
| भागाशीय द्वासा      |    | जिनसङ्ख सूरि      | 4. |
| भाषद्वे             | 63 | Suma for Santaria |    |

CZ

**िनसागर सुरि शासा** 

वास

विवसमुद्ध सुरि

क्षिपकक साका

बिनसागर सृरि

क्रियमं सरि

७५ जिनचन्द्र सृरि ७५ जिल्लाम्य स्रि

सिवकुका यन्त्रिकी

संक्षिप्त कविपरिचय

८३ विश्वपतिहसूरि

ष्ठपागरजीय काम्यमार

. .

पुष्ठ

## क्षिक कर्मी।

|  | 8. | • |
|--|----|---|
|  | -+ |   |
|  |    |   |

संकरवाथको नाइटा

बारदराच्य व्हावदि

विभवत्यम् मरि

विवद्य सरि

विनेदवर सूरि

बिनमात्र सुरि-इस्वक्रिपि

ब्रियमम् सुरि जिलकन्त्र सूरि-इस्त्रकिपि

श्रीवराज सृरि
 श्रीवर्ष-स्विधि

र धराकरपान

१८ आवसार इस्टकिवि

ŢŢ

44

41

48

-

# चित्र-सुचीमें परिवर्तन

क्षितोंको प्रधम राज-सार्त्म शोका विकार का पर किर सुक्तों इता विकाससह बैद्धा किया गया है तथा क्षितोंकी संक्या पूर्व १९ मी पर किर कई सम्य जायस्थक कित प्राप्त हो आमेर्स ह जीन बड़ा दिनं गये हैं। इन्ह १८ क्षितोंकी सुधी इस प्रकार है :--

| ,          | शहरतामत्री बाहश्य-समर्थेय क     | क्षे सामने |
|------------|---------------------------------|------------|
| •          | बारतराच्य प्रावणी—रास सार       |            |
|            |                                 | स्वयु १    |
| 8          | बिनम्यस्रि इस्तकिपि             | . ,,       |
| •          | जिवबन्द्रसूरि और सम्राद्ध सक्बर | 40         |
| •          | जिनवन्त्र भूरिजीकी इस्त्रकिपि   | 49         |
| ·          | जिनचन्त्रसृरि मृचि              |            |
| 6          | जिनराजस्रि जिन्नास्             | **         |
| •          | क्रिन <b>डक</b> स् <b>रि</b>    | 286        |
|            | बिषम <b>ित्रम्</b> रि           | 162        |
| **         | कविश्वर जिनवर्ष-इस्लक्षिपि      | 357        |
| 12         | विनकामसूरि                      | २५३        |
| <b>?</b> 3 | किन <b>इर्प</b> स् <b>रि</b>    | 3          |
| 18         | हताक्रकाव                       |            |
| 29         | विनव <b>स</b> भय् <b>रि</b>     | 115        |
| 24         |                                 | ***        |
| ₹•         |                                 | 23.5       |
| 10         | अरलमारकी भीर का अवसीति          |            |

श्रीके का मानेसे मुक्पमें भी ११) के स्वानमें ११) काना पता
 प्रानको कलामें भी वो भीने किसी वार्ते और मोड़ वी गई दै---

र सम्पादकोंकी साहित्य धारित प्रध्य ४९६ १ सम्पादकोंकी साहित्य धारित प्रध्य ६ ३



# मूल काव्य-अनुक्रमणिका।

| <del> </del>               |    | <del></del> |  |
|----------------------------|----|-------------|--|
| भाग                        | 47 | क्सी        |  |
| क्षी गुरगुजनस्थर           | c  | ×           |  |
| भी बितर्य सरि स्तुनि       |    | ¥           |  |
| भी जिनवन्त्र गरि अध्यक्तम् |    | वृत्रयमागः  |  |
| भी जिन्तरि सरि धरण गीतम्   |    | शाह ग्यम    |  |
| घोमजिन्हान छुरोगां गानम्   | ٠  | कवि समक्ष   |  |

चंद्र हरू ह

सार क्षि

\*\*\*\*\*

६ सो जिन्नपुत्त सर्गा स्वाप्त स्वाप्त

१६ जिल्लाना स्टिन्सिकास

क्ष्यों साम्यः १६ जिल्लाम् सर्वे करण्या नदी

१३ व्य नगरन गुजवारीत साहतः ३३ १६ १४ वि १९च माँ राजवारी — ० দুৰ

१६ बारतगाच्य प्रशासको

१७ भी सामप्रवस्रि गीतम्

१८ भी को चिरब मरि बीपर

१९ जिन्द्रसम्रि गुस्पीतम्

बोच गर

3.5

٠.

36 \* \*

1

3 2

२३ भी वृगमधान विर्वास रास

२६ भी विषयम्य मृदि गीवावि

(पंचनवी साधन ) ३३ जी क्लिक्स सिराधित वं र ३

२३ पुगप्रमाथ झाइजातीतम्

VΙ

ŧ۷ ६ जी देवतिककोपाध्यान चौदा १५ २१ मद्दा को पुरुषक्षागर गुक्की <del>तस्</del> ६ २२ जी जिनचन्द्र सरि अकदर प्रति-\*\*\* नं १ ११

4 22

c 29

(TJ# कविषक्कीक रचना से १६५८ समयप्रमोद

समबद्धन्दर

भी धन्तर

सा**द्वय**िंच

पुनविनय

मी क्रम्र

पदमसम

दमतिक्होक

क्ष्याम**य**ण्ड धक्तिकाम पग्रमंदिर

e oi

सोमच्यर

£4

23

38

41

43

44

9

46

•

c

ć٩

•

48

42

43

43

\*\*

11

\*\*

वे व १३ स्ट

सदावाद

क्रमक्रकोम सं१६४८ कि∙ स्वयं

समयप्रमोदलं १६४ चैत्र ९४

| VII                                         |       |
|---------------------------------------------|-------|
| धाधा इसी                                    | पूर्व |
| ३४ श्रीजिमकामसूरि गीव वं०१ ९ छन्निकेसर      | 96    |
| १५ <sub>।</sub> , ११ ८ शुलनित्रम            | 96    |
| ३६ १२.४ स्वर्ग <i>कि</i> ०                  | **    |
| ३७ ,, ,, १३ ८ क्रम्यामध्यक                  | ₹**   |
| हेट १४१३ <b>॥ क</b> र्म्यू                  | 202   |
| ३९ किवचल्य सूरि गीठानि वं १५ १७ रक्षनियान   | 702   |
| ४ , १६ १५ समनवास्त                          | ***   |
| (६ राग ३६ रागिजो गीतम्)                     |       |
| ४१ सीबिश्यन्त्रपृरियोतानि व १७ ३ म          | 200   |
| 54 % % fe #                                 |       |
| n \$ 25 m                                   | 2.0   |
| NA                                          | 26    |
| ¥4 ,, ,,(भाकता) २१ १ ,,                     | 2 6   |
| प्रद भीपूरण बाहण गीतम् में २६ ६७ क्यांन्यास | **    |
| ४७ भी जिनवन्द सुरि गीत वंश २३ 🕝 जवमीम       | ***   |
| पट ,, ,, भंग रह                             | 275   |
| ४९ विकिस्थानक चौर्यों नं २६ १७              | 115   |
| ५ क्षीक्रियकम्पूरिगीयसर्ग २६ ६ कन्यि सुवि   | 145   |
| ત્ર મુ અધ્ય                                 | 1+1   |
| 42 11 11 12 12 11                           | १९२   |
| ९३                                          | fas   |
| ५४ । वंदे ३ वसनियान                         | 1 = 5 |

### VIII गामा कर्ता

TS

115

ŧ¥

184

| ५५ स्रोजिनधन्द्यूरिखनस्रयौतनं ३१           | प्र वर्षमञ्जून      | *** |
|--------------------------------------------|---------------------|-----|
| ९६ श्रीविवसिंदसरि वीतम् वं १               | ३ गुजबिनव           | 154 |
| 40 , 4 .                                   | 4 समय <b>ा</b> न्दर | 224 |
| 40 % 3                                     | 1 ,                 | 450 |
| ९९ विशेषणार्थ ।                            | •                   | *** |
| <ul> <li>क्रिनसिंद सुरि चीतम् ५</li> </ul> | समक्रम्             | 126 |
| ६१ बनावा ६                                 | • ,                 |     |
| ११ , , पीवप्                               | . ,                 | *** |
| ६६ ,, भौमाधा ८                             |                     | **  |
| <b>१७ ⊬ ⊬</b> सीतम् ९                      | ٩                   | 181 |
| ६५ <sub>ल</sub> पुदमानीमदिसार              | ५ राज संसूर्        | 787 |
| ६६ » ,गण्डनाथकारितर्र                      | ५ इर्पनस्थन         | 732 |
| ६७ ,, म वियोगगीयम् १६                      | **                  | 782 |
| ६८ सीवेमराज्ञ बदाध्याय गीतम्               | ४ करक               | 488 |
| ६९ भीमायदर्व                               | 75                  | 134 |
| <ul> <li>चन्दनियात गुढ़ गीतम्</li> </ul>   | ९ ग्रुज्लेष         | 734 |
| ७१ भीसामुकी चित्रपक्ताकाशील्य              | १ ८ करह             | 130 |
| Wt ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    | र <b>७.सन्</b> पति  | *** |
| ण्डे ल ग्राह्मणी लाह                       | ३ २ रक्षमध          | 283 |

¥3 ल कविच लध १

४५ वहत पर वंकि : ३९ कवकमोश

**७६ जीवानुद्रोर्थि स्वर्गयमय गीव** १ स्वर्गस्थान

### ìХ गाचा

**४० भीग्रमपत्रन्दरोपाच्यावगीतम् १** 

८६ क्षोजिनसागर सृरि राम

की करअसी संवादा गीडम

मर्बेवा

.. अवदात

.

.

a

4

c

<

4

•

<₹

\* \*

.

1

42

\*\*

७ इर्प शन्दन • इंबीबास

Act.

124

१९ रावसोम ८० स्री बसकुरस्य गीतम ५ दक्षात्वन ८१ मी जिमराज सुरि रास २९४ स्रोसार ८ गुण विषय गीतम (१) .. सर्वेषा (२) .. गीतम (३) ९ सहस्रकी चिं

7 10 7 7-1 \*\*\*

? \$ \$ 7

. . . . . .

3 02

(v) (4) ७ सावन्द डमति विजय (4) १०२ धर्मकीति .. निर्दोजराच ८ धमवि रहर शक गांचा ,, भ्यत्रम् (१) ८ समबद्धन्दर ५ इर्पमन्त्र गोव (१) गोव (1) गीत (४) गीव (६)

६ मोम सुनि (१)

वीरम्

९७ करियक्ट्रोक समुद

115

ttt

ŧŧ

\*\*

वाषा

१२ ककित की वि

Zet.

₹ ₹

181

183

282

| to enclose the end and         | <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ९८ प्रमुद्द संबाधकी            | २ <del>दुशास्त्र</del> ीर                      | 200         |
| ९ कोबिसक कोर्ति गुरू गीतम (१)  | ८ विसम्बद्ध                                    | 300         |
| t , (t)                        | ६ आवल्ड विजेन                                  | * 4         |
| १ १ काशमासिवि पहुचनो गीवम्     | १८ हमसिन्दि                                    | 31          |
| १ । सोबसिदि साम्बीविश्वातारिका | 14                                             | 2.22        |
| १ ६ पुष्मी गीवज्               | • विद्यासिंदी                                  | 448         |
| १ थ को गुर्बोचकी करण           | १६ क्षेत्रदेश                                  | * ( *       |
| te4 11 (t)                     | २१ भारिक सिंद                                  | 180         |
| 11 (1)                         | ८ अपर ग                                        | <b>२</b> व५ |
| १ = चरतर ग्राह यहामकी (४)      |                                                | ***         |
| १८ करवर गच्छ गुर्गालकी (६)     | _                                              | 185         |
| १ * भीजिनरेग सुरि गीठम् (१)    |                                                | **!         |
| tt n (t)                       |                                                | श्र         |
| १११ ल बुरस्यान                 | · -                                            |             |
| गीतम् (६)                      | ) १२ कसक रक्ष                                  | रइर         |
| ११९ भी जिनस्तन सृदि निर्धांतरा | र<br>१३५ अक्रस <b>क</b> द्व                    | 4.68        |
| ११६ औक्षित्रसम्बद्धी गोस्ति (१ |                                                | 187         |
| 910 m (8                       |                                                | 188         |
|                                |                                                |             |

(1)

n n (য) বিয়াস (৭) चनक लिय

GREIN

११८ मोजिनकम्ब सुरि गीतानि (१)

111

11

111

कत्ती

विधाविकाम

रूप

48€

296

246

. .

| 111 (1)                      |     | दपदग्र            | 284   |
|------------------------------|-----|-------------------|-------|
| R. " (1)                     |     | €रममी             | 386   |
| (v)                          | •   | <b>क</b> रपामहत्र | 120   |
| १९२ ,, ,, (धनशीमा (६)        |     |                   | 286   |
| १२३ वाषक अमरविजय कवित        |     |                   | 180   |
| १२२ भीजिवसम्ब सृरि गीतम् (१) |     | धमतिबिमन          | 184   |
| 144 " (4)                    |     | बग्ममी            | **    |
| (1) Rein (1)                 |     | वनकी              | 42    |
| १२४ भीत्रिवमन्दि सूवि शीतम्  | ι   | घरमधी             | 141   |
| १२८ बाबबाबाय ग्रामासर गीतम्  |     | समकार्य           | 143   |
| १२९ का क्षीरकीति परस्परा     |     | TIETH             | 299   |
| १३ स्थागमय गीतम्             | ₹•  |                   | 146   |
| रेडेर व मानप्रमाद            | į   |                   | 146   |
| रेवेर अंतर्वात गुज काल       | ,   | गरपी              |       |
| १३३ कवियर जिलहत्त्र गीतम्    | **  | करियम             | -     |
| १३४ रवदिमान                  | - • | *****             | * 6 6 |
|                              |     | **                | 262   |
| १३६ भीजिननाजयरि गीनानि (१)   | 11  | मुनियाम् इ        |       |
|                              |     |                   |       |

(t) c

.. निर्मंद (४) १

(1)

रेक्कगर्

## XII

ताया क्वी

, ,

14

111

सेवासस्यक्त

| रक्ष क्रिकासमृदि <b>छ। विकास</b>  |     |                    |            |
|-----------------------------------|-----|--------------------|------------|
| मरि पीव (१)                       |     | चारिक्रमन्दर्भ १८५ | ∖ •        |
| (0                                |     | <b>T</b> 6         | 464        |
| is (i)                            | 76  | <u>च्यक्तर्म</u>   | *46        |
| १४१ जिनहर्वे सूरि ग्रीठम          | **  | महिना ईंस          | ŧ          |
| १४२ भ्रीक्षित्र सीमाग्य सूरि माध  | **  |                    | ą t        |
| १४३ क्रीक्निमदेख सृरि सास (१)     | 73  | राबहरण             | <b>ફ</b> ર |
| 485 " " (≠)                       | **  | राव                | £ 3        |
| १४५ महोपादबाद राइसोसाध्यक्रम्     | ••• | <b>इ</b> माक्ट्याच | <b>2</b> % |
| १४६ बावशाचार्वे अप्रवस्तीव्यक्षम् | c   |                    | 3 ·        |
| १४७ वपाच्याचे ध्रमीक्र्यामाध्यक   |     |                    | 16         |

ŧ

, निर्दा<del>यन</del>ा

,, बचमाजिज्यबीरोक्ट्स

र्शन स्थापपान परव साम्बन्धी

186

24

#### XIII

### ऐतिहासिक जैन काष्य सग्रह ( दितीय विभाग )

|                                 | गाधा | ≠#i              | 79    |
|---------------------------------|------|------------------|-------|
| १५१ मगढ़ करतत्त्राच्छ गुर्वाचकी | •    |                  | 3 ( ? |
| १६६ भी जिनस्पर सुरि सीतम        | •    |                  | 110   |
| १६३ भी जिनचन्द्र सुरि शीतम      | •    | भी जिन समज्ञ सरि | 111   |
| १६४ भी जिनमञ्जू सरि गीनम्       | c    | मा <b>र्</b> गम  | 310   |
| १६६ जिल्लाक मात्रर पदावणी       | ,    | राजधन्दर         | * * * |
| १६६ भी जिन शिववाह सुरि राम      |      | शाहमाचा (१४१५)   | 828   |
| १५७ शायरधीय जिल्लाम वहे जिल     |      |                  |       |
| इप मरि सीन                      |      | कीरविश्रञ्जन     | 111   |
| १६८ भी विषयातर सरि गीतम         | ć    | जयकीरति          | 11.   |
| १६९ स्रो जिनपम सरि गीनम (१)     |      | ज्ञानदर्व        | 110   |
| 11 ,. (1)                       |      |                  | 111   |
| १६१ मह जिल्लाम व्यक्तिमा        | •    | दुश्य            | 111   |
| १६० जिल्लानिक स्वर्ति वह स      |      | HIPH             | * * * |
|                                 |      |                  |       |

### एतिहासिक जैन काच्य रूप्रते (तृतीय विभाग )

| १६५ तिवर्गाः | विभी ( | से च   |       | that can                | 11  |
|--------------|--------|--------|-------|-------------------------|-----|
| १६४ विज्यमिह | m.r    | वित्रव | + † † | गृष <sup>्</sup> षेत्रच | 145 |

# एतिहासिक जैन काव्य सम्बद्ध (चतुर्थ विमाग )

XIV

क्सी कविपस्द (११७ कि०)

ताइरहीव

सोममर्चि

গ্ৰানককৰ

साधकीरित 24

कविक्री चि

चन्द्रकीचि

समिति/व

उदकी चि

अभवविकास

२१३४ हाबद्वर्ष

22 मेदनन्दन

1411

23

23

24

12

(1)

(\*)

(4)

(4) . नसिचन्त्र भांडारी

क्र

114

206

3=1

3 \*\*

348

28

20

2 2

.

y .

utt

wet

255

\*11

\*1\*

|     |             |              | -11-41 |
|-----|-------------|--------------|--------|
| 749 | स्री जिनद्त | मूरि स्तुतिः | ₹      |
|     |             |              |        |

१६६ को जिनवाहम सूरि गुलवर्गन

१६७ को जिनदत्त सृदि सबदात

ध्यय ( अपूर्व )

रदंद भी जिनस्वर सरि संयम भी

विवाद वर्णन रास १६९ भी त्रिनोदय सृदि च्छासियेक

राष

...

\*\*\*

. .

\*\*\*

1.

10

१७१ क्रोजनमागराचाच्याच प्रशस्ति १७२ की की जिल्हमृदि कागु (बुरक गीवन् (३) 2#3

244

(1) ., (4) बल्बचित्रंत्र (५)

१८१ भीजिनकामगरि विद्यानुक्रम

विवादकट

# XV

क्यो

74

44

|                                                                     | 4141        | <b>₽</b> 41  | युष         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| १८२ श्रीजिनराज सरि गीतम्                                            | *           | इर्पक्कम     | 850         |
| १८६ विवरतम सूरि गीतम                                                | **          | बिनवस्य सृहि | ४१८         |
| १८४ इंशातिकक गुरु गीतम्                                             | •           |              | NS.         |
| १८६ वा प्रमहेम गीतम                                                 | **          | संबद्धधन्दर  | 88          |
| १८६ चन्त्रकीति कवित                                                 | *           | वमितरंग      | 85.5        |
| १८७ विसकसिन्दि गुरुनी गीवम्                                         | **          | विश्वक्षिक्  | 222         |
| १८८ भी गुजपम सृदि प्रवन्म                                           | 41          | तिनश्वर सुरि | 243         |
| १८९ जिनवाम् सूरि गीठम्                                              | •           | महिमसमुद्    | 83          |
| रेट और र                                                            | <b>8</b> \$ |              | 944         |
| १९१ विषयमुत्र सूरि गीवम्                                            | ,           | महिमाइर्प    | 433         |
| १९२ जानसार अवदाव दोहा                                               | •           |              | 443         |
|                                                                     |             |              |             |
| परि                                                                 | शष्ट        |              |             |
| १९६ कवित्र शक्तकोव<br>१९४ विद्यव नामॉकी सूची<br>१९६ शहास्त्रिंद वतक |             | •            | ४६ १<br>४६५ |





| सिंहगिरि                   | 23    | मानतुंग            | नागाजुन       | Þ₽  | रवि  |
|----------------------------|-------|--------------------|---------------|-----|------|
| क्यर स्वामी                | 53    | भीर सरि            | गोविन्द्रवाचक | 28  | यशे  |
| भार्य रक्षित               | વ્ય ≇ | ायदेव सुरि         | संमृतिदिन्न   | 24  | मिन  |
| दु <b>र्वेक्टिका</b> पुज्य | २६    | देवानन्द           | <b>छोकदित</b> | ₽Ę  | Ęf.  |
| मार्थं नंदि                | **    | विक्रमसुरि         | वृत्यगणि      | 20  | देव  |
| माग्म्सिख                  | २८ ३  | रसिंह सूरि         | समान्त्राति   | \$6 | नेरि |
| रेनंव                      | 3.9   | समुद्र सुरि        | जिनमद्र       | 3\$ | 7    |
| <b>ब्रह्म</b> दीपी         | \$0   | मानव्य             | इरिमइ         |     |      |
| संदिष                      | **    | वि <b>गुप</b> प्रम | देवाचार्य #   |     |      |
| वे भवेत                    | 39    | क्यानन्त्          | मेमिचन्त्र    |     |      |
|                            |       |                    | ज्योखन ∸      |     |      |

 न्यांतक्का कम क्लिन १ स्वाविकों से सिल्य क्रिक्ट प्रकारसे पार्वा बाता रे। वर इसके प्रकारका कम बत्ती चारत राज्यकी व्याविकोंने एक समान है। में १ की पहानबीका (संशोधित) कम नहते र एकका सीस्पूत किसारकी की सामीय समानीते क्रमानित है, पीक्षेत्र कलाने ऐक्टिरांकिक देने परिका करान रामानाव है दूराय नविह दिखानीका हम इन बीर स्मान साकर्तित करते हैं।

हार इस तो द स्थान आकर्षिक करते हैं।

× बड़ों करने आवारोंका तुर्वास्त्रियों साममात हो उक्कों करें। ऐसिवासिक परिका नहीं। किर भी इनने बमारेंकि हाव को है। विकेशन दिने
राते हैं, दे में हैं—सम्बर-१९ को सि मण स्थान, संदान कि स्थान कि स्थान कि स्थान कि स्थान कि स्थान स्थान है।
सुद्ध स्थान कि स्थान स्थान कि स्थान स्यान स्थान स्य

स्वोत्रकृषी वयर स्थामी:--१ पूर्वर समास्वाति.--५

#### यर्द्धमान स्ररि (१ ४४)

उपरोक्त उपातन सूरिजीक झाप सुग्य रित्य थ । आपन आयू गिरियर ए महीननक नपस्या करक सूरि माजका सापना (शृद्धि) की, पातालवानी घरणन्द्दक प्राग्ट हुआ उसक सूपनानुसार दर्गों आहि जिनकी कस्यव वित्ता क्राप्ट हुआ उसक सूपनानुसार दर्गों आहि जिनकी कस्यव वित्ता क्राप्ट हुआ क्षार आप क्षार करें न क्षां लेड़ी धर स्वार्य काल हु हुआ कीर सुरुजीक उपदास उन्होंन क्षां लेड़ी धर व्याद काल वित्त स्वार्य प्राप्ट समान विराम्य प्राप्ट स्वार्य वित्त स्वार्य प्राप्ट समान विद्या क्षार प्राप्ट समान वित्त स्वार्य प्राप्ट समान वित्त स्वार्य क्षार स्वार्य क्षार क्

#### जिनद्द्यर मृरि (१०४४)

भी बदमान गुम्बिक साथ मुनिय थ। सापन गुक्रमकः स्थापित प्रश्नि (पर्ण्यास) स्थापित गुक्रमकः स्थापित प्रश्नि (पर्ण्यास) स्थापित मुक्रिक गा कि सिन्दिमि रहा कात्र थ पराम पर पैय समझ प्रथमन सीर प्रमत्तिका गुमिता अन्याप्त सीर प्राप्तिक सिन्दिमि मुक्तिया थ। गृपित पुन्ति नुत्रभात सावतः गुमित प्रथमत कात्र प्रप्ति सिन्दिमित स्थापित स्थाप

दिशा चरित्र मात्रशै सीर साथ निमान्द्री सृचि देश —पुरा त्यान क्रिनचाप सृदि १ १



### ऐतिहासिक जैन कान्य संग्रह कान्योंका वितिहासिक सार

प्रस्तुन प्रन्यमें प्रकाकिन (पृ० १ ८ म २२६ म ) श्ररतर गर्छ गुबावित्यामं सगबान महाबीरस पट्ट--परम्यग ६म प्रकार वी गर्भी हैं ---

गुबाद्धि नं ० ५ गुवावछि नं०२ गुवाबिस ने०२ गुवाविस ने०५ धारगान्ति ११ मुस्यित १ वद मान १ 4 १२ ४५ दिन्त गौतम गोनम इरिमद्र सुषम्र्या स्थामाचार्य १३ विल्ल स्रि सुषम्मा १४ सिंहगिरि नाय संदिक्ष मस्य भम्य रवनी मित्र १५ इयर स्वामी प्रसय प्रसद बस्यम्भ व वजसन गम्बस्सव माय धम यमामन यद्याभद्र मार्ग गुप १७ चंद्रसृरि संभृति विज्ञय ८ संभृतिविज्ञय आय समुद्र १८ समंदमऋस्रि १६ इद्धदेव श्वरि + । आधर्मगु भद्रवाह स्युक्तिमङ् ६ स्पृष्टिमा । माय मोहम २० प्रयोजन सुरि भावें महागिरी इरिष्ळ २१ भानवसम्बर्ध भार्वभुद्रस्थि⊁ १० धार्वमुद्रम्य } भद्रगुप्त २२ वेषेन्त्र सुरि

<sup>•</sup> बर्दाण्ड दोवां मुर्बचांडवांके वासीमें साम्य है। में देने बहुवाहु क्षां आर्वेसदांसिटिके नाम अदिक है। इच्छा झारक में १ दुस्तावाव परम्परा और में १ पुत्र किया परमाराकी दियते तथित है। इसक सामका झार बालिंगे मिला १ है। इच्छा छारक सम्मदान में १ के सामित अस्वविकत प्राथिविका क्यूबरफ, भीर मं ९ के संशोधित दोनेका है।

| <b>२</b> | à  | रेतिहासिक जैन काव्य संप्रह |   |
|----------|----|----------------------------|---|
|          |    |                            | • |
| सिंहगिरि | 25 | मानतुंग । नागाजुन          |   |

२५ अयदेव सरि

१७ विक्रमस्

२८ नरसिंहसूरि

२६ समुद्रसरि

क्यर स्वामी

भार्य रक्षित

दर्वक्रिकपुष्म

भार्य नंदि

नागइस्ति

रेवंत

बीर सुरि

वेबानन्द

गोदिन्द्वापण

**मं**मृतिदिन्न

स्मेकदिव

दृप्यगणि

डमान्वाति

जिनभद्र

मानदेव इरिमद्र **क्रम**ीपी οS **रवाचार्य क** संस्थित विज्ञपप्रम 38 नेमिचन्त्र हे मनंत ħ٦ नयानम्ब **ज्यो**तन ∸ श्रांतकका कम सिन्द २ प्याविकोंने सिन्द सिन्द प्रकारते पावा जाता है। पर इसके क्रवाएका जन सभी क्रातर गण्डकी व्हावश्रियों में वृक्त समाज है। वं ९ की पहानकीका (संशोधिक) अना वृह्येव सक्का निविध्य रिक्टावकी साथि प्राचीन प्रसानींसे प्रमानित है, पीडेके क्रमकी ऐतिहासिक दन्यिते परीक्षा करना परजाबाब ह है प्ररात-विद्व विद्वार्थीका इस इस ओर ब्यान साम्प्रित करते हैं। × नहां छक्के आवायीका गुनोवक्तिमें वाममान हो रह क है। पेटि द्वासिक परिचय नहीं । फिर सी इनके वार्मोंके साथ को वे विश्वेषण वि गर्थे हैं, व ने हैं-जम्मू--१९ क्रोटिज्ञ त्वारा, संबस प्रवण । स्मृत्तिभागः-कावणा

**ावि**प्रभ 33

बजीमद

अिनभर्द

दरिमद्र

38

34

36 देवबन्द

Įv नेमिचेत्र

36 टचोत्रन

38

प्रतिवोजक, महाशिएँ - विव करुप ग्रुकता काएक, चहरिया-संप्रति वृच्ये तुद्ध दवामाचार्य:-क्लबस्ता कर्णा चत्रुतेव -११क्लीचु क्ल पदब, हवरेव:-कुम्मदूबरम् विजेदाः मानद्वा-चान्ति स्तव कर्षां मानद् या-मणामरः धन्तरः स्त्रोक्करो वयर स्वामी।-१ पूर्ववर क्यास्थावि-4

### पर्दमान स्रि (28 88)

उपरोक्त क्योतन सुरिजीक माप सुख्य दिल्य थे। भापन आवृ गिरिपर छः महीनगर वपस्या काक सरि मन्त्रकी माधना (शृद्धि) की, पानाखवासी धरणन्त्रद्व प्रतान हुमा असक सुचनानुसार वहाँ आदि भितकी बक्रमय प्रतिमा प्रगट हुई । इसस मंत्रीहबर बिमल वृण्ड नाय रूपे अनिराय आनन्द हुमा मार गुरुशीक उपद्वस उन्हान बहा नेतीश्वर प्रमादक समान चिरस्मरणीय पणपुन्त स्वरूप 'विमल बसदी' बनाइ । पुरुष स्रोक सतिराय प्रमातन मिरुपार्त्वीयोगो साहि इतप्रभाव हुए और मैन धामनका भववाद फ्रेंग्जा, भाषका दिशय परिचय गणभर माद्रान्तक एर्ट् वृत्ति पट्टाविक्यों सीर युग्धभान क्रिनभन्त्र मृगि (प्०६) मं दराना चाहिये।

#### जिनेइबर सरि ( do 55 )

भी बहुमान सृरिभीक भाष सुक्षित्य थे। भाषन गुमरानक मनदिस्पान्त्रक भूपति हुरुभराज्ञक सभामें 🗸 मन्पति (चैटाबासी) भाषापोंकी जा कि मन्दिरों में रहा करन संपासन का पैन बामका क्रयापन सीर बमनिबास-सुविद्दित मुनिमाग का स्थापन क्या या । मृति दुत्मगत्र भाषक गुनांस वसन्त हाकर कहन सग फि-इम क्रिकालमं कठिन सीर रश चारित्रचारक माथु साथ ही हैं। नृपतिक पपनानुभार नर्भाम स्रान्तर बिन्दकी प्रमिद्धि हुई।

विचा चरित्र मामग्री और मन्य निमानकी मृथि देखं --पुन प्रपान जिन्हांन्य मुरिष्ट १०

### अभय देवसृरि (TP 84)

भाष भी जिनेश्वर मृरिजीक जिल्म थे। भाषन ६ भंग-मूबा पर पृष्ठि यनाइ भीर जयतिङ्ग्राण न्त्रीत्रकी रचना कर भर्तमन पारवनावजीकी प्रतिमा प्रकट की । भीमंबर म्यामीन आपक गुजीकी फ़्रांसा की और घरणेन्द, पद्मावती आपकी सबा करत से । विजय देशे मु जिनचन्नस्र ए० १२

#### जिनबद्धमस्रि प्रव १,४६

भाप समयवतम्रजीक परुषर हो। पिन्डविद्याद्व प्रकरणकी आपने रचना की थी एवं नागड़ बुद्धमें पूर्व प्रचार कर १० इप्रार (नये ) जेनव्यावक बनाय ये । चित्रोड्स चमुंबा देवीकी सापने प्रतिबोध त्रिया या । सं ११६७ के आपाइ शुक्सा करीको वित्तीहरू महाबीर चेंलमे आपको बैवमद्र सुरिजीने आचार्य पद प्रदान कर भौजिन अभयदब स्रिके प्रपर रमापित किया ।

बिरोप चरित्रके क्षिये गण झा इति और इतियोंके जिमे

कुटस्थान क्रिनचन्त्र सूरि एट १२ वेसना बाहिये।

#### जिनवृत्त स्रिर (य १४ ४६ ३७३)

वास्थिम मन्त्री (पुन्सुका बास्तक्य ) की घमपरनी बह्दस्र देवीकी इक्सीमें भं ११६२ में कापका जास हुया। भं० १९४१ में दीका महान की। सं ११६६ वें क ६ किसीक्टे बीट किनाअपमें जिनक्कम मृरिकीक पर्यर देवमहावायने (पर्) म्यापना की।

\*\*जजनत पर मस्यिक इक्वीने संबद्ध (ताग दव) धावकर सारा
धन करनपर उनक द्वासमें स्वयाभर जिस दिवे और करा कि जो

रन्दे पर मफेंग उन्सीको सुग्रयनान आनना। सबद्द सबस पूमा पर

जन सम्राको कोद मी आवाय न पढ़ मक। आदिर पाटवर्षे

जिनद्य स्रिजीन संबद्धक द्वायप बामक्षेपका उन्नेपन कर उन

क्षम्राको हिन्य द्वारा पट सुनाव द्वसीस आप युग्ययान विजनस

अधिद्व हुए।

भापन चीमठ पागिनी और धावन बीरा ( अन्नपार) का जीना या और मृत प्रेन भादि हा भाषक नामस्मरण मात्रस पास नहीं भा सकत सृरि मन्त्ररू प्रभावस घरणन्त्रको साघन किया था और ण्ड सारा भारक माविकामाको प्रतिकाम दिया था । विकासुरसं भन मंपद्दी मारि रोग निवारण दूर समय दान विया और ऋपम किनास्पक्षी प्रतिष्ठा की । त्रिमुक्त गिरिक नुपति कुमारपासकी प्रतिहास दिया। ५ ० स्थलियाको जैनमुनियाका दीआदी। उन्नेनीसे योगिनी (६४) यक्षका ध्यानवयम वनिषाया। साम भा आपर भगन्तार प्रत्यक्ष है और स्मरण मात्रम मन-काच्छित पर प्रतान इरत हैं। सोभर (अजनर) नग्डा (अजीराज ) का जैन पमका मेनियाप दिया या । आयर हस्त दीकित साधुआदी संख्या १७०० भी (प्र. ४)। इस प्रदार आय अपन महान स्पन्तिस्य युगस्ती भीवन द्वारा विरम्भीरणीय द्वायर में ६ ३१ क मापार पुरुष्त्र ३३ भा भन्नमेर नगरमें स्थान मिन्तर ।

पु०३७३ से ३७६में प्रकासित अददात छव्ययोंक अपूर्ण× (मादि मंत पु॰ ) होनक कारण बर्जित विषयका स्पर्टीकरण नहीं हो मकता । सर: सत्य माप्रतीक आधारस इस दिपयों को क्ष नाना गया 🐍 इसका अठि मंदिया मार वहाँ दिया जाता 🖫

कनीभर्मे मीक्रोशी: नामक मूपति राजा राज्य करते के एक बार कवोंन पालार्य द्वारिका जानका विचार कर राज्यमार बपने छोरे माईको देकर 5 बर आसवान ( भी कि उनक पतुर्वमी राणीक पुत्र थे ) एवं ५ ० सैनिकोंके साथ प्रस्थान किया । सिद्धानी

अव मारबाइ प्रभार तो राजीने एक स्वरून देखा। × × × इपर मारबाइ प्रान्तक पाकी सहरमें ब्राह्मण बजीवर राज्य फरते थे । उस समय क्षेत्र नगरक गुहुछवेशी राजा महेशने पासीपर चढाई कर दी इससे समझान्त हो यहोकर नगर रक्षणका पपाय सोचन क्यों कि किसी सिद्ध पुरुषकी शरण की जाय है परामसं करतेवर इत हुमा कि सातुर गुच्छ नायक भी जिनवर्ग स्रिमीका यदी चतुमास दे और वे बड़े दी वमस्कारी हैं। कार्क मुख्य कार्य कछाप ये 🕻 ---

×ङ्ज्लोंकी पूर्व प्रति किसी कमको कहाँ प्राप्त होतो हमें नक्लकी हुना कों । इप्पपोंको सावि यन्तकी संकवा सम्बन्ध च प्रतिके पत्रसंक्राके हिमाधने वह कर्जन नहुत बड़ा होना स्टम्पन है।

 भावनित्र इतिहासकारोकि नतवे सीहोजीका सन्म सं १९९१ कर्मीवरी भागा १२६८ भार स्वर्ग से १३३ है। शतः विवन्तस्रिका उनके साथ सम्बन्ध दोना कालक रीकी वहीं करा जा सकता।

- १ युक्तानमें पांच नदीक पांची पीर आपक सबक को । माणिसक यक्ष एवं बावन बीर भी आपकी संबामें शांकिर राम करते थे।
- मुख्यानमें प्रवेशोत्मव समय (भीक्ने कुषकर) मृग्यस्त्र मर गया था, उस मापने पुन जीविन कर सबको मार्ट्या निक्त कर दिया।
- १ चोसठ योगनियों इन्द्री रूप पारच कर स्वास्त्रमानमें छड़नेको माने पर उन्हें मन्द्रिक पार्ने पर वैद्यक्त कीछित कर दिया। आखिर वे गुरुत्रीसे प्रार्थना कर मुख हो, आहे समय ॰ बरद्यान वे गई, जो इस प्रकार हैं —
  - (१) प्रत्येक माम भीर नगरमें एक आवक ऋदिवंत होगा ।
  - (१) वापके नाम छेनेबा ध्यर बिजली नहीं गिरेगी।
  - (३) सिन्धु देवमें आपके भावकोंको विशेष स्त्रम होगा।
  - (४) आएके नाम स्मरणस मृत-क्षेत्र एवं चौरादिका सथ, स्वरादि रोग दृग होंगे। एवं ग्राकिनी नहीं एउ सकती।
  - (५) सरवर भागठ प्रायः निर्धन न होगा भीर कुमरणसे नहीं मग्ना ।
  - (६) सायकं स्मरणसं जबसे पार उत्तर सायगा पानीमें मही ब्रुक्ता ।
  - (\*) बाढणकाचारियी मान्वीको ऋगुपर्म नहीं भाषगा ।

### **ेतिहा**सिक सैन काक्य संप्रह

४ — उडमीनीक स्तम्ममेंसं ध्यान्यवसं लियामन्त्रकी पुस्तक म्यूण की वनससे स्वर्णसिद्धि आदि स्वित्तार्थे प्रदण कर विचीवके मेहारमें स्थापित की। वस पुरत्तकको देमचन्त्रात्रायके कवनसे कुमारपाल नृपतिने मंगाई, पा उस खोळनेका (मत्यक उपर) निपंप विचा हुआ होनपर मी दमचन्त्रात्रायको विहान-साम्पीके पुम्तकक बन्द्रकाचे खोळनेवा वे नेज्यीन हो गयी भीर पुस्तक व्यक्त जेमखोगक मण्डारमें जा गिरी। बढ़ी चीसठ योग निया वनकी रक्ता करती हैं।

५ --- भवित्रभणके समय पहती हुई विज्ञातीको रोक दी। ६ --- विक्रमपुरमें सुगीके चण्डक होनेपर 'तीजयड' स्त्रोज रचकर

साठि की। बड़ों संदेश्वरों काता लुलिया बादि १५० भावकोंको मित्रवीय दिया। इस भावर गुरुशीकी भ्रतीना सुनका उनसे बस्तीयरने राज्य राज्य की प्रार्थना की। स्टारीने कार्यक सिंहोसीकी

र्भ प्रकार गुरुजाका इदीमा सुनका उनसे बसोपरन राज्य राज्य की प्राथमा की । गुरुजीने क्यारेफ सिंहोजीकी वहाक राज्य सुख्याकर बस राज्यकी राजा की वसीसे राठोंक उदरहर काचारों को सपना गुरु मानने छों ।

### जिमपन्त्र स्वरि

(ए ५) मं० ११६० मात्र शुस्सा ८ को रामसकी पन्नी **१६**स्प्यकी

न १९८० मात्र पुरसा ८ को शामसकी वर्षी हेहरूमा की कुफ़िस काप जनम थे। सं १२०६ काम्युन शुक्का ६ को ६ वरकी सपुक्यमें ही जिनदत्त स्थिक समीप हीसा सहण की। सं० १२०५ वेदारा युस्य क्टीको किटम्युस्स भी जिनदत्त स्थानीतं कपने पट्टे पर स्थापित किया था। कहा जाता है कि बायक माकस्याज्य प्राणि थी। मतः नरमणिमण्डित (भारत स्वरूष्ट) नाम (मीहा) से झापकी मर्वत्र प्रसिद्धि है।

सं० १२२६ साह कृष्ण चतुर्दमीको दिक्कीसे आपका स्वर्गवास दुसा ।

### जिमपति सरि

( पू० ६ से १० )

मरुम्बर्के बिक्रमपुर निवासी मारह्यू यशोक्ट्रनकी माया स्ट्रास्त्रे की क्षप्रिस्ते सं० १२१० चैत्र कृष्ण झट्टमीके दिन बापका जन्मक श्रुमे नाम 'नरपति' रखा गया। सं० १२१८ कारुपन कृष्ण १० को जिनबन्द्र स्विजीके पास सीम परशीमें बापने दीका प्रह्म कर सर्व मिट्टान्टॉका लम्मबन किया।

मं १००२ कार्तिक हुक्छा १३ सम्बरकपुरमें अध्येशवासने भी शिनवन्त्र स्तिक प्रत्यर स्थापन कर सायका नाम निनपित स्ति रखा इसक प्रवान सापने सपनी मिडिगीय नेमा व गतिमासे १६ बलोंमें अनितम हिन्दु प्रमान प्रचीत्रात गर्व अपस्थित साविक राज्य समामें बिजय प्रमा की । बादा रूपी हरितयोंक विभावी की मानकी जिन सिक समान या आपने बहुतसे शिच्योंको दीमा दी। मनकी जिन सिम्मों साविक्शा पेकी । साधन दवी सापक पाष्ट्रपूर्वोंकी सबा करती यो मोर साहस्त्रमा देवीको आपने रिक्मण किया था। सरतर गच्छकी सवादा (विधि) मापन डी सुस्थवस्थित की थी।

महकोत निवासी भण्डारी नेमचन्द्रभी (पन्ति सहककर्ता) मक्गुरुक शोधमें १२ वर्ष तक पर्यटन करते हुए पारण प्रधारे और सापके सक्तुवाँस प्रतिबोधको प्राप्त हुए। इतना ही नहीं मण्डारीजीक पुत्रनं सापकं पास दीक्रा प्रद्रण की थी। बास्तवर्में भाष सग-प्रचान साचाय थे।

इस प्रकार स्वपर क्ल्याज करते हुए सं० १२७७ मापाद क्षुक्स १ को पारुइजपुरम् स्वर्ग सिधार । वहाँ संधने स्तुप बनवाया ।

#### जिनेद्दवर स्वरि ( eve g p )

महत्त्वसके दिशोसणि सरोट कोट निवासी भएकारी नेमचन्त्रकी मार्या स्वयूनवीकी इक्षिसे सं १२४५ मार्गकीर्य हक्का ११ को मापका जन्म हुमा था। मस्यिका वृंबीके स्वपनानुसार आपका जन्म नाम सम्बद्ध रक्तागया।

भी जिनपति सुरिजीके सदप्रेशस वैराज्य वासित बोकर सापन अपने माठा पितास प्रबच्या प्रइप फरनेकी बाह्या मागी माताबीने संयमकी बुद्धरता कार्जाई पर उत्कट वैराग्यक्षनको बद्ध समार इत हुइ स्पोंकि सापका द्वात-गर्मित वैराज्य मंमारक तुर्खीसे क्छिम होनेक छिपै ही हमा बा !

मं १२५/ चैत्र कुण्या २ लेड् नगरक झान्ति जिनासपर्ने भी जिनपति सुरजीते दीक्षित कर आपका नाम धीरप्रभ रसा आप सबसिद्धान्ताका सबगाइन कर भी जिनपति सुरिक पद्यर सुद्धी भित हुए। माचाम पद प्राप्तिक पश्चान माप जिनक्कर सुरि नामसे प्रसिद्ध हुए । आपने अनेक देशों में विदार कर बहुतसे मध्यारमाणां को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार पर्म प्रचार करते हुए आप जास्मेर पर्पारे और अपने आयुष्पका अन्त निकृत आमक्त अपने सुशिष्य बाचनाचार्य प्रवोध मृहिको अपने प्रवृप्त स्वापित कर जिनस्बोध सुरी नाम स्थापना की और बही अनदान आराधना कर म० १३३१ क आदिवन कृष्णा ६ को स्वर्ग निधार ।

> जिन प्रयोग सूरि इस्लेख —गुर्वाविज्यों मं जिनचन्द्र सारि

भी जिन कुअक्स्ट्रिको विरिषत 'जिनचन्त्र स्रि चपु-सप्तरिका' यात हुई है। मन्य क्लियर अस्ते उसे प्रगट नहीं की रायी मात्र क्लिका मार नीचे दिया जाता है।

माग्याइ प्रात्नमें समीयाजा (सम्माजपणि) नगरक मन्त्री वंदराजती पत्ती क्षोमाछ पैतीकी रक्षणमाँ कृष्मिसे सं० १३२४ मार्ग धीर्ष हुक्छा ४ को आपका जनम हुआ था। आपका अन्तर नाम कंप्रताय रक्षा गया। अंतराय कमाज वयक साथ-साथ गुर्जीसे भी बहुते हुए जब ६ वर्षते हुए तब भी निकासोध स्विकी देसना भवणका सुमयस्य सिक्षा। बनक अपरेशुसे प्रतिकोध कर सं० १३३२ के जोठ शुस्का २ को गुरुभीक समीप प्रवत्न्या प्रदल की। पूर्म भीन आपका नाम "क्षेमकीसिं" रूजा। बीक्षान कनत्तर कापने ब्याकरण प्रदेश नाटक, मिझान क्षातिका अध्ययन कर विद्यता प्रदा की। ¥ विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाक प्यान बढस वपन आयुप्यका मान निकट जानकर भी जिनक्वोपसृरिजी जाबाख्युर पंचार सीर वर्डा क्षेत्रकीचित्रीका स्वहस्य कमदस् सं १३४१ वै० हा० ३ सरस्य तृतीयाको वीर चैतममें वहे महीत्मवपुरक आचाय पत्र प्रदान फर गच्छमार मॉपकर जिनद्रवोधमूरिकी म्वगः सिधार । आसाथ पर्व अनन्तर आपका शुम नाम जिनवस्त्रमृति प्रसिद्ध किया गया। भावक रूप सावण्य सीर गुण सचमुच भराइनीय थे। भीकर्रादेव जैत्रसिंह, मौर समरसिंहनी भूपति त्रय मापकी सवा करनमें अपना अक्षेमाग्य समकत थे। जापन किन्द प्रतिप्ठा, दोस्रा पर्व पद प्रवानादि कर सनकानेक पमप्रमादनाठी । श्रृतंत्रम, गिरनार आदि तीयोंकी यात्रा की । पर्व गुक्ररात, सिन्य मारवाइ, सवास्त्रप्रदेश, वागइ दिश्री मादि देशोंस विद्यार कर भर्म प्रवार किया। सं १३७६ क

पुषक न्वर्ग मिघारे । जिनकुदाछ स्रि (पृ•१५ स १६)

मजिक्क प्रजामीक वुर्धमराम (की समामे कैतकासियोंको परास्त कर ) के समन बसरिमार्गप्रशाक जिनेश्वर सुरि (प्रवम ) क पट्टपर भविगरगदाखके कर्चा किनचन्द्र सुरि, नवांगीवृतिकर्चा ममन्द्रव सुरि कि जिन्होंने (स्तम्भन) पहननायके प्रसादसे भरणेन्द्र पदाक्ती बादि देवोंको मापित किये उनक पहुपर संवेगीहिएरोमिंप

भाषाइ श्रुन्द्र ह को राजेन्द्र वाप्त मूरिजोको भवने पद्मर कुसल कौर्त्तिको स्वापन करने स शिक्षी किया देकर अनदान साराधना

भीर विनोहस्य चामुण्डा दबीको प्रतिबोध दनवार किनवडमधूरि भीर उनक पट्टबर योगिराज जिनवृत्त सुरि हुए कि जिन्होंन ज्ञानस्यानक प्रमादम योगिनिया आदि हुए दबोंको किकर बना स्थि थ । उनक पत्रपर सक्छ कछा सम्पन्न जिनवज्ञ सुरि और उनक पट्टबर वादिया स्थय राजोंक विनारणमें सिंह साहण (वादी मानमण्न) जिन पत्रि सुरिजी हुए ।

जिनपणि स्थिक जिनश्चर स्थि जनक पट्टम जिननपोप स्थि स्रोर उनक पट्टमर जिनश्चन स्थि हुन, जिन्होंने बहुन द्योंमें शुविदिन विश्वरकर विश्वनमें प्रसिद्धी प्राप्त की एवं सुरमाण (सन्नान्न) हुन पुरोनको रोजन किया था जनक पट्टमर जिनकुटाक स्थि हुए जिनक पण्टमापनाका हुनान्न इस प्रकार है —

भीतोद्वारक कायनर और महान् राज्य उपारतात मन्त्री द्य-राजर धून नाज की पति कपन भीक पुत्रसक्क जिनका रीकिन साम बापनात्पाय बुटाइक्टीरिया को राक्षण्यक सूरित पाण्यमे जिन बाल सुरित परण्य स्वापित किया । इस समय दिवी बालस्य मानी पाण करत्य कित मिंद्र गये पारताक आसन्तर तक्षण्यक क उनका स्युधाना कर्यान्यन धीराक्षण्यक सूरि की। पित्रक्षमपुरापाल्यायम प्रकारम कर्यन्त माने माना सी। उननी सामा मान्य प्रयास मृश्चेम वर्षाक्य कर्यन्त माने माना सी। उननी सामा मान्यन प्रयास पृश्चेम वर्षाक्य प्रयास कर्यन माने माना सी। सी १६३० कव्यण्य हुन्या एकार्लीक हिम जिनानवको देविकालक भारत गुलामित कर जिनेया प्रमुक्त समक्ष राजन्यन्त मुनिन वा बुलाइकीरिको जिनयन्त्र सुनिक प्रवास स्थापित वर निजनात्म सायका विशेष परिचय करतरायका गुर्धावकी सीर पहाबक्तियों में पाया जाता है। उन्न गुवावको प्रधावनर इमारो सोरस समुच्या प्रकाशित होगो। भाषकी रचित 'चैरवर्षम्न इन्डक पृष्टि" प्रकाशित को चुकी है।

### जिनपद्मसृरि

(पू० २ स २३)

वपरोख की जिनकुराज सुरिजी सब्दिसंडक्से विश्वरत हुए वर्धकर पानों। ब्ह्री जब पहल सावतक्षण प्रद्रवापन आहि अनेक असेक्ट्रय हुए। सुरिजीने कपना सायुक्तक अन्त निकट क्षातकर (वदणप्राम) आशा गंको कपने पर (स्वापन) आहि ही सासत विक्रा वंकट स्वर्ण सिचारं। इसी समय सिटानु वेस्ट एशा नगर बातक्य श्रीवर कार्य प्रत्यक्त प्रत्यक्ति प्रवृत्व सेरियक देशवर पानों और मुगायना प्य-सहेरमाव करनेकी माजक जिवे वदणप्रमाणास्त्री विगोध आहेना की और सावा मंग्र कर दर्गोदिगामोंक संघोंको कुंकुम पत्रीया द्वारा आमंत्रिय किय, संघ व्याय ।

पारण संपने भाषको (बाउपक्ष) कृषास महत्त्वी विन्ध दिया। (पु० ४४)

जिनयन्त्र स्रि (३० गुवाबिजें)

जिनोदय स्रि (४० १/४स १६४)

पन्त्रगच्छ मीर बलागामां भी समयदस्तृति ती हुए उनक पहानु इसमें मरूनती फण्डासच्य त्रिनच्यम सृति विधिमता प्रशालक त्रिनदत्तम्ति कमदेव मादगरूपता त्रिनचन्त्रसृति वादिगल कमरी त्रिनचित्त सृति सन्द्रजन कर्ष्यहम त्रिनेचत सृति, सवयक्रमास्तरक्रम त्रिनचरीच सृति सन्द्रपत्र सुति सिन्दुदेशसं विद्रिल बिकार कर जिन्नपम प्रचारक जिन्दुद्दाल सूरि, सुरगुर सदतार जिनपदा सुरि शासन श्रद्धार जिनस्रक्षिय सुरिक पट्ट प्रसाकर तेजस्वी जिनचन्त्रसृरि झाननीर क्योंने हुए संमान पंचार भीर (झामुख्यका भन्त ज्ञान, तरुण प्रम ) आचाय को गच्छ और पद स्थापनादिकी समस्त हिमा देकर स्वत मिषार ।

इसी समय दिश्ली बास्तब्य भीमान रहपाल, नीवा सधराक पुत्र मंपनी रतना पूनिय सद्गुरुवर्षको बन्दनार्य लंगात आये और उन्होंने भीतरुगप्रमानार्यको कन्तृनकर पद् महोत्सवकी आज्ञा छ सी। सं १४१५ क मापाइ इल्ल १३ को इजारों खेगोंक समझ मजित-किनास्त्रमं माचार्यभीन बाचनाषार्य मोमप्रमको गच्छनायक पत् दंकर मिनोत्य सुरि नाम स्थापनाकी । संघवी रतना, पूनाने क्स समय बड़ा भारी करसव किया। स्रोगोंक अध्यक्ष्यारवसे गगन मण्डस्ट भ्वाप्न हो गया । बानित्र बजने छने, याचक स्रोग कबरव (क्षोर) करने सर्गक्की <u>स</u>न्दर राम (क्लेड) दो रहे वे करीं सदुमाविणी कुप्पञ्चनार्थे मङ्गम्र गीत गा रही भी । इस प्रकार 🖦 रूमव भतिस्त्य नयनामिराम या । मंघवी रहना पूना और शह बस्तपासने याचकोंको बास्टिन दान दिया चतुर्विभ संघकी बड़ी मक्ति और बिनयस पूजाकी सामगी बास्स्यस्यादि मल्डायों में अपनी चपस्र सक्मीको सुरु द्वाय स्थयकर मीदनको सार्यक बनाया-क्म समय साक्ष्मिंग भीर गुणराजने भी पाचकोंको बहुत दान दिये। व्यरोच्ड वर्णन झानकक्ष्य कुत रामक अनुसार क्रिया गया है।

मेरस्यदन क्रुत कित्रहरूक कनुमार भीत्रिनोद्रम्प्युरिका विद्यप परिचय इस प्रकार है— गूर्णरपरा रूपी झुन्दुरीक इद्यपर रस्नोंके द्वारक आठि

पान्द्रणपुर नगर है। उसमें स्थापारी मुख्य मारन् शासाक (शाह

रतिनग 😘 मण्डल ) स्त्रपास भेष्ठि निवास फरत थे । सं० १३७५ में इनकी माया घारत दवीक इसीत सरोवरस राजर्डसक सदश प्रत प्रयन्न हुआ। मता पितान उसका हाम नाम समरा रहा। बन्द्रकलक भावि समरा क्षमर दिनौदिन बुद्धिको प्राप्त होने स्मा । इपर पारहणपूरमें फिसी समय भी जिनकुराज्यारिजी का शुभागमन हुमा । यम प्रेमी स्त्रपाउने सपरिवार गुरुवीको करान कर पम भवप किया। सुरिजीन समरा कुमरक श्रुम स्थालाँको इस (भक्तचीनित्रत होचर ) रहापालको एस वीभिन्त करनका उपवृद्दा देकर माप भीमपक्षी प्रधार । इषर मालाक कोलमें बैठे उमारने स्रिमीक पास दिसा कुमारीस विवाद करानेकी प्राथना की। भाराने मेंयम पासनकी बुल्करता उसकी सम् अवस्था मादि बतस-कर बहुत समझाया पर वैरामी समराने अपना दह निद्वय प्रगट किया। अत इच्छा नहीं होत हुए भी पुत्रक शत्यामहसे रहपाछन भपरिवार मीमपक्षी जाकर बीर जिनास्त्रयमें नांत्रिस्थापन कर जिन इसल्स्ट्रिक इस्तक्तकसं समरा इसरका से० १६८२ में क्षीता दिस्त्री। काविकाचार्यके साम सरस्वती बहुतने दीक्षा महण की भी 'उसी अकार समराद्वमरक साथ बसकी बहिन कौस्तुने दीका धडण की । गुरुने समरकुमरका नाम 'सोमप्रम रत्ना। सोमप्रम मृनि अब बद्दे मनोवीगते विद्याच्यन करने द्वम और ममन्त्र शास्त्राफ पारंगत करे । मोमप्रमकी बोध्यनसे प्रमन्त हो गुरुधीने सं १४०६ में जेसक्योगी विज्ञानवास पद प्रदान किया। वाचनावासभी सुविद्यित विद्यार करते हुए पर्म प्रवाद करने छन।

इस प्रकार धर्मोन्सिक करते हुए सोमप्रसभीको स० १४९५ भाषाद कृत्य त्रपोद्सीका संभावते भी तत्रप्रप्रमानायने किन वंद्र सुरिके प्रपर स्वापित किन । पत्रबापनका विशेष वयन उत्पर आ ही चुका है।

आवार्यपर प्रप्तकं धानत्वर श्री किनोव् स्टिकीने सिंध, ग्रामं रात, मेवाइ बादि वंशोंस बिहार कर सुविदित सर्गाका प्रचार किया। पोच स्वानोंस यदी प्रतिस्टार्ये की २४ कियों १४ शिल्योंपर्योंकी वैश्वित किये सन्तर्कको संस्वी आवास, उदास्याय यावनावार्य सहरार आहि पहले बाढ़ेका किये। इस प्रकार सम प्रमादना करते युग सं १४३२ क माद कृष्या एकहराकिय प्रश्नमें खोकहितावार्यकी शिक्षा वकर सर्गा दिसारे। नस्त्री सामक बातकिया स्वावसर सुन्य स्त्रम बनाकर माति प्रविदेश की।

जिनराज स्रि उ गुनावक्षियों में

जिनमद्र सूरि जिनमन्द्र सूरि १ ४८

भारु शारतक क्छनाजकी मार्गा स्थाजीक कुसिसे बाप अन्मे थे।

मिन समुद्रस्रि

व गुर्बाविक्योंमें

#### सरतर गुक्युण छच्चय और गुक्तुण पर्पदका सार प० / म ३ ण्वं २४ स ४०

नाम पद्म्मापनार्मक मिनी स्थान जिनास्य पद्दाता जिनवस्य पद्दाता जिनवस्य — मं०११६६ जाराड सुद्धा ६ विचीह, महाबीर, व्यमग्रसूरि जिनद्धा — मं०११६६ बैहास्य छण्टा ६ ॥ ॥ ॥ जिनवस्य — सं १२०५ बैगारा गुका ६ विक्रमपुर, , जिनवस्य प्रिंगित — सं १२०५ कार्तिक शुक्षा १३ यरंपुर अयरेष्म्यरि जिनेश्या — सं १२०५८ साद सुद्धा ६ आस्त्रोर , सबदेवस्पूरि जिनस्य — सं १३५४ बंशास्त्र रहुता ६ गारा जिनस्य — सं १३५४ बंशास्त्र रहुता १ पाटण जिनस्य — सं १३५४ वंशास्त्र रहुता १ पाटण जिनस्य एक्टरा १ ९ १६० वंशास्त्र रहुता १ जिनस्य एक्टरा १ ९ १६० वंशास्त्र रहुता १ जिनस्य एक्टरा १ ९ १६० वंशास्त्र हुता १ जिनस्य एक्टरा १ ९ १०० वाराव छण्टा १ रहा वरा १ ।

भिनवन्त्र —म १४०६ माह शुद्धा १० प्रेसलसर भिनोतच —मं १४१५ भाषाद छ्या १२ संभात समित भिनसभ —१४३० फारापुण छ्या ६ पाटण शाति ओकविभाचाय भिनमम्—मं०१४५५ माह (शु १५)माणशक्ति

अजित मागरचंद्राचार्य

भन्य महत्त्वके बहुत्वा-(गा १) सं १८ वादन बुकंम समा पौरपवासी विजय जिनवद सुरिनो लरतर विवत प्राप्ति (गा २१) गातमके १९ वापसींका प्रतिनोच (ति गा २९)काव्यक्तवार्वका पर्तुपीकी पृष्ट् क करता (गा २६)में जिनवच सरिका सुगावाबपदः(गा ३)में व्यास्त्रस्त्रस्त्र

## जिनइसम् रि

प्र० ५३

भिनाईम सुरिजीका सुरिपदं महोत्मव करमर्मिक्ने एक स्मर पीरोजी त्वरचकर वहे समारोहस किया । माचाय पद प्राप्तिक भन-न्तर अनक दक्षामें किहार करत हुण साप सामार पद्मार । श्रीमाख दुंगरमी भीर इनक भागा पामत्त्वन अविभय इपोरसाइस प्रवाने-त्सव वह भूमधामस किया सजाबट वडी दहानीय की गई, स्रोगाकी भीड्म माग संबोध हो गय पातहाड स्वयं हाथीक होद छम्बर रान बनीर इस्पादि राज्यक समस्दारींच माथ मामने **मा**प वाजित्र वस रह य । आविकार्वे संगठकत्वा सस्तकपर घारण <sup>कर</sup> गुरुकीको मोतियोंस क्या रही थी। रजत मुद्रा (रूप्य) क साव पान (नाम्युस) दिये गयं इसम महा यत्र फैस सीर दिशीपनि सिक-म्दर पानशकको यह जान बड़ा भारत्वय उत्पन्न हुआ। उन्होंन स्रि र्जाको राजनभा (श्रीबानग्याना ) में भागवित कर करामात दिग्यने को कहा क्याकि सम्राटक स्वरंतर जिन्ह्यसमृरिजीक करामात (बस रकार) की पार्न पतिन सोगास सुनी हुई थी। पृत्र्यक्रीने तपस्याक साव प्यान करना प्रारम्य किया. यमासमय जिनन्त्रमृतिजीक प्रसार, एवं ६४ यागिनीयाक मानिष्यमः किमी चमरकार विकास मिकन्दर बीर वन्द्रम (ता १६) बीजकी ह नामार्जे सं १४१२ का बाह्य अनय-निषयम रचनाका नसर्द (हिंदा ४३) में जिनकवित्र सुरिया नपणस योबीय चननिष्टक मार्चा नेताहाँक कुलिम इररान्य द्वाना और बास्यवयर्ने सन बना निकारे।

पातज्ञाहुका चित्र चमरहृत कर ५०० बन्दीजनाको कागवास (वास्तरमी) संस्कृतका मगन सुषग्र प्राप्त फिया।

कवि मिष्टियमन गुरुमिष्ति से रिन होकर इस यशगीनकी रचना की। वि॰ मापन रिजन मापाराहद्दाविका (में १४/ बीकानर) उपसम्प हैं।

जिनमाणिक्य मृरि (३० गुवाविस्थाम)

युगम्यान जिनचन्द्रसूरि (पृ॰ ८ म १४) जिनमिंह मृरि (पृः म १)

भी फिरवन्त्र मृतिकी गर्च फिर्तासिंड मृतिकीर मन्यापी गात राम सादि कावाका सब माराडा "युग्रयान फिरवपन्ते मृति सं दिवा है। सन यहा हुस्साकर सन्यद करवाको बद्दाना प्रतिन

नि ममा। गया।

क्रिनेपट स्वि मायर्थी हो बड़ होस टैं उनमंग "मस्यर प्रतिवाय रामहा सार उक्त प्रत्यह एउं, मात्रवं प्रश्तिम एवं निहास रामहा सार ११ १२ वं प्रदालमं दे दिया गया है।

भी मिनसिंग स्थितीका विनिर्दासिक परिचय जन्म सन्यक्ष इ. १७१ स १८० तक्स निज्या गया है। सारण सम्बन्ध हमें स्थान्त कृत वह राग सभी और तथा उपप्रय हुमा है पर उससे हमार १०० परिचक सनिहिन्द काह शिल्य नकीतना नहीं। और सम्बन्धन करा हा मानक करण उस हमानित मही किया गया।

म्राचार हुन शरामं तरीत बात व रै --

- (१) जिनर्सिह स्रिजीक पिताका निवास स्थान 'बीठावास' लिखा है। (२) पाटपाने प्राप्तनागर करा मन्यको सप्रमाणित सिद्ध
  - (१) प्रत्यम यसमायर क्रार अस्यका स्वतानात । हिमा। संघर्षा मोमभीक संघ सह सर्त्रुअय यात्रा की।
  - (३) इनकं पद्महोत्मवपर भीमारु-टोक गोत्रीय राजपालन १८० पांद्रे तान किये थे।
- (४) सक्तर समामें ब्राह्मजोंको गंगा नदीक शतकी पवि जना पर्व सर्वेकी भान्यतापर प्रस्पुत्तर देकर विजय किया जा।

### जिनराज सूरि

(पूर्यसे १७०० ४१७)

राजस्यानमें बीकानेर पक सुममुद्ध नगर है क्यां राजा राय मिंह जा राज्य करत थे उनक मानी करमधन्द्रशी बच्छावन थे। जिन्होंने से १६६१ क दुष्कासमा मणुकार (बानसाळा) म्याधिन कर बोल्ली हुई पूमीको (बान बेकर) स्थित कर ही बी एवं स्प्रकीर प्रिनच प्रमुक्तिक युग प्रधान पद पर्व जिनमिह सुविजीक साचाय पदक मारम्मस्यर कार कम्म भार नव साम नव हायी साहिका स्थान हान किला था।

उस समय बीकानरमें बोमरा इन्होत्सन पमशी शक्त निवास इत्त प उनकी पमस्त्रीका युभ माम पारस्त वेदी था। सांमा कि माराको मामन हुए दस्पति सुरम्म काल निर्गमन काले थे।

दमार संपद्धे प्रसन्धर्मे शायके ७ माह्योंडे जाम इस प्रकार हैं ~~ १ राम २ गेंडा ३ राजभी ४ माद ९ केल्स ३ करा ७ साला श्य प्रकार दियय भोगों को भोगत हुए भारस दवीको कुन्निमें सिंग स्वप्न स्वित एक पुण्यवान जीव भवनरित हुमा ।

श्योतिषियों को स्वश्न कर प्रम्नवर उन्होंने सीमाग्यणाठी पुत्र इत्यन्त होनको स्वना हो। यद्या समय (गम इद्वि होनक साथ साथ अच्छे अच्छ द्वाहद स्टबन्त होन स्वग अनुक्रमन गम स्थिति परिपूण होनस) सं० १६४० वैसाल सुदी ७ शुवबार, छत्र योग अवण नक्षत्रम पारसद्वीत पुत्र कामा।

दण्डण उत्सबक सनन्तर नवभात निद्युक्त नाम प्यवसी रग्या गया, षुद्रिमान होत हुए संत्रमा + इडाभ्याम फरन लगा अनुक्रमस ६ मापा १८ सिपि १४ बिपा ७२ कवा ३६ राग मीर चाणस्यादि धास्त्राका अध्ययन कर प्रशिण हो गया। इसी समय सहस पत्जाह प्राप्तित जिन सिंह सुरिक्ती योकानर प्रधार । स्रोक पड़े ष्टर्पित हुए और सुरिप्ताका धर्मोपहरा धारताथ सभा सौग झान सम्म ( सपन पितार साथ ) स्वतमा क्रमार सी स्थारत्यानमं प्रधार । भीर पम ध्यमकर वैराज्यवासित हाका पर भाका भएना माताती में दीभा को भतुमति मांगा । पर पुत्रका स्नह महम कैस हुट सरता था । मानात अने इ प्रहारम समग्राचा पर रातमी नुमार अपन इट निष्पपम जियलिन नहीं हर आहे में० १६ ६ मारागाप हारेस १३ को जिनमित सुराजीक समीप देश्या मत्या की । इस समय प्रमान बाहर दोशका बद्दा उत्पद्ध हिया तर तथार मूनि अब ग्रास्थी क प्राप्त राजमिंदक भागत परिचित्र हान रुग ।

ण्ड शास्त्रीनें जिला है कि आहर्ते ल्यू झाता भाषन भी आपटे साथ रीधा को ।

दीक्षाके अनन्तर सुरिजी सीच ही अन्यत्र विदारकर गये । राज सिंहक मण्डस्तप बहुन कर बुद्धनक सम्बाद पाकर भी जिनवन्त्र सुरिजीने उन्हें वही दीक्षा (हेड्रोफ्स्वापनीय) दी और नाम राजसमुद्र प्रसिद्ध किया।

राजसमुद्र बोड़े ही ममयमें पुनाम बुद्धिनवम सूत्रोंको पड़कर गीताब हो गये। भी मिन सिंह सुरिकी स्वयं भापके क्षिम देत ये भी जिनचन्द्र सुरजीने मापको वाचनाचार्य 🛊 प्रवसे अछ-कुन किया। भाषक प्रकल पुन्योदयसे मस्विकादवी प्रत्यक्ष 👪 । जिसक प्रत्यक्ष फुक्क्वरूप पंचाणीक (प्राचीन) विपीको आपने पड् शासी । जसतमेरमें राउठ भीमके सम्बर आपने वपागन्धीयों स्की परास्त्र फिये या

इपर सम्राट ऋगंगीरन मान सिंह (जिन सिंह सुरि) से प्रेम होनस उन्हें निमन्त्रपाय अपने वजीरोंको फरमान-पत्रह साध बीक्षनर भगा। व वीकानर मापे और फरमान पत्र सरिजीकी संवामें रसा । सङ्गत पढ़ा तो सरिजीको सम्रादने आमन्त्रित किया ज्ञानकर सभी प्रमन हुए।

मम्राटक मामस्त्रजनः सुवित्ती विद्यार कर मेहते प्रपार । बर्जा एक महीनेकी अवस्थिति की फिर बढ़ोस एक प्रयास किया पर मापुरा भन्त निरुत् ही भा चुका था भन मेहने पंपार स्रीत वहीं

हमार शंबदके प्रश्यने जन्मका चार श्रूपकी जगह शुक्र और शीक्षा सं १६९७ मोयमर दरी १ बीकानर किना है। बनारसरह सं १६६४

भासादकरें किला है।

स्वर्धं मंधारा उच्चारण कर मं० १६५४ पीय शुक्त्य १३ को प्रथम दवलोठ मिधार ।

संभने एकत्र हो पट्टपरक योग्य कीन है इसका विचारकर राज समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्हें गच्छनायक और स्टिजीक अन्य दिल्य सिद्धसेन सुनिको आचाय पदम विस्पित किये। य दोना जिनराज स्टि सीर जिनसागर स्टिसीक नामस प्रसिद्ध हुए। पद्मडोत्सवपर संघवो आसकरण चोयहने बहुत द्रस्य स्थय किया। १६७८ फास्सुन गुस्स ७५ को पदस्यायना यह समारोहस हुई।

प्रवन्त्रमें क्यारवाच मोजविज्यका नाम श्री है। + प्रवन्त्रमें द्वितेषा किया है। मृतिमन्त्र तुनमीया हेगावाचेने हिंचा जिला है। इस प्रकार ज्ञासनका ज्ञात करनेबार गर्य नायकके गुग-कीवन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८१ जनाइ क्राय्य १६ को सप्रायाम रचा। केमझालाक रक्तप्रके जित्य हमकीचिने यह स्वन्य बनवाया। गच्छ नायकक गुणगान करत समय (बर्गा) भी मच्छी हुए। उपरोक्त राम रचनाक प्रचान् (सं० १६८६ मागाणिय क्राया रविवारको सागम सम्रार ज्ञाहकहोंसे आप सिर्ग्य सीर बहा त्राह्मजाको बाहमें परास्त्र किये एवं वर्णनी छोगाके विहारका महा कही प्रविचय या वह सुखा करवा कर सामनोन्नति की। रामा गर्मीसहमी सुर्गनहमी कमरपन्नान, समझानीवान सानित सापकी वही प्रशंसा की।

श्रद्ध सबैये (पू १७३) सम्यज्ञ है। गीत नं ०५ में किया है कि मुक्तरवान ने भाषठ मुद्ध और कठिन माध्याचारकी सही प्रमुख्य की।

भापक रियन १ शासिमद्र चौ ः गजमुक्तमस्य चा १ चौधीशी ८ बीती फ्रनोत्तर-जमास्य बीती ६ कर्म वरीसी ७ शीछ क्रतिसी बास्यक्वोच / गुजस्थानस्य और शतेक पद्र उपस्रम्य हैं। तैयद कास्य पर भी भापक १६ हजारी हुचि वतानेच्च उच्छम है। टक्त कुण्यमं इसकी हो प्रतिया चिन्नाम हैं।-

-- इमारे संपद्क विवराज सृति प्रवंधमें विवय वातें वह ईं।---

कारत ६ हिनियोंको उराप्याय ४१ को बायक पर और १ सान्यीकी का प्रत्योगी पर दिया ८ बार कडुकुबकी पाता की पाठनके संबक्ते सान ग्रीतीपारवेतास, सिनतार कासू, शासकपुरकी बाला की जवानसरके

# जिनस्मन स्ररि

( पू० २३४ स २८४ ) मरचर दशक सरणा पाममं ओटाबार खुलिया गावीय तिसाकरी

माहरी पता नारा हवीकी हिता (स. १६७ ) संस्थापरा जन्म हुमा था। आज परही सनुत्वसं ही साएका बेरास्य उत्पत्न हुमा भीर जिनगान स्थित पास अपन पान्यत्र और मानार साथ (सं १९८४) स ताथा महम की। पाइ तिनासं ही शास्त्राचा संप्यत्वत कर दूरा दिश्यासं विगार कर सात्र जनाका अनिताय दन स्था। अभागत सुनास पास्त्राचा तिगय कर जिनगान स्थिमीन सरस्मातात पुत्राकर आपका उपाध्याय पत्रस सम्बेदिन पिया। सम्मास्त्र पुत्राकर आपका उपाध्याय पत्रस सम्बेदिन पिया। सम्मास्त्र पुत्राकर जनमान पत्रन-सा त्रस्य स्थ्य कर सम्मा दिला था।

मः २३ - स्रातिनशक्तात्रीयतारा चतुमान चण्या या । प्रयान स्वरण्यन विनयन्त्र सुरिकाश चर स्वायना चा और स्वयार रणा - चा पे स्वया निचार ।

य मानव नमध्ये राधी सायचाहित ३६ आयार् १६ घर की आगोरी १६ चर्चके अंशवार्थि विशासित सायच्या पूर्व अरवस्य दिवा वागीरी प्रणिता के । इस्य कल्यास्त्रास्त्र आतं राष्ट्र कुत स्वतारत्याव भागास्त्रकत जनवर्षे परात्र संस्थे चारम्य प्राप्तायस्य दिवा। आपव स्वित्र संस्थेते के अरुपा । ची। १ माहस्य ५ (स्था पूर्व १ है)

घरोत में से सबस्दि। रेचा दुरु चरोत मा उसे महामी रिमादे। पान्यम बिहार कर फिनरनन स्विती पाल्हणपुर पपान करों संपन हॉर्पन हा उसमा किया। बहांम स्वर्गातिकः संघर साम्रहम खां पपान। भोजियोचन प्रकारिसन किया, बहाम साम्रुच्यन्त्रमं बिहार करत संघर आह्नुस बीडानर पपान, नवसक बेणन बहुन-सा न्य्य व्या कर (प्रास्त) उस्मत किया व्यास व्या बिहार विचरत बीरम पुरास (सं १७०१) में संपाद्यन चतुमाम किया।

चतुमाम समाप्र होत ही वाहड्मर (मं० १७०२) में आव, मंपक आपदम चतुमास बडी किया। बहांम विडार कर कोन्डमें(मं०१७०३)

मन्त हात कर मपने मुक्ते मनस्तोबार पर्व ८४ छातः जीवयो निर्योसं समत समजा कर समाविष्टक आकृत को ७ सोमवारको इपलामको प्रस्थापन कर स्वगवासी हुए । संपर्मे शोक छा गया, पर भावोपर बोर मी नहीं चल सक्छा । आदिर अन्स्यप्टि किया वड़ी भूमसं कर दाहस्यल्यर सुन्दर स्तूप निमाण कर भावक सपने गुरुमिकका भावा परिचय दिया भक्ति स्वृतिको चौरंभीका की (जिनराज सुरि छि॰) मानविजयक किया कमल्बपने भी म॰ १७११ भावण छुटा ११ शनिवारको भागामें यह निवाण राम रचकर गुरु-मक्ति द्वारा कवित्व सफल किया।

## जिनचन्द्र सूरि

(यू २४५ स २४८)

वीकानर निवामी गणपर चापड़ा गोत्रीय सहसमस्य
(सहसकरण) की पत्री राज्ञछ दं (सुपीयार दें) क आप पुत्रस्त

वे। आपन १२ वयकी स्पुष्यमं वेरसयबासित होकर
अनगरन सृष्कि हामर जससमरसे तीका म्हण की। थीनंपन
जस्मव किया १८ वयकी वयमं (सं० १७११) जिनगरन
सृष्कि यात्रागों से कीर आप राजनगरों से कौर आप राजनगरों से कौर अपनिवास करिया।
(जिनगरनय महोस्सवक्षा) की माना कम्न्यूगों पहोस्मव किया।

की थी। आपक रियन कह स्नकताहि हमारे संग्रह्म है। संव १५६५ आपार ग्रास्स / रास्मानमें आपने २० स्थानक नय करना प्रारम्भ किया था। शतकारीन गण्यक यनियाँमें प्रक्रिट निधि

#### ० तिहासिक भैन कात्य संगद

٦

त्याचा निवाणाय में १ १७१८ भाम् मुरी १० मामपार बीकानामें ( ४ पाउपने) व्यवस्था की थी अम्मुन व्यवस्थापत्र हमार संबद्धमार्दे ।

## जिनसुस सरि

(प्रु० ४६ स १)

वाहरा गार्श्राय (पांचानस्य) रुपपन्ट् शाहकी सावा रुनगई (सरप द) थो युक्तिम आपरा जाम हुआ था। आपन स्नुद्रवर्षे दाला त्यून घाषा। मंत्र १७६२ माराह शुरुश १९ का सूरन्ये तिनवन्त्र सुरिन सापडा स्व्यान्त्रस सामे साम्या गण्डनायक पर्य त्यान दिवा था। वन समय पारस्य सामीदान सुरद्रान्त पर् महोस्तव बढ्डं पूनन क्रिया था। राजिजागरण सावक्रन्यामीवास्तस्य यति क्रम्य परिधापनादिमें क्रमान बहुत-मा हृष्य स्पषकर मण्डि मर्द्रास्त्रन को।

सं १७८ क स्वयंत्र कृष्णाको अनदान आरोधन कर रिणीमं जिनमंत्रि स्त्नीको अपने हाथम गण्डनायक पद् प्रदानकर स्वा सियार । भी संबने सन्दर्शन क्रियाक स्थानवर स्त्रूप सनाया और उसकी माप शुक्स पच्टोको जिनमक्तियुर्तिन प्रतिद्ध की भी । आपक रिका केमकसेर-चैत्यपरियानी स्वकादि पर्व गय (आया) म (सं १७६७ में पाटणमें रिका ) बामक्रोर आहर्कोके प्रतिकृष्ण क्रम्तरस्य सिद्धान्तीय क्रियार (पत्र ३५ जब में ) नामक प्रत्य उपक्रम है।

## जिनमक्तिस्र

(40 2 5)

सिठेवा इरचन्त्रको पत्ना इरसुन्द की कुन्निम आपका अगम दुषा था। आपन छाना उद्धम ही धारित छउट सन्धुनको असम दिया था। जिनसुन्य स्थित्रीन आपको से १५५६ ज्यान कृत्या नृतायाओ रिजीम स्वहस्तस गच्छनायक पद अद्यान किया था। उस समय रिजी सपन पत्र महोत्सव किया। आपक रिचेष कई स्तव नारि आम है।

#### जिनछामस्ररि

#### (पृ.६३ स २६६ एव ४१४ स ४१६)

विकायुरिनवामा थायर पर्याननकी यभपत्ती पत्रमा है न आप का जाम दिया। भारत दर् मयम जिनमन्ति मृरिजीक याम दीना मरण की। भारक गुणाम प्रमास होकर मृरिजीन मान्वी बैराम आपको भयन पद्या स्थापन किया था।

मं० (८ ४ भुत बहुम गुद्र हाकर १८ अ जम्मज्यार पचा बण १८०८११ नक रहा। इसक पाउ वीकानरम (१८१० म १८१५ नक) ७ का रहकर मं० १८१५ का व्हास विद्वारक गारकम्मर हारामं (१८१५) चीमामा किया। कहा ८ महीन निराजनक परपान (मि० वि०१) विज्ञासक पारी जोगका

निराजनकः परपान् (मि० दि० १) किंगरकर सरी प्रोन्तरः पद्मतहुण समन्त्रेससं प्रशा किया। को (१८१६ १८-१८ १६) ४ का अवस्थितीकर कोर्यं नामेंने महस्यत्रना प्राप्तनायजीकी यात्रा की। कटम प्रसिमकी भार विनारकर गाडीपादनतायकी यात्रा कर

परिहासिक जैन काम्य संप्रह \$3

क्यांस लोजबल, सारिया रहफर रोहीठ, मंद्रोवर, फोक्पुर, तिमरी द्दोकर मेइत (१८०३) प्रधार । कही ४ मदीन राहकर जेंपुर इसर पनार, वह सहर क्या या मानो स्तग ही पृथ्वीपर उतर आया हो, वहीं वर्ष दिनकी माति कीर दिन घड़ीकी मांति व्यतीत होत स । अपुरक संपन्न अत्यानक होनपर सी पुरुषभी क्यां नहीं छहर और संबाहकी मोर विहारकर यह प्राप्त किया। क्यूयपुरस १८ कोसपर स्थित भूक्ष्ममें ऋपमेशकी यात्राकर व्यवपुर (१८२४ ) पदारें और बिहर विनतीम पानीवाजै (१/२५) पार विरामे नागौर (का संघ) बीचमें मबस्य आपना यह जानत हुए भी मार्चीर (अपने मनकी तीह इच्छास (१८०६) प्रधार । इस समय सुरतक जनाक्योंने योग्य अवसर कानकर बिनती पत्र मजा सौर पृत्रवश्री मी उस सोर किहार करनेसे

गुढे (सं १८२०) मं चीमामा फिया। चतुमासक अनन्तर शीम विदारकर महवा प्रवृक्षको वंदाकर महवेमें नाकोडे पादवनाथकी यात्रा भी, क्यास किहारकर महोसमें (सं १८२१) में चतुर्मास किया।

राजनगर प्रधारे । ऋ। तालेबरने बहुत च्छव किये और २ ६वें तक रात दिन संबा की। ऋसि भावक संबक्त साथ शतुक्रय गिरनारकी यात्रा कर (१८३) वैकाठलके संघको बंदाया। बहांस मोडबी (१८३१) प्रभार । ऋहा सनेकों कोन्यामीका सौर सम्बाधिपि म्यापारी निवास करते वे। स<u>मुद्र</u>स उनका स्थापार वस्ता

**ब्हाक भावकों को** प्रमान्त कर भाष पैदल विचरत <u>ह</u>ए (१८२६)

नार्गसीर्च महिनमें जानगिरिकी नावा कर स्ट्रमीस बीकाहे (१८९३) ऐं ।

भिक खाम जान (१८२७) सुरत प्रधार ।

या। कहोंन १ वर तक खुव द्रस्य किया। वहांसे अच्छे महुर्तमें विवाद कर गुज (१८३२) आये। वहांके सपने भी ओट अधि की। इस प्रकार १८ वर नवीन नवीन देखों में विचर। कवि कहता है कि सब तो बीकानेर शीघ प्रचारिये। अन्य साधनों से जात होता है कि अब तो बीकानेर शीघ प्रचारिये। अन्य साधनों से जात होता है कि गुजते विदार कर १८३१ का चौमासा मनरा-कदर कर सं० १८३४ का चौमासा स्वार करों सिधार (गीत नं० ४)।

गर्दुकी नं १ में पूज्यभीक पद्मारनेपर बीकानेरमें बस्सव हुआ, इसका कान है।

गर्युडी नं०२ में कृषि कहता है कि कच्छते भाष यहां प्यारते थे, पर जैससमेरी मंघने शीचमें ही रोक किया। वहाँके क्षेण वहे शु ह मीठे होते हैं, सत पूर्यभीको सुमा क्ष्या। पर शीक्षनेर सब शीक्ष सार्थे।

भारम-प्रयोध प्रत्य भाषका रचित कहा जाता है। भाषके रचित इद स्वयनादि हमार संबद्धे हैं, भीर दो चोवीसीयें प्रकासित भी हो चुकी हैं।

#### जिनयन्त्र सूरि (४०२६७ स २६६)

रूपचन्द्रकी माया केटार्ब्रेष्ट आप पुत्र था। भाषने मक्स्यवर्में खु क्यमें ही वीता सी भी और गुड़ेमें किनव्यम सुरिजीन स्व्यस्तरे भाषको गच्छनायक पद प्रदान किया था, क्स रमय श्रीमंधन क्रयब किया था। गहुंछी नं १ सिन्धु देश -हाजां नगर स्थित कनकपर्मने संव १८३४ माषव मासमें कनाई है।

ŧΒ

गहुंजी नं २ बारिजनज्ञनते सं० १८५० बैजाल बड़ी ८ गुरुवारको बीकानेरमें बनाई है। एस समय पुरुवधी बाजीनगंजमें थे, गहुंजीमें समुद्रे पूर्व पनके सम्मेवस्थितर, पातापुरीकी यात्रा करनेका करनेल कियागया है, एवं बीकानेर प्यारनेके क्रिये बिक्रित की गयी है।

#### जिनहर्ष सूरि (पू ३००)

बोहरा गोत्रीय भेष्टि तिकोकपत्यकी मार्या तारावेके क्रियेते सापका जन्म दुव्या था। कवि महिमाईसने वापक बीकानर पथा रशेके समयक वरसव कर्णनात्मक यह गातुंकी रूपी है। गार्दुवीमें बीकानरके प्रसिद्ध व्याख्य चिन्तामधि और सात्रीत्वरणीके वर्षीन

करनेको क्या गया दै।

#### जिमसी माग्य सरि

(४० २०१) साथ कोठारी कर्मचन्दकी पत्नी करणदेवीकी कुछिस स्टब्स् इय थे। सं० १८६२ मार्गासीर्य हुझा ७ गुरुवारको किनक्रंस्ट्रीसिकी प्रमुख सामग्रीकारी साधिक सामग्री किरावसात स्टुरी

पद पर नृपत्रयं राजसिंद्वशी कादिक अयत्रसे विराजमान हुए है। इस समय जजानची असम्बन्दने पद स्वापनाका व्यस्त किया <sup>वा</sup>र कीर याचकोंको दान दिया था।

इसारे संस्थाके एक पत्रमें किया है कि जिलहर्यस्तिशीक सर्ग सिभारनेके परचाल पत्र किसको दिया काव इसपर क्लिम हुआ। जिल-सौमान्य सुरिजी बलके वीदिल डिल्स वे और महन्त्र सूरिकी सन्य बदीके छिन्य से, पर जिनह्यसूरिजीनं उन्हें अपने पास रख डिया था। सत सन्तर्में यह निर्णय किया गया कि होनोंक नामकी विद्वियां बाछ दी आँग, मिसक नामसे विद्वित्यं बाछ दी आँग, मिसक नामसे विद्वित्यं काछ दी आँग, मिसक नामसे विद्वित्यं होने पर सोमान्य सूरिजी क्योब्ट्र बीर गच्छठ सुख्य यतियोंको छनके के छिये बोकानेर आये। पोग्लेस विद्वी बाउनोक निश्चत दिनक पूव दी कुछ यतीकों कीर सावकोंक प्रमुगत सिनानेन्द्र सूरिजीको पन दे दिया गया। इपर साप गुल्य यतियोंके साथ मंडोबर प्रमुखे और बाइक बृतान्य हात कर बीकानेर वापिस प्यार। यहाके सीर बाइक बृतान्य हात कर बीकानेर वापिस प्यार। यहाके सीर साम मा, अत दे दिया गया। इन्हों बाठोंक संक्र इस माईसीमें पाये आते हैं।

इनके परवान पट्टमरॉका कम इस प्रकार है --

जिनद्दंसस्रि—जिनचंद्रस्रि—जिनचंत्रस्रि, इनचे पट्टभर जिनद्दंसस्रि—जिनचंद्रस्रि—जिनचंत्रस्रि, इनचे पट्टभर

मृख श्रुपार

भिनेश्वरस्रि (प्रमम) के क्षिण् भिनक्ष्रस्रिशका नाम सूर्य गया है। अनका रिक्त 'संविग-रंगशासा' प्रन्य प्रकासिन हो चुका है।

# मंडलाचार्य और विदृद् मुनि मंडल

## भावप्रमसृरि

( 28 og )

मान्तृ सालाक सुनिग वृद्धमें सम्ब शहरू आर्या राजस्यके आर्य पुत्र रह्न थे। भी निनराज सुरि (प्रवम) के साप (वीशित) सुरिप्य तथा सागरचन्द्रसुरिसीक पट्टमर थे, आप सारवाचारका प्रतीसनीय पासन करते ये सीर सनेक सङ्गुलीके निवासन्यान थे।

## कीर्त्तिरस सूरि

( प्र० ५१-५२, प्र० ४०१ ४१३)

सोमर्वश्रक संरक्षक गोत्रमें शाह कोचर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो। इतमें रेपा है इनक सन्तानीय (बंशल) आपमक सीर देपा हुए। इतमें देपा है देवस्य नामक समेपली सी तिसकी कुम्लिस सम्ब्रा मार्श, इन्हा देवहा य चार पुत्र करवान हुए। इतमें देवहा कुम्लिका जन्म में १४४६ में हुमा था, १४ वर्षकी क्ष्यू वयमें (सं० १४६६ सायक वर्षा १९) में साधन दीका गहुच की थी। भी तिनवह न स्पितीने सापका हुमा नाम 'कीचिराल रहा और शास्त्रोंका सम्बर्ध मां न्या साचार की न कराया। दिशल होनक प्रमान स० १४४० में बाचनाचाय पद (जिनवहन स्पितीन) और मंठ १४८० में वर्षाप्याय पद मार्थमें जिनसह स्वितीन होन दिया। अत मार्ग देवस्थन बड़ा दय हुमा। मिन्यु सोर पृष्ठ देशोंकी तरस विद्या अत मार्ग हुए माप जीसस्मेर पमार्टे । ब्ह्रां गण्डनायक जिनमद्र स्ट्रिनीन योग्य जानकर सं० १४६७ माप क्षुष्ठा १० को ब्हानार्य पत्र प्रदान किया और "कीर्तिरज्ञ स्ट्रि" क नामसे प्रसिद्धि की । उस समय आपके भारा जनला और केरहाने विस्तारसे पद्र महोस्यन किया ।

सं० १५०५ बैसाल बदी ५ को २५ दिनकी बनकान भाराधना कर समापि प्रक बीरमपुरमें भाग कर्मा सिभार । शिस समय आपका स्वगंबाम हुमा, आपक अविदायसं व्हांके बीर जिनास्पर्मे देवोंने दीपक कियं और सन्दिरक दरवासे बन्द हो गये । बहा पृव दिश्यमें संपने स्वृप बनवाया भो अब भी विद्यामन है। बीरमपुर, महबक अविरिक्त ओपपुर, आमू आदि स्वानोंमें भी आपकी बरणपायुकार्य स्यापित की गर्भी । जयकीति और असीविद्यस कृत सीत नं० ५-८ से झल होता है कि मं० १८७६ वैद्यास (आपाद) कृत्या १० को गहार्थ (नास-बीकानेरस ४ कीस ) में आपका प्रामाद बनवाया गया था।

गीत नं ५ ५ ( सुमनिश्ग इत छंद ) और नं ० ८ में इड मधीन वार्तोंक माद विस्तारसे वर्जन हैं जिनका मार यह हैं-

नार्यपर देशक संस्थाकी नगरीमें कोचर दान निवास करते था, उनक दा मायाँचें भी जिनमें छपु पत्रीक रोख् नामक पुत्र हुआ, एस एक दिन खद्ध राजिक समय कार सप्ने देंक मारा। विश्वस अवनन होनम कुन्यबीधन उस दूदनाय, स्मान छे गये, हमी समय प्रत्युत गच्छनायक जिन्नेस्वरमूरिंगी बहीं थे उन्होंने सपने आरमबस्से उसे निविध बर दिया। राख्य सचेन हो पर आया कुरम्बमं सानान हा जाया और कोचर हाइ हमीलं (सं० १३११) झाउट रान्कानुवासील मावक हो जये और छन्दोंने किनेदबरमूरिजीके इस्तकमाद्यत जिनास्वयकी प्रतिच्या करवाहै। इसके बात कोचर हाइ कोटोर्से सा बसे बद्दां पनके कुस्युष्ट (पूर्वेक गुरू, बान्य राच्छीय) के पुना सपने राज्यमें आनेके तिये बहुण सन्तरोष करनेपर भी साथ विकक्षित न हुए।

क्यां मत्त्वार-दानादि शुम इत्य करते हुए आनन्त्पूर्वक रहन

स्तो । रोसूक आपत्रस्त भीर देपमा नामक दो प्रत हुए । इनमें देप-महती साथा देवसमें के इसिसे र स्वक्ता, २ आहा १ कम्हों। वे देखा ये ४ पुत क्यन्त हुए । इनमें स्वक्तोको स्वस्मीन प्रसन्त हो थे पीढ़ियांतक रहनका बरदान दिया और वे बीसस्प्रस्तें रहने स्वो मात्रा जैसस्टमेर, केला मदेवा रहने स्था और चौबे स्व प्रत वर्तको कृता रह है— संव १४४६ में आपका जन्म हुमा, ११ बर्गा अवस्थाने विवाह करनेके स्वियं आप परात स्वक्त र स्वर्ध जान स्था । मार्गी सीमाज्यस्ते स्थीप जान (वरात ) स्वर्ध वर्ता एक जनदीता हुस था को देखकर एक राजपूनने कहा कि इस बुक्तक उपरात को बराडी निकास देगा में समस कावनी पुत्रीका पाणियहन कर हुगा। देखने हुमारक हरानेस सन्त कावनी पुत्रीका त राजपूनक करनातुनार कर निराया पर हम कावको करनेने

कपिड परिचम स्थानस उमका प्राप्तान्त हो गया इस पटनासे अपन प्रमानीय इसका काल और ही पाना जाता है वर बन सन्दर्भ विचार कर्मा निर्वास वर्गेंग

कीर्तिकीको वैदनाकर (अपने ) दीक्षा श्रहण करनेके भाव प्रकट किये। एवं कनक कमनासुमार जिनकद्वंन सुरिजीक पास सं० १४६३ में बीका महण की, बीका प्रमुख करनेके अनन्तर आपन शास्त्रोंका अध्ययन कर गोताबता प्राप्त की। सं० १४५० में आपकी योग्यता देखकर मिनवद्भनस्रितीन भाषको वाचक पद प्रदान किया । इपर शैसछमेरके जिनाळ्यसे क्षेत्रपासके स्थानान्तर करनेके कारण

जिनबद्ध नस्रिजीस गण्डमेद हुमा और उनकी शासा पीपठिया नामस प्रसिद्ध हुई, नाल्द्देनै जिनसद्र सूरिजीको स्थापित किया जिनकद्भन सुरिजीने कीविराजजी (देखकुमार) को अपने पास हुआया, पर आपको अद्भरात्रिके समय बीर (देवता) ने कहा कि दनका मासुन्य हो मात्र ६ महीनेका ही है कीर जिनसद्र सुरिजीकी भावी काति होने वासी है। इससे आपने जिनकईन सुरिमीके पास म जाकर बार चतुर्मीस महेवेमें ही किये । इसक प्रमान जिनमद्र सुरिजीके युष्मनेपर बाप उनक पास प्रधारे । चन्होंने सं० १४८० में भापकी पाठक पद प्रदान किया । हाइ छक्ता और केल्हा सहबंस जैसछ-मेर भागे और गण्डनायकको सामित्रत कर बन्होंन सं० १४६७ में कीर्तिराजभीको सुरि पर् दिस्रवाया। स्करता सौर कन्दाने प्रबुर प्रस्य म्मय कर, महोरमव किया । सबसे बस्हेने इंग्रिस्बर, गिरनार, गोडी पारवनाय और मोरठ (रातुंजय मादि) क वैत्याक्षयोंकी यात्रा की, मबत्र साहित की एवं भाषाय भीको भागुमास कराया। कीनि

80

रम मृश्लिक ५१ रिल्प थ, सं० १०२० बै० हा० ५ को आपका समर्गवास हुमा । आपने अपने कुटमियाँ को ण दिलायँ वी जो इस प्रकार हैं—१ मारुवा, बट्टा, सिंच और संजवाड़ी नगरी न जाना, व गच्छमेदमें शामिक न होना, ३ पाटमक होना, ४ दीका न सन, ० कोट और जीसक्रमेरमें रहा बनाना, ६ अहां बसो, नगर वीराहेस द्वादिनी और बसना ५ आपके रिवर मेरिनाब कान्य' प्रज्ञासित है एवं और भी की रचनात्र स्वाचना कान्य' प्रज्ञासित है एवं और भी की रचनात्र स्वाचना कान्य' प्रज्ञासित है एवं और भी की रचनात्र स्वाचना है।

#### ४० अपसागर

#### ( 40 R o )

कार्यन विकार पर नरपास संप्यतिने 'छ्यमी विकार' नामक विदार बनाना प्रारम किया, तब सम्बा देवी औ देवी सापद मरुवर दूर भीर सरसा पाइवं जिनास्वर्गे सीरोप, पर्यास्ती नद प्रत्यस्य हुमा था। मेरपार-रेखन्ती नागहरके नदरज्वा-पाइवेंच्यास्य में भी सरस्कती देवी साथ पर प्रसन्त हुई थी। भी जिन्हुक्त्य सूरि शी सादि देवता भी साथ पर प्रसन्त थे सापने पूर्वि राजपूर नगर (वर्षक) बिहारादि करामें नगरकोसादि पविश्वस्य नगरह सादि शी राज समासोसें सादिह-लेंको परास्त कर विजय प्राप्त भी यो सापने स्वेदशोखन्त्रमें युटि प्रयोचन्त्र स्वरित्र पर्यक्रासकी, सप्तम स्तर, सावारिवारण वृष्टि एवं संस्कृत प्राप्तन्त्रहे, इतारों स्तवनादि बनाये। अनेकों आवकोंको संघषति वनाये और अनक विर्प्योको पदाकर विद्वान बनाये।

वि० आपकः दिकागुरू भी जिनराज सूरिमी और विद्याग्य जिनसद्भन सूरिजी थे। सं० १४५५ क खनभग जिनसद्भ सूरमीने भाषको स्थाप्याय पद दिया था। आपने अनेकों देशोंसे विद्यार किया और मनेकों कृतियां रची थी, जिनसें मुम्प ये हैं —

(१) पवरज्ञावस्त्रे क्या (१४०८ पाटज, गा० ३०१) (०) विद्यमि विवेणी ( सं० १४८४ सिन्सु देग महिक्काइण्युप्स पाटज स्रिजीक मेरित), (३) प्रक्वीचन्द्र चरित्र ( सं० १५ ३ म्व्याइन्युप्स पाटज स्रिजीक मेरित), (३) प्रक्वीचन्द्र चरित्र ( सं० १५ ३ म्व्याइन्युप्स पाटज स्रिजीक मेरित), (३) प्रक्वीचन्द्र (४) स्रिक्त मार्चारिकारण्युप्ति (८) मार्यासे—वयप्त्यासी राम ( गा ३६ में १४६ ) (६) द्वस्त्र स्रि ची० (१४८१ सिहक्षाइण्युप्त) और संस्कृत सायार स्वकाति ( सं० १५०३ सि० पत्र २० मयः सं० ) मी स्वन्यासि प्रक्रमाति ( सं० १५०३ सि० पत्र २० मयः सं० ) मी स्वन्यासि विवायी जैनसाहित्यनोमित्रियहित्स स्रोप्त स्वार स्वायस्य —ित्राचन्त्र स्वर्णे जैनसाहित्यनोमित्रियहित्स स्वर स्वरम्पन —ित्राचन्त्र स्वर्णे जैनसाहित्यनोमित्र स्वर्णे स्वर स्वरम्पन —ित्राचन्त्र स्वर्णे १००३ केरस्योजमान्त्र स्वर स्वरम्पन स्वर्णे १००३ केरस्योजमान्त्र स्वर स्वरम्पन परित्र हैं।

#### क्षेमराजोपाध्याय

#### ( As \$\$A )

छाजहरू गोत्रीय शाह छीखाकी पन्नी खीखाईबीक साप पुत्र स ।

सं० १५९६ में राच्छ नायक प्रितन्तन्त्र सुरिजीने आपको दिशा दी दी। बा॰ सोमान्वजके भाग सुक्षिन्य थे और उन्होंने दी आपको विद्यान्ययन कराया था। आपके रचित साहित्यकी संदिश सुची इस प्रकार दें —

(१) उपन्या सप्ततिका (सं०१५५५ बिसारकोट बास्तन्य भीमाधी पदु पर्यंट दोवाके भावभूस रिचत, जैनवर्ग प्रसारक समासे प्रकासित )।

(२) इञ्चकार चौ० गा० ५० (६५) इमार संप्रद्में नं० २५ (३) भावक विधि चौ० गा० ५० (सं० १५४६) इमार

सीमाम नं० प्रदेश।
(४) पार्श्वनाव रास (गा० २५) ५ भीमेघरस्तवन, शीरा

समस्त , पावर्ष १०८ नाम स्त्रोत्र, वरकाणस्त् । हानपंचमीदा०, बीरस्तः, समबस्त्य स्ववन खराप्यमन सम्रायादि उपस्यव्य हैं। सं० १५६६ माधिन सु० २ को इनके पास कोटझा वासम्बर्ध में० कोटा आवर्जन मत्त्रण किये से, त्रिमकी गींघ १ गुटकर्से हैं। सन्य माननीस भाषत्री परस्पत स्व प्रकार हात होती हैं —

कान्य सापनास आपको परस्परी स्थानकार क्षात हाता है —
(४) क्षेत्रक्टमध्य स्पि (२) किनायमा (३) क्षित्रय तिस्क (४) क्षेत्रकीर्ति (इन्हाने जीरावता पाइत्नाधक प्रसाद ११० दिस्य क्षियो इनक सामस क्षेत्र शाराता प्रसिद्ध हुइ, (५) क्षेत्रकृष्ट (६) सोसस्वजनीक (७) क्षाय दिस्य थे। आपक सुख्य ३ दिस्य थे, जिनसंस प्रसोदमाणित्य शि जयसोम क्षीर उनके ति० गुणविनयके स्थित देशं समाज्ञ्यात जिनस्त्य सुनि (४) ११७)

### देवतिलकोपाष्पाय

#### [ શુલ્લવ ]

सरतक्षेत्रक सयोज्या-बाइड्र गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानमें भोशबाळ वंगीय मणशास्त्री गोत्रके शाह करमचन्त्र निवास करते य भीर चनकी सुदाणादे नामक पत्नीस स्थापका जन्म हुमा था। स्योतिगीने भाषका अन्य नाम चित्री रन्या। वृद्या कुमर स्थापना बह होने छ्यो स्वीर ८ वर की व्यमें सं० १५५१ में वीका प्रहण की एवं मिद्धान्तोंका अञ्चयन कर सं० १५६२ में च्याच्याय पदस विम्नित हुए।

मं १६ ३ मार्गशीय गुळा ५ को जैसस्येरमें स्थानमा बारा धनापूर्क बाएकी अद्गति दुइ। बादि-संस्कारक स्थलपर बाएका स्पूर्ण बनायागया, भो कि बड़ा प्रमाबदास्त्री सीर रोगादि दुन्तोंको विनाश करनेबास्त्र है।

मं० १५८२-८५ में भापन हो क्षिष्ठाव्यत-प्रसम्तियें रची धी देखें बीठ सठ संठ नं २१५४१५५

भापक लिग्निन एवं मंशोधिन अनकी प्रतियो श्रीकानस्य वह भण्डारोंमें विद्यमान हैं। आपक हम्त्राक्षर वह सुन्दर और सुवास्य थे।

आपक सुधित्य इप प्रमाणि होराक्टाट्स इतियाद स्थि देगें यु जिनपन्त्र मृरि चरित्र १० २०६ एवं आपक णि० विजयस्ता पि पद्ममन्तिरहेन प्रस्पनसारोद्वार बासाबक्षप (मे० १६५१) भी पूर्वातीक संबद्धी उपलब्ध है। प्तिहासिक जैन काम्य संगद

88

भी दबतिककोपाध्यायभीकी गुरुपरस्परा इस मकार थी। सागर चन्द्र सुरि (१५ भी) कि॰ महिमराभ कि॰ दयासागरभी किन्ने झान मन्दिरभीके बाग सुक्षित्य थ। महिमराभक्त कि सोमसुन्दरकी परस्परामें सुक्षनियान हुए, क्षितका परिचय मागे किया आया।।

#### द्यातिलक्जी [ ४० ४१६ ]

आप उपरोक्त क्षेत्रराजीपाच्यासजीक क्षिप्य थ । आपक पिताका नाम बच्छानाक जीर मानाका बास्कादेवी था । आप नव विश्व परि प्रदुष्क स्थानी कीर निमक्ष पंचमहादर्गोक पाळनेमें शूरवीर थे ।

## महोपाच्याय पुण्यसागर

[पू०५७] उद्यमिंडनीकी भाषा ब्लाम देन सापको भाग दिया था।

सीमिनईस स्थितिन स्वदस्तकसम्स भावको दीव्या दी थी। भाव समय दिवान मोर गीनार्थ थ। भावक एवं भावक रिज्य परमराज इन दुनियों भारि का परिचय सम्प्रधान जिनमंत्र स्टि

प्रत्यक पूर्व १८६ में तिया गया है।

## उपाध्याय मापुरीर्सिभी

[ यू० १६७ ] मानवान बंगीय मरिनी नायक बाह बन्निगकी पत्री रासक्टेक भार युव थे। इयाकामात्रील शिन्य समस्याणिस्वातीक स्राय सुक्तिय थे। आप चड्डे बिद्धान थे। सं० १६२५ भि० व० १२ आगरमें अकबर समामें तपागच्छवाओं को पोख्दकी चचमिं निरुत्तर किया या और विद्वानोंने आपकी चड्डी प्रकलाकी थी, सस्कृतमें आपका सायण बढ़ा मनोहर होता था।

मं० १६३२ मायब (बैद्यास) द्वाबला १० को जिनकरत्र सूरिजीने भाषको चपाप्याय पद पदान किया या और सनेक स्थानीमें कियार कर सनेक सम्यास्तामीको सापने मन्त्रानीमारी बनाया या !

सं० १६४६ में आपका झुमारामन आखोर हुआ, वहां माह हिम्म पश्चमें आयुष्यको अस्पताको झातकर अनसन श्वारण पूर्वक आरापना की और चतुर्वशीको स्वां विचारे। आपके पुनीत गुजों-की स्पृतिमें बहा स्तूप निर्माण कराया गया वस अनेकानेक जन वसुत्राय बन्दन करता है।

सं॰ १६९५ क झस्त्रामं विजयका विद्युप कृतन व्यापक सतीध कनक मोम कृत जयतपद्देशिमें विस्तारस है। सरक और विरोधी होनेस इमका सार यहां नहीं दिया गया, विकासमांकी मूख देशि पढ़ देनी वादिये।

भाषक पर्व आपक किन्य प्रक्षित्यों के कृतियों की सूची युव मिनचन्द्र सूरि मन्यक द्वव १६० में दी गयी है। भाषकी परम्यराम कविवर पर्मक्यन कपन्छे कवि हो गये हैं, जिनका परिचय "राज स्थान" पत्र (वर २ ऑक २) में विस्तारस दिया गया है।

#### । २ अफ २) म विस्तारस दिया गया ६ । - महोपाच्याय समयसुन्दर

( प्रश्र म १४८ )

पोरबाइ तानीय रूपमी शहको भाषा टीटार्रेकी कुभिम

साचीरमें लापका अन्म हुआ था। नवयीधनावस्यामें यु० किन चन्द्र सुरितीक इस्तकसबसे आप वीक्षित हुए था। श्री सरक्षचन्द्र और्क लाप दिल्य थ और तर्क स्थाइरण एवं जैनामांग्रिक ध्यवनम सम्बास कर (गीतासता) गिडित्य प्राप्त किया था। सम्राट श्यकरको यक पर (रामा नो वहन सोल्यम्) चम्मलून ८ स्रस्त सम्य वत्यकर के (रिचत) किया था। विद्रुत् समाम और सी संभ्यों आपकी ससाभारण रुपाति थी। स्वाहर्त्स किनचन्द्र सुरितीन आपको वायक पर प्रमान किया था। आपके महत्वपुण कार्यक्रमण थे हैं

(१) मैसलमेरके रावड भीमको प्रमन्त कर मयजों द्वारा मारे जानेवल सोडा-मीबोंको हुवाया या।

(२) शीवपुर (सिक्टपुर) में मकन्म महमद होताको प्रतियोध देकर पाच नदीक (जरुवर) बीवॉ—किसेप्तया गार्योकी रक्षाका प्रत्य वजवानेका प्रतीसनीय कार्य किया था ?

(३) मंडोबराभिपविको रिश्वत कर संबत्तेमें बाज बजवाने द्वारा इासन प्रमादना की थी।
(४) परोपकाराव कनेकों प्रत्यों—प्राप्ता कार्कोंकी ( इतियें.

(४) परोपकारार्व अनेको प्रत्यों—सामा काम्योंकी (वृत्तिनें, गीत, क्रन्द ) प्रतुर प्रमाणमें रचना की वी ।

त, क्षन्त ) प्रचुर प्रभाजम रचना का चा। (५) गच्छके समी मुनियोंको (गच्छ) पहिरामणी को बी।

 (६) सं १६६१ में क्रिया-बद्धारकर कठिन साम्बाचार पाक्रनका आतुर्श वयस्थित क्रिया था।

आनुसँ वपस्थित किया था।

(अ) आपका दिल्प-परिवार बढ़ा विद्यास और विद्यान् था।

नहीं इर्प नन्दन असे आपके वक्ष्य विद्यान् सिन्य थं। भी जिनसिंह

स्रिमिने स्थारमें सायको उपाध्याय पद प्रदान किया था। संव १७०२ क चैत्र हुद्धा त्रयोवद्योको सहस्रत्यादमें सनदान आरोपना प्रक साप स्था विधारे। आपक्र विस्मृत कृति-कस्रापकी संक्षिप्र स्वी पुर कितकन्द्र स्रिप्त प्रस्तक पृरु १६८ में द्वी गयी है।

## यश क्रुशल

( ए० १४६ ) भी बनकसोममीक सामक्षित्म था। इमार संग्रहक (सन्य) गीठ

वयस ज्ञात होता है कि हाजीआनहेरे (सिंच) में आपका स्थातास हुआ था। वहा आपका स्मृति मदिर हैं आपके शिल्य मुवनमीम विक राजसागरक गीतासुमार आप वहें चम्नकारी वे और आपक परचे (चम्नकार) प्रथम और प्रसिद्ध हैं। राजमागरने मंक १५५६ चम्ह्युन हुआ ११ को क्यांकी यात्रा की। आपक गुरू कनक्मोम-भीका परिचय दरों—स्मृत जिनकाद सरि युक्त १६४।

> कस्मसी (४०१४)

भापकी जनमभूमि जीसस्मेर हैं। सापक पिताका नाम वर्षण साह, मात्राका बांपस है भीर गोत्र थापड़ा था। साप यह तपस्त्री

भारत वारक वारक देशार गांत थापड़ा या। झार यह रामनी से। ५० मेळ (एड्सफ पाने > उपदाम) झोर निवी साम्पि सार्दिनो झनेकों किये थे। बेटारर हुद्दा ७ को आपन संसारा

किया मा झीर सायका राष्ट्र स्वरतर था।

#### सुस्वनिधान (प्र०२३६)

जाप डूंबह गोजीय और यो समयक्डम्गजों सुरिज्य थे। मापके क्रिकेट मनेकों प्रतियां इमारे सम्बन्ध हैं, जिनसे बात होता है कि भाप सागरचन्द्रस्रि-सन्तानीय थे। बापकी परम्पतके नाम ये हैं—(१) सागरचन्द्रस्रि. (२) चा० महिमराज, (३) चा० सोम-सन्तर, (४) चा० सायुक्ताम, (५) चा० चादमन, (६) चा० समय-कन्नस्राक्ति भाप स्थित ये। मापके हिम्प गुपसेनजीके रचित मी कई स्तवनादि वपत्रका हैं और वनके हिम्प बसोक्यमणी तो मचके किह हो गये हैं। उनके स्विक्त और रचित कनेकों कृतियां वार्मा संबन्ध हो हो हो परिचय प्रावका हस्तरन केकों कृतियां वार्मा

## वाषनाषार्य पदाहेम

( go X3 o I)

बाप गोस्त्रा गोशीय बोस्मासहकी पत्नी बांगारंकी कुछिसे सब द्यार हुए वे । आपको अपुरवर्गे युग्यसान बोशिनकन्तुस्त्रिणीने अपने कर-करस्त्रासे बेस्टिंग कर श्री टिलक्कसक्त्रीके दिल्य बनाय । १० वर्ष पर्यन्त निर्मार बारिज-रक्का पर्यक्त करते हुए सं १६६१ संस्थानीय पर्याद, बहुमांस ब्ह्रीयर किया । द्यानकरसे अपना सन्द्र समय निकट मानकर विद्या रूपस शारापना और एवा परमेष्टिक प्यान करते हुए ठः ख्रारका सनदान वन पाननकर मिनी भारत कृष्णा १५ को मध्याहक समय स्तरोकोकको प्रयाग कर गय ।

## छ षिषद्धोछ

सीक्रीतिरस्स्पृरि हालाक विगवस्तात्रीक साप हिल्य में । नाप भीमाध्ये स्वकृणहाक्की एमी व्यक्तियेक पुत्र थे। छै० १६८१ में रम्ब्यक्तिक आद्यस्त आप सुत्र प्यार । बढ़ां कार्तिक कृत्या प्रदीको भनसन आराधनापृत्रक सापका सर्गवास हुआ । हाड् पीधा-हाषी एमसिंह मोहण आदि सुत्र नगरक मंच्यान सावकों के स्यमस पूर्व दिसाकी ओर सापकी बरणपातुकार मार्गहीय कृत्या ७ को स्वापित की गयी ।

आपका विशय परिचय मु० जिलचन्त्रमूरि पृ० २०६ में दिया गया है।

## विमलकोर्ति

( 10 20c )

हुन्द्र गोत्रीय भोजन्त्राव्को पत्नी गवरादेवी भापकी जन्म दानु यो। आपने मं॰ १६५४ माद कुन्छा ७ को सायुमुन्दरो पाञ्चापक पास दीक्षा क्षत्रण की। भीजिनराजस्र्रिजीन भापको सणक पन्स श्रास्त्रण किया था।

मं० १६६२ में (मुख्याण चतुमास मापे) फिरहोर मिन्धमें भाष स्वरा सिधार।

भाषधी कृतियोंकी सूची युग्यपान जिनचन्त्रस्रि ए० १६२ में री गर है। मं० १६४६ सि० सु० ६ जिनसाजस्रिजीक क्यायस बा० विसम्प्रीतिजीक पास साविका पेमाने १२ वन मरण किय।

## **सु**खनियान

#### (ছ০ ২ৠ ६)

जाप हुंबह गोत्रीय और भी समयक्क्याओक सुस्तिय थे।
आपक विकित मनेकों प्रतियां इसारे सम्बर्ध हैं, जिनसे झात होता
है कि भार साररकन्द्रस्टि-सन्तानीय थे। मारकी परम्पराके नाम
थे हैं—(१) साररकन्द्रस्टि (२) बा० महिसराज, (१) बा० सोम-सुन्त्र, (४) बा० सायुक्क्यम, (५) बा० नाहम्म, (६) बा० समय-कर्साणीक साय हिल्य थे। आपके हिल्य गुपसेनजीके रिकेट थी बह स्तवनादि उपस्का है और बनके हिल्य सहीस्रमणी हो मण्डे कृषि हो गये हैं। बनके विकित्त और रचित सनेकों कृतियां हमार संसर्ध हैं। किन्न परिचय स्थावकास स्वतन्त्र स्वतां दिसार समाया।

## बाचनाचार्य पद्महेम

आय गोळ्या गात्रीय बोळगढाइडी मही बांगावडी इसिसे सबवरित हुए थे। आपडो अपुबर्चे युग्यभात भोतित्वल्यसूरिजीने अपने कर-कमओंसे दीकिल कर थी० तिस्वक्रमस्त्रातीके किया बताय। १० वर पम्यन्त निर्मेश्च चारित्र-तक्रका पासन करत हुए से १६६१ में बालमीमर पपार बातुमास ब्हीचर किया। झान्वलसे अपना काल ममय निकट जानकर वित्तय करमस आरामना और एक्य प्रसिद्धिय च्यान करत हुए छ. प्रदृष्का अनस्त कुम पासनकर मिनी भारून कुन्ना १५ को सम्याहक ममय कम्यसिकका प्रयास कर गया।

#### **छ घिक्⊞ोछ** (पू०⁻०६)

सीकीविरस्पृरि झालाक विवस्तरात्रीक आप दिल्य थे। साथ भीमाखी साहण्याद्वकी पत्नी स्माहण्याद्वक पुत्र थे। सै० १६८१ में गल्कपतिक झादेशस आप मुल प्यार । वहां कार्तिक कृष्णा पटीको भनान आराधनापुत्रक आपका स्वावास हुआ। झाई पीमा-हायी एमिन्द्र माहण आदि गुझ नगरक संख्यान आवकांक ख्यास पूर्व दिशाकी ओर आपकी चरणपायुकाण मार्गाशीय कृष्णा अको स्वापित की गयी।

भाषका क्रिकेर परिश्रय यु० जिनचन्त्रमृति पृ० २०६में दिया गया है।

#### **विमलकोर्ति**

(1 oc)

हुषद् गोत्रीय भोधन्त्रशाहको पत्नी गतरादवी आपकी अन्स-राष्ट्र थी। आपने मंत्र १६५४ माद्द शुक्का ७ को मापुसुन्दरो पाप्पायक पाम दीक्षा प्रकण की। भीजिनराज्ञसूरिजीने आपको सम्बद्ध पर्म क्षर्यटम किया था।

मै० १६६२ मं (मुख्याण चतुमाम भाषे) किरहोर मिन्धमें भाष स्था सिवार ।

सापडी इतियाकी सूची सुग्यभात जितवन्त्रस्थि इ. १६२ में गै गढ़ है। सं. १६७६ मि० सु० ६ जितराजस्थितीक वपरेगस बा० विसमकीतिजीक पास साविका पेसात १२ सन महण किये।

#### सुस्वनिघान (प० २३६)

आप दुंबड गोत्रीय भीर भी समयक्रक्कलोंक सुक्तिय थे। भावके शिक्षित भनेकों प्रतियां इमारे सम्ब्रह्में हैं, जिनमे ब्राव होता है कि भाग सागरचन्द्रस्रि-सन्तानीय थे। भावकी परम्पराके माम थे हैं---(१) सागरचन्द्रस्रि. (२) बा० मश्रिमराज, (३) बा० सोम-

सुन्तर, (४) बार सायुक्तस, (५) बार बारुधम, (६) बार समय इन्न्रहाबीक साय शिष्य थे। सायक शिष्य गुयसेनजीक रचित मी इन्हें स्वकार्ति वरसम्बद्ध सीर काके शिष्य स्वोक्तसजी हो सम्ब इति हो गये हैं। वनके शिक्तिक सीर रचित सनेकों कृतियां हमार

### संश्रहमें हैं। किश्रय परिचय यथानकारा सन्तन्त्र स्टेकमें दिया जायगा । याचनाचार्य पहाहेम

( go y20 )

बाप गोख्या गोजीय बोद्यादाह्न पत्नी बांगादाङ्गी दुविस्ते वन तरित हुए थे। जापको कपुषयों युग्तपान बोजिनवन्त्रसुरिजीने अपने कर-कास्त्रोंस वीतिल कर थी तिसक्तमस्त्रभीके दिल्य बनाव । ३७ कर पय्यन्त निर्मेख बारिज-एकडा पाइन करते हुए सं० १६६९

३७ का पम्पन्त निमंत्र जारिज-सक्का पढ़ना करते हुए से० १६९१ में बाह्मनीसर पपारे, चतुर्मास क्ष्मीपर किया। झातकव्य मपना बन्दा समय निकट जानकर विद्याप रूपस झारापना और एव्य पर्साद्धक्र स्थान करते हुए छ छहरका बनाना क्ष्म प्रकारक सिनी

भारत करणा १५ को सञ्चाहक समय सराखोकको प्रयाल कर गए।

भापकी परम्परादिकः विरायमें मुगप्रभान जिनचन्द्रसूरि प्रत्य (६०१७६) देखना चाहिये। उ० भाषप्रसीद

#### उप मापप्रमाद् (प्र०२५८)

मोजिनरामस्टि (दिवीय) क जिं० सावविजयक जिल्य साव विनयभीक साथ सुशिल्य थे। बाल्याकरवामं द्वी साथन चारित्रकं म्हण किया था। श्रीजिनररनस्ट्रिजीन सायक विसद्धमिकी स्टीमा की बी कीर दनके स्टूबर सीजिनचन्द्रस्टिकी नो सायकी (विद्वतादि गुणॉक कारण) बायने साय ही रखन थे। आय वह समावसाधी और उपाध्याय पदस सर्वस्त्र थे। सं०१७४४ साथ कृष्या ५ गुरुवारक पिछल खुर, सनझन (सवस्तिम-पथकराण) हारा समाधिपूर्वक साय स्वा मिथार।

मापर त्रिक भावसागर रचित सप्तपदार्थी दृति ( १७३० माक पुरु बनावर एव ३७ ) इपायन्त्र सुरि में० (बंक मंक ४६ मंक ६११) में वणकार है ।

> षद्रकीर्ति (प्र०४२१)

में १९५० पात्र कृष्य १ को विद्याइमें मापका सन्तर्म सारा यन मह म्यापाम हुसा। यह कवित सापत नि. सुप्तिरंगने रया है जा कि सच्छे कवि थे। देगों युः जिनक्षंप्रमुरि १० २ ६ ३१५

फविषर जिनहर्ष

( 23 c E S )

गरनर गण्डीय शास्त्रियमीक क्षित्र्य कवितर जिनहप सहा

# धाचनाचार्धस्रवसागर

( \$6° 0 \$)

40

वानतावायत्रो साम्यावारको कठिन क्रियामाँको पाठम करतेमें बहा यस्त करते थे। सं १७२५ में गच्छनायकक आदेक्से और स्टाम्म तीयको पात्राक विथे सम्भातमें चतुर्मात किया। चतुर्मात सामन्त पूण हुआ। मय नर-नारी आपक बचनक्छाते प्रमन्त थे। चतुर्मातके समस्य शायक्षते स्थाना आयुष्य सस्य शायकर समझन सारामना पूर्वक मानदार्थ कृष्या १४ सोमबारको स्था सिवार। इस समय आप मानवेतीय साव स्वराज्यसम् सूचक स्वराज्यस्य स्टाप्टाय आपक्र सन्मुल बँठा था। स्वराज्यस्य स्वराज्यसम्बद्धार स्वराज्यसम्

#### षा० श्रीरकीर्ति (४ २५६)

धुग० भीभिनवन्त्रस्रिके हिन्य वा तिक्रकास हि। प्रावेशक हिन्य दानराज, निस्त्यसुन्दर, इपराजाति से। इनमें दानराजाति हिन्य दीरकीर्ति गोध्या गोलीय थे। मं० १७२६में जायपुर्ते आरका बतुमान या। वहीं भावत हुक्स १४ को ८४ सन्त्र शीवयोनियाँसे इस्तत्रमानवाठी दो प्रदश्क भवदाज आरापनायुक्क भावक स्वर्गवान दुआ।

आपकी स्पृतिमें इसी संक्तमें मान कुळता १३ सोमबारको (१) पराहेम (२) दानराज, (३) तिसमञ्जल्द (४) इए राजकी पाड़ कार्मोक साथ आपकी पाड़कार भी स्वापित की गई।

# कवि अमरविजय

#### (40,46)

भाष वायक उद्य तिसक (जिनचंत्रमूरिनिः) फ नित्य थ । भाष भप्त विद्यान भीर सुद्धि प भाषक रचित दृतियाची संनित नाष इस दक्षार है

१ रात्रिभाजन चौ० (सं०१४८७ क्रि. मा० सु०१ पु. ना. पासर शातिविजय सामर )

- मुसंगन्तातम (प्रमाद िपन) में १७३१ फ्लुराव पूगितिथि ।
  - ३ पालापदती गी॰ (१४८५ सम्यापीत राजपुर
  - ४ प्रमान ची॰ (१८६३ धननम्म राहमर पत्र ६६)
  - ५ म्हानमार बी० (१७६८ झा० मु० ५ नापासर )
  - ६ मनाराज्ञ ची (१३/६ धा० मु॰ १३) सरमा ) जयः भै०
    - महमान चौ॰ ( युर्नु झानभंडार-पीहानर )
    - ८ मागुरत ६३ धानमताय (म. १८००) प्रयम् मेर
    - c moder to allemin ( ) (coo ) has no
  - ह महितेन ६२ गुण्यनदा (१३ ) गा० १३ जय+ घे १६ सिद्धाया समयत (१३६) गा० १५ जय- मेर
- ार सूत्रतिक चौर्र (१०६४ मि. मनार) त्री सु वृद्धिमा भारत्र च
  - ाः बन्ते सी (३८६ दिष्टण्यन्यां गावित्साः) गयान्यः भीर्मयन्।
  - ार प्रश्त काराष्ट्र बारा त्या ६ (स. १४२५ विकासाया) हरू। विकास स्टब्स

# परिडासिक जैन काम्य संमद एइवी शताब्दीके सुप्रसिद्ध कवि थे । आपने मद-सुद्धियाक स्त्रामाय

4

क्षतुं जय-महारम्य जैसे मनेकों विमान प्रयोक्ति मापा चौपाह रचकर बहुत उपनार किया । माप साध्याचार पाउनेमें सदा उद्यम करते रहते <sup>व</sup>ं मीर भाषक तर नियम मन्तिम सक्त्या तक अराहित थ । सापक भनेकानक सद्गुर्णाम १ गच्छममस्बद्धा त्याग ( जिसक च्युहरण

स्बहर सत्यविकय पन्याम रास प्रकासित ही है) २ जन मसुदाय सनुवृत्तिका त्याग ३ मरञ्जूना ४ राग क्वेपका चपदाम आदि ग्रुत्व्य **है। आप रास चौपर्ध बादि भाषा काम्पोंक** निमाण **क**रनेमें मप्रमत्त रह ज्ञानका वहा विस्तार करते रहते थे।

भापक राज्यममस्य परित्यागके सदगुणसः तपागज्यीय इदि विषयजीन आपक स्थापि अस्पत्न होनक समयसं वही सेवा-मणि मीर वैपादक्वको थी और अन्तिम आराधना भी कर्तोने ही करह भी। प्राप्तमें जाप <del>पहुत क्यों तक रहे थे आपका स्वर्गवा</del>स भी क्यीं हुमा भाक्कोंने मंत किया ( मांडवी रचनावि ) बढ़ी अधिसे की। भाषक विद्याल कृतियों नोंच औ॰ गुक्र सा २ में देखनी चाहिये। उसक अतिरिक्त और सी कह राम काहि हमें एपस्कर हैं, बनमें मुख्य य हैं —१ मृगापुत्रकों (१७१५ मा०व १० सल्पपुर)

(२) इस्तम भी रास (१७१७ मि १३) (३) क्लोबर रास (१५४७ वें सु ८ पटज) (४) कनकावती रास (झपूर्व) ५ भीमधीराम ( १४६१ मा० मु० १ पाटण हास १४) रामकालजी पतिका संग्रह ) और स्तवन सकायादि अनेक वपस्क्षम है।

### कवि समरविजय

(30-86)

साप पापक उर्व निलक (जिनपंत्र्यिनिक) क नित्य थ । साप सप्त पिदान सीर सुविष थ सापव रचित्र कृतियाची संक्षित नाग इस प्रवार द

रै सबि भापन ची० (सं• १३८४ कि मा० सु० रेषु सा पासर नातिक्षित्व साधर)

मर "तिर्विक्षय साधर ) सूर्वगन्तराम (दमार दिख्य) सं १४३१ फ्लुराव यूगतिधि ।

र् पान्यस्थानं (प्रमाद (प्रमाद (प्रमाद) सः १००५ प्रस्तुसम्ब प्रमातायः । १ पान्यस्थाने पी० (१५६७ भारतमीतः राजपुर

३ बाह्यत्राम् वा० (१५६७ सामानाम नामपुर

४ पमन्त चा० (१८ ३ धननेतम ग्राटमा पत्र ६६)

५ गुन्यातम् गी० (१४८८ मा० गु० ५ शापामाः)

६ मेनाराज्ञ ची (१३८६ था मु०१३ सरमा) जय ४०

गुक्सात गी० ( यूर्न तानभंदार-पीकानर )

र सम्बास ६३ बन्समान्त (सं १८६०) त्रय भं

ह मरिर्देश १२ गुण्यमस्य (१०८५) एतः १३ सपः मेर १० मिद्रापा स्मरत (१४६१) गाः १५ सपः मेर

to make the total file of Mi He

ार सुर्माण ची० (१४३४ वि सरण) अ सु व€सा सा स्थु∿ ऽ

ार वेगी चीर (१८ ६ दिल्लामा) गावासर) सम्राप्त श्रीसंद्रात

ा। इन्द्राचनस्य क्या क्या है (सं १४४ किम्प्लारी) ह्या । संक्षत्र संदर्भ ų

रह्वी धनाव्हीक सुनिद्ध कि थे। आपने मन् नुद्धियोंक स्थामार्थं अनुस्य महास्व्य जैस लनको विशास भेपाको भागा चौपार रचकर बहुत उपगार किया। आप माञ्चाचार पाल्पमें सद्दा वरम करते प्रत ध, और सायक प्रत नियम अन्तिम भवस्या के क कादित थ। आपक सनकानक मनुगुलाम १ गय्यममस्वका त्याग (जिसमक काद्यप स्वरूप सस्यिक्तम चन्याम राम प्रकाशित ही है) २ जन समुना मनुद्वित्तक त्याग १ मसुना ४ राग द्वेपका जयसम आदि प्रत्य है। आप राम चौपाह साहि माया कान्योंक निमाय करनेमें सम्मन पह झानका बहा विस्तार करते पहते थे।

मापक गच्छममस्य परिस्थागक सन्<u>ग</u>ुणस तपाग**च्छीय इ**दि

विजयजीन आपके व्यापि उत्पन्न होनेक समयस बही सेवा-मण्डि और वैयावच्चकी थी और सन्तिम शाराधना मी बन्होंन ही कराव की। पायणों आप बहुत करों तक रहे थे आपका स्वर्गकास भी की हुआ आवकोंने केन किया (मांडबी रचनाहि) बही मणिसे की। आपक निर्माल कृतियों नोंच और गुठ कर मा २ में देखती चारिये। उत्पक मृतिरिक और भी बहु राम आदि हुने उत्पन्न हैं, उनम मुक्य ये हैं—? सृगापुत्रची०(१७१६ मा०व १० सत्यपुर) (२) कुसम भी रास (१७१७ मि १३) (३) असोधर रास (१७४० वे सु ८ पान्य) (४) कनकावती रास (अपूर्य) ५ भीमगीराम (१७६१ मा सु १ पाट्य, डाक १४ रामस्क्रमणी यदिका संग्रह) और स्तवन सद्यायादि समेक उपस्क्रमण दें।

## कवि समरविजय

(3° °8¢)

भाष बायक उद्य निसक (जिनसंग्न्सिनिक) व निज्य था। भाष भरा बिदान भीर मुख्बि थ भाषत रचित्र दुनियोंकी मेहिल नोंप इस प्रकार है

श्याविभाप्तन भी (सं०६+८० किसाबसु०१ पुर सा पासर द्यानिकिय सामक)

मुमंगन्यराम (प्रमान निपन) मं ० १०३१ फ्युराय पूर्णानिधि ।

रे पालावर्ण मी० (१४६७ धारानीत रातपुर

४ पमना ची (१८०३ घननाम ग्रहमा पत्र ६६)

४ गुरानगर की ० (१८०३ घनताम ग्रहमा पत्र ६६)

६ देनाराज ची । (१३८६ था मु १३ गरमा ) जय ध

+ श्रमाः गी॰ (क्रुन्यानर्थहार-क्रिनर)

८ धावाय ६ बानसार्य (सं६३८ ०) अव० मे

हें मिरिने र गुण्यत्रत (१४८) लाक १३ सपट मेंक १- मिद्रापण स्तरत (१४६१) ला-१७ सप-मेंक

र प्रदायन स्तरन (१४६३) हा १६ त्रय संस

ो श्रीन्य यो (१४६०वि स्थार) प्रशु विश्वा सः पुरु

ाः वर्णाश्चीः (६.६ दिसाप्त्रास्य सारव्यसः) राष्ट्राणाः श्रीसंद्याः

११ कर्य सामय बाग एवं १ (त) । क दिकानायी हरूने संदर्भ ते ११ - १ 48

भी भगर विजयजीक हि।० सहसीचन्द्र कृत सुवोधिनांदैयकारि मन्त्र उपलम्भ हे मीर द्वि० शि० ३० ज्ञानशहून सि० हुसस्कृत्याम शि व्यामेक्ट्रन ब्रह्मसन चो ( मं॰ १८/० मेठ सु ९३

(902 4)

माबनगर ) उपलम्प है। भापकी परम्परामें धतिवय जयर्चदमी अभी विश्वमान है।

सुरुषद्वायकी

मिनमद्र-जिनचन्द्र, जिनसमुद्र जिनहंसम्रिर्जाके परुषर जिन माणिक्यस्रिको थे। उनकं पारसर्वक्षीय बा० कस्यारमधीर नामक क्तिन्य थे। चनक भणशासी गोत्रीय बा० करमाण स्नाम सौर करपायकासके ४० कुटासम्बाध नामक विद्यान मिल्म वे । इनका

विशेष परिचय यु जिनचन्द्रसूरि पू १६४ में वेकना वाहिये <sup>(</sup>

भीमद देवचन्द्रजी (9 368)

बीकानेर नगरक समीपक्ती एक रमणीय प्राप्त या, वहां छुणिया श्रद्भ तुक्रसीयासमी निवास करते थे उनके धनवाह नामक सी*स*करी पक्री थी। एक समय सरतर वा राजसागरजी बहा पभारे। दम्पतिने मानस धन्दें नंदना की भौर घनकाइने जो कि दम समय गर्भेक्ती वी क्या कि बदि भर पुत्र होगा हो आपको कहरा वृ गी। गर्भ

दिनों बिन बढ़ने समा क्लम गर्मके प्रमाक्त सलाभारण स्वप्न सीर क्तम दौहत क्लम्ल होने स्था । इसी समग्र वहाँ जिनवन्त्र सुरिजी का क्षमार्गमन हुमा इस समय वन बताब एक एक हो क्रियमान कान्योंका ऐतिहासिक सार

मं० १७४६ में पुत्र चल्पत्न हुआ, गर्मके समय ख्यामें इन्द्र आदि देवों द्वारा सेर पर्ववपर प्रमुका स्नाध महोरसब किया आनेका **र**ध्य **र**कादा। एसीन स्मृति सुषक नवजात शासक्त्रम शुम नाम 'पैक्चन्त्र एहा । ब्यनुक्रमस हृद्धि पात हुए जब बढ् बाळक ८ वर्षका हुमा उस समय बा॰ राजसागरजीका फिर कहीं शुमागमन हुआ दम्पचि ( पनबाइ ) न अपने बचनानुसार अपने होनद्दार वासकको गुरु क्रीक समयण कर दिया। गुरु क्रीने हाम मुख्य दूस सै० १५५६ म सनु दोमा हो। प्रधासमय मिनचन्द्र सुरिजीक पाम वड़ी दीमा दिकार्य गद्ध, सुरिजीने नव दीक्षित सुनिका नाम 'राजविमळ रसा। राजमागरजीन व्रमन्त होकर आएको सरस्रती मन्त्र प्रदान किया, मीद्रयन्त्रजीने बनलट ( पिलाइा ) प्रापक भूभिप्रहमें एड्स्ट प्रम का सापन किया देवी सरस्वती। आपपर प्रसन्न हुई जिसके फळ स्वरूप बाह् ही समयमं माप गीताय हो गये। गुरुमीन स्वपरमन्क सभी भाषदयक भीर उपयोगी शास्त्र पदाकर भाषक प्रतिमास सभिवृद्धि की । उन शास्त्रामें बहरवनीय य हैं --पडाकायकादि जीन साराम स्वाकरण पश्यक्तप नीपम, नाटक, ज्यानिय १८ काप कीमुदीमहामाव्य, मनारमा पिहस, म्बरोदय, तत्वाय आव्दपक सूद्रदृष्ट्वि इमचन्द्रसूरि इरिमन्द्रसूरि और

यशाबिकपको कृत मन्य समृद ६ कम मन्य कम प्रदृति इत्यादि ।

48

भी समर विजयमीय शि सहसीयन्द् हुन सुवाधितीपैयक्षिं पत्थ उपल्य दें और डि॰ मि॰ उ॰ शानबद्धन सि॰ कुगलकस्थान शि॰ द्यामेरुहन न्नासन चो॰ ( मे॰ १८/० केर सु॰ १६ मावनगर ) उपल्या है। सायकी परस्परामें यविषय जयपंदगी समी विश्वान है।

### सुगुरुवद्यावसी

(To २ 🕶)

मितमप्र प्रितचन्द्र, मितससुर विनद्धस्त्रिकाक पृष्ठ जिन साणिकस्त्रिकी थे। इतक प्रारक्षकेष्ठीय बाव कव्याणकीर नामक क्रिय थे। उतक सणसाकी गोत्रीय बाव कव्याण साम कीर कर्याणकामके वव कुमस्काम नामक विद्यान दिल्य थे। इतका विदेश परिचय मु जिनचन्त्रसुरि पू १६४ में देखना चाहिये।

# श्रीमद देवचन्त्रजी

(प्र. २६४) (प्र. २६४)

बीकानेर नगरक समीपक्षी एक रमणीय प्राप्त था का सू सूर्णया साह तुक्रमीयामजी निवास करते से चनके धनवाह नामक जीकक्षी पत्ती थी। एक समय करतर वाल राजसागरजी कहा पत्तरे। इस्पतिने मावसे उन्हें बेहना की और पत्तवहाने जो कि उस समक गर्मक्ती वी क्वा कि महिसेरे पुत्र होगा तो आपको बहुएत् गी। गर्म दिनों विन बहुने क्या ज्यान गर्मक प्रमानसे असागारण स्था और ज्या वृश्यह उत्पन्त होने स्था । इसी समय बहु कि तक्षमत्र सूरिणी का हासागमन हुमा इस समय बन बाहके एक पुत्र तो सिस्तान वा और गमवनी भी। क्रमणेंस गुरुभीने उनके फिर भी पुत्र होने का निरुषय किया और "इस द्वितीय पुत्रको हमें देना" कहा, पर भनवाह वाचकश्रीको हसस पुत्र ही स्वन दे चुकी भी।

र्सं० १७%६ में पुत्र उत्पन्न हुआ गर्मोंड समय म्ह्यमें इन्द्र आदि देवों द्वारा मेर पर्वतपर प्रमुका स्नात्र महोत्सव किये। जानेका दश्य देला था। उसीक स्मृति सुधक नवमात वासकका शुम नाम पैक्बन्द्र रहा। बनुक्रमस बृद्धि पान हुए जब बहु बास्क ८ वपका इसा उस समय बा॰ राजसागरतीका फिर कही हामागमन हुसा दम्पचि ( भनवाई ) न अपने बचनानुसार अपने होनहार बाउउकी गुर भीक समर्पण कर दिया। गुरु भीने शुभ मुद्दुत देख सं० १५५६ में छन् दीसा हो। यथासमय जिनचन्द्र सुरिजीक पाम धरी दीका विकार्य गढ सुरिकीने नव दीक्षित सुनिका नाम 'राजविमस्त' रसा । राजमागरजीने प्रमन्त होकर भाषको मरखनी मन्त्र प्रदान किया भीदेवपन्द्रमीने बनानट (पिछाड़ा ) प्रामके मूसिपडमें रहकर उस का माघन किया, देशी भरस्वती। आपपर प्रमन्न हुई जिसक फप म्परूप धोड़ ही समयमें आप गीठाय हो गय ! गुरुवीने स्वपरमंत्रक सभी आवत्यक और उपयोगी सास्त्र

पहाडर सापक्र मिनामी मिनादित हो। उन सारतान उद्वेसनी पहाडर सापक्र मिनामी मिनादित हो। उन सारतान उद्वेसनीय ये हैं —पहाड्यकादि केन स्थान व्याइटल एक्कडल नेपर, नाग्ड, ज्यानिय १८ कोच कोमुद्दीमहामाच्य मनारमा पित्रज, व्हराहुव, तरहाय, सावद्यक सूद्रहृति हमयन्द्रमूर्व, हरिमण्सूरि सीर यसाविजयमी हम सन्व ममूर ६ कम सम्य कम प्रकृति हम्यानि।

## ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह सं० १७४४ में बावक राजसागर और १७४५ में स्वाप्यान

५६

हानधमत्री स्वय सिधारे । मरोर्ग्से वृषयन्त्रज्ञीने विसन्त्रामत्री को पुत्रो माहत्री, समाहत्रीके क्रिये 'झागमसार' प्रत्य कनाया । सं० १७७७ में साय गुजरात-प्रत्य पधार, व्यां तस्क्रानमय

स्पार्वाद् युक्त आपके व्याख्यान सवपाव क्षतेको छोग आने छो। इसी समय श्रीमाछी झाटीय नगरसेठ तेजसी दोसीने जो कि पूणिमा गच्छीय शावक च अपनं शुरु श्रोमाकाससूरि (जिनके

पास विश्वास प्रन्य सण्डार या, और मनेकों क्षित्य पहते व ) के एपरेशम स्वरूत्रकूर किनास्य निर्माण कराया था। एक बार देवचन्त्र जी बच्च नगरसञ्ज्ञीके पर प्रचारे भीर उनसे सदस्त्रकूर के १ ००--किनों के नाम मापने कपने शुरुषोस क्षत्रण किये होंगे १ पूछा।

येप्टिने चम्प्कुन होकर प्रयुत्तर द्विया कि मगक्त्। नहीं मुने। इसी अवैसरपर झानविसक स्रिती प्यार। योटिने उन्हें क्लून कर सहस्वरूटिके १० नाम पृष्ठे। इन्होंने नाम व व्योख-स्थान किर कभी बनायनेका बदकर येप्टिकी विद्यासा झानित की। सन्मर्श परण-सारीपोकर चीसुरस्वाह्मी पाटबनायसीक मनिद्रमें सनदस्तेसी

पूजा पद्राव गए उसमें सीदरचन्द्रजी लीर कातरिवाद स्पिती भी सम्मिलित हुए। इसी समय सठ भी दराताय चहां पचार और स्पितीओ दम कि पूर जिलामा जाएत हुह अत स्पितीओ सहस् हुए जित क गामाकी पूष्णा की उन्होंत क्वरमें आप गहरूबहुट जित नामाकी नांखि (विष्यु ) छात होती हैं, सम्मब है कोई गाम्प्रमें हो बदा। इन बचनोंका सपन कर देवसक्तानीन दसस बदा

u us कि माप तो शेष्ठ विद्वान कहताते हैं फिर एसे समयाव कैसं कहत

हैं, भीर ऐसे क्वनोंने सावकोको प्रशति भी कैसे हो सकती हैं। यह भुनकर ज्ञानविमलसुरिओ कुछ तहककर बोल:-सुम महस्यस्थक बासी हो, झास्त्रक रहस्यको क्या आनो। भिमने शास्त्रोंका सम्यास किया है, बही जान सकता है। इसी समय मेप्टिने कहा, सुरिजी सुझ इस बाटका निणय करना है। तब सुरिमीने देवचन्त्रजीस कहा कि तुम्हें व्यवका विवाद पमन्त्र ज्ञात होता है। (भारवाड़ी ऋगवत ' बेंबनी छड़ाइ मोछ एव'') भन्यमा यदि हुम्हें सहस्त्रकृतके नाम झात हो हो काखामो। देवचन्त्रजीने रिल्यकी भोर दरता, तब बिनगी शिष्य मनरपर्भीन रमोहरणस सदस्बकुटक नामोंका पत्र निकासकर गुरुधीक क्षायमें दिया। ज्ञान विमञ्ज्युरिजीने उस पदकर आह्चर्यान्कित हा वैक्यन्द्रजीस पूछा कि भाषक गुरुओका नाम हास नाम भया है १ उत्तर—प्रपाञ्माय— राजमागरभी । तब मृरिजीने कहा भाषकी परम्परा (घराता) तो च्दित परम्परा है, तब मस्रा साथ विद्वान कैस नहीं होंग इत्यादि मदुवास्पों द्वारा बहुमान किया। भ्रेप्टि तशसीका मनात्थ पूरा हुमा महस्त्रकृत नामोंकी नेबचन्द्रजीने प्रसिद्धि की। प्रतिप्राति अनेक उत्भव हम ।

इसक पाद देवचन्त्रभीने परिवन्का सक्ष्या परिस्याग ऋर क्रिया उद्धार किया । सं० १४४४ में साथ सहमताबार प्रधार नागीरी मरायमें सर्र नेयति की । सापकी अध्यारम रममय दुगना अवज कर मानामाको सपूर साम्टाइ प्रम्पन हुआ। सीमङ् इक्दहर्ता 46

कानभमकी रक्षाँ सिधार । मरोटमें वृत्यन्त्रजीने विसक्ष्यामणी की पुत्रा माइकी, कमाइलीके स्थिये 'कानमसार' प्रनय क्नाया । सेठ १९९९ में बाए सकान-प्रमुख प्रवर्ग, क्रां कल्कानमय

एं १९०० में साप गुजरात-पाटण पभार, ब्हां तत्कातमय स्मादवात् पुत्र सापके व्याक्यान घवणाय सनेकों होग साने स्मा । इसी समय सीमासी झतीय नगरसेठ तेवसी दोसीने जो कि

पूजिमा राष्ट्रीय सावक थे सपन शुरु स्रोमाक्प्रससूरि (जिनकें पाम विशास मन्य सण्डार वा और सनेकों हिल्य पहते वे) कें कप्पेससे सदस्त्र हुन किनास्य निर्माणकराया वा। एक बार वैवकन्त्र भी क्य नगरसेट सीके पर प्यारे और कनसे सहस्त्रकूरके रे ०--मिनोंके नाम जापने सपने सुरुमोसे सक्त किये होंगे १ पूछा।

भेष्ठिने चमत्कृत होकर ऋषुसर दिया कि मगक्त । नहीं सुने । हनीं भर्षमारपर बातविमक सुरिजी प्यारं । स्रोटिने उन्हें कन्तृत कर सहस्त्रहुन्के १० ० नाम पुछे । बन्होंने नाम व ब्योज-स्थान किर कभी बनाजनेका ब्यूकर भेष्टिकी विद्यासा झानित की । सन्यशं पाटण-सात्रीयोकक चोसुस बाही पाइनेतासगीके मन्त्रिस सतद्व भेषी

ज्ञान के कहिए भाजकी त्राह्मसा झाल्त को । अन्यन्त परण्य-साविधोकक बोहुस्स बाढ़ी पाइनंतामजीके मिन्दर्से सतद्द सेते पूजा पढ़ाव गढ़ उसमें मीद्रक्षन्त्रमी और हानविधान सूरिजी मी समितिन हुए। इसी ममस सठ भी दर्शनाई बहां पत्रारे और सूरिजीके इस किर पूर जिलामा जग्नुन हुइ अन सूरिजीको सहस्य पूर जिन क मामोंकी दूष्या की, ज्यहाँने चलसमें 'प्राय' सहस्यहरूं जिन नामाकी नांति (बिच्छर् ) हाल होनी है, सम्माव है कोई साम्प्रमं हो कहा। इन बचनोंको सरन कर हेबचन्द्रजीने इनस करा कि भाष तो क्रेस्ट विद्वान कहलात हैं फिर एस अयबाव कैम कहते हैं, भीर ऐस क्वनोंसे भावकोको प्रतीति भी कैसे हा मकती है।

यह सुनकर ज्ञानविमलम्रिजी कुछ तहरूकर बोल:- हुम मरम्यस्क बासी हो, शास्त्रक रहस्यको क्या जानो ! जिसने शस्त्रोंका अस्पान किया है, वही जान सकता है। इसी समय मेप्टिने कड़ा श्रुरिजी भुस इस बातका निणय करना है। तय सुरिजीन देवचन्त्रजीस कहा कि तुम्हें स्यमका विवाद पमन्त्र सात दोता है । (मारवाड़ी कटावत "बेंबती सड़ाइ मोस एव") अन्यमा यदि पुम्हें भइम्ब्रहुन्क नाम हात हो तो बनकामी। इवयन्त्रमीन शिष्यकी सोर इस्स नव विनयी निष्य सनस्पत्रीन रजोडरणस महस्यकृतक नामोंका पत्र निकासकर गुरुवीर द्वायमें दिया। हान विमलम्बिभीने उम्बद्धार आण्ययान्तिन हो देवपन्द्रजीस पुत्र कि भाषक शुरुबोका माम शुभ नाम क्या है ? उत्तर —उपाध्याय — राजसागरको । नत्र सुरिजीन यदा आपक्षी परस्परा (पराना) ना विद्वत परम्परा है नव मन्त्र भाष विद्वान कीम नहीं हारा। इत्याति भृदुवास्या द्वारा बट्टमान किया । ऋष्टि सप्तमाका मनास्य पुग टुमा साम्बर्ग नामाची देवपन्त्रमीत प्रसिद्धि की। प्रतिप्रादि भनक अभव हुए । इसक पार देवपरर तीने परिवरका सदया परिस्थाय कर किया

हमार्च यात्र देवपत्तानीने परिवासा सहचा परिदेशमा कर किया उद्दार थिया। मेरु १५४४ में मार्च भदमाबार प्रपार असीरी सराह्य भवत्रेपति की। भारता मध्यस्य सम्मय देखा। धरण कर धारामाको महुर मान्दार स्रपान दुमा। धीमा, देवरतास

ऐतिहासिक जैन काम्य संग्रह मगक्ती सुत्रभः गम्भीर एइस्पोंको उत्पादन करम समा। सा<del>पक</del> चप्त्राम माजिकसासती सुद्धियेने मूर्खि पूत्रा स्वीकार की इतना हो

नहीं इन्होंने नदीन चैत्य कराक गुरुमीक हायस प्रतिप्राभी करवाई। भीमवृत्ते झान्तिनाथ पोछक भूमिगृष्में सहस्वरुपादि अनेकों विस्की की प्रतिष्ठा की इन प्रतिष्ठाति कार्योंने प्रकृत हस्य स्तव किया

गया और भैन घर्मकी महती महिमा हाई।

40

प्रतिवोध दिया। व्यास्त्यानमें भाषनं सञ्जूष्यय तीर्यकी महिमा का सर्व, इससे मानकोंने क्ष्नुंजयपर कारकाना स्मापित कर नवीन जैत्य जौर जीजौद्धार करवाना मारम्म किया । सं० १५८१-८२-८१ में कारीगरोंने कहां चित्रकारी आदिका कहा ही सुन्दर काम किया। (कांसे कियार कर) रामनगर आये अनुर्मासके किये सूरतकी निक्षेत्र माप्रकृपुरुष विनती होनेले माप सुरत प्रधार । सं० १७८५ ८६-८० में पालीताने एवं शत्रसंयमें व्यशस्य कारित चैरवींकी व्यवन्त्रजीने प्रविष्ठा की कौर धनः राजनगर आकर सं० १७८८

का चतुमास नहीं किया ! इस समय बाजक दीपचंद्रशीके ब्यापि छरपम हुई जीर भाषाइ हुक्सा २ को वे स्का मिन्नार । तपुगुक्कीय विनयी विवक्रविजयजीको साप विद्यान्ययन कराने खगे और उन्होंने भी कापकी वैवावक्त-सेवा मुक्ति कर गुरु-रूपा प्राप्त की । सहमत्त्रवात्में प्राह्म वात्रस्त्ररामणी जो कि रतन संदारीक सप्रै-भरी व गुरुमीस निरव धर्म-चर्चा किया करते वे और गुरुमीक हानकी गरिमास जमस्त्रत हो बन्होंने रतन अहारीक आग आप

मं० १७५६ में आपने सम्मादमें चौमाना कर भनेक मर्म्योको

ही क्रांमा की, कि मतस्वतीर क्षानी मानु प्यार हैं। उनक प्रवास रक्षमिंद भी आपको बंदनाय प्यार भीर गुरुमास शान सुभाका सनन कर बड़े क्षमत्न हुए। देवचन्त्रप्रीक उपदृष्टम रनन भंडारी निरव मिन पुसनादि करने स्मा एवं क्हां विस्य प्रतिष्ठा १७ मदी पूमा आदि सनेकानेक प्रमुख्य हुमा करत, उनमं भी मंडारीमां समिम स्थित होने स्मा।

गक चार राजनगरमें मृगीका उपद्रब हुमा नव मंदारीजीन उस निवारणाय गुरुमीस बिनवपूरक बितानि की । बायन शासन प्रभाव नाति साम जानका जैन मंत्राप्तायस उस निवारण का सनुष्यों का कर दूर किया । इसस जिन शासन मौर देवपन्त्रजीकी सक्त समित्रण प्रजीमा होने सर्गी ।

इसी समय रणकारी बहुत सना सदर रज्ञसंद्वारीम युद्ध करने बारे। बंदारीमो नरदाल गुण्मीक पाम बाग क्यांकि उन्हें गुण् भीका पुरा किलाम था। ये सदन सदायक भीत सबस्य एक मात्र आपका हो सानत था। बन गुण्मीस नियंत्रन विध्या कि सन्य बण्ड बाया दें युद्धम किनय बाब आपक दह होग है। गुण्मीन भाषासन देवर जैनस बाझायका प्रयास दिया सन युद्धमं रणकुर्ती दार भीत भीनारीमीची जिल्ल हुन्।

पारण्डा वासाप्य भन्नि जवर्गहरू पुण्यातम पार्माण्डा गुण्याच बहन्न बम्मामं नमन बराया । गुण्यांने पार्माच निष्याप्य शान्यश्च निष्या एत्रश्च मा जैनासनानुसामी बसाया । में० ६४६६ पार्मानाने भीत १४६६ १० म महानाराम बनुमाम हिप्स । बर्गा सामन दुष्टाक ६० प्रतिशासिक जैन काम्य संग्रह टोडों को क्षित्रय कर सवानगरक चीत्यां की गुजा, जिस बुड्कोंने क्ष्म्य करा दा ची पुन सम्वासित की। परचरी मामक ठाउँ रक्षे आपने प्रतिकोच दिया सीर व शुर आशास चस्न छो। फिर पाठी

पपारे । कहार अधिपतिक मंगदर रोगको नाज किया, अत क मी आपका सक दो गया । मं० १८०४ में आदतगर पपारे, कहां मेहता ठाकुरमी कहर बुदकानुपायी थ, अई प्रतिकोष दिया एवं बहारे ठाकुरको भी जैन

ताना भीर पुन जवानगर चतुर्मान कर १८०२ ३ में राणावादमें

मतानुरागी बनाया। मं० १८०४ में पासीतानके सृगी उपहरकों मी मापने नष्ट फिला। मं १८०५ में श्रीवदी पमार मीर व्यक्ति भावक दोसी तोद्दरा सद्द पारमी शाद अपवन्त, लक्ष, व्यक्ति पामी मादिको विधान्ययन कराया। श्रीवदी भ्रमांत, चुना इन तीन गार्वोमें २ मिटन्डरोर्ट की। भ्रानंत्रोमें प्रतिन्दाक समय सुरानन्त्रमी

मापस मिन्ने थे।

गापक व्यवेशस्त सं० १८ ८ में गुजरात्रसं सबुजंब सर्वे

निकल्पा। गिरिराजयर यहे क्यात हुए। बहुतसः उत्पन्ना सब्स्थन
हुमा। मं १८ ८-६ का बहुमांम गुजरात्तर्य किया।

१८९ में कवरासाहने सबुजायका सङ्ग निकल्स सौदेववन्त्रणी

१८९ में क्षाराहाइने शतुर्वपका सङ्ग निकास भीतेववानुत्री मो उसके साथ पणी थे। शाह मोतीया और साध्यान जेन भर्म में प्रतीण और वानिवारी वे। साञ्चानपर गुकाभीने प्रतिस्कार्ये की। साह कवारा कीकाने ६ इनार रुपये स्थम किये। सं १८११ में सोबाबीनें प्रतिस्का की। बहुबायक हुइक सावकी को प्रतिबोध देकर सूर्विपूजक बनायें । छन्होंने सुन्दर बैटा निर्माण कराये और उनमें अनेकानेक पुत्रायें होने छगीं ।

मी देवचन्त्रभीक पास विवस्तण हिस्स मनरूपणी वादी विजेता विजयवन्त्रभी (यहं अन्य गच्छीय साधु मी झापक पास विचाय्ययन करते थे) एवं मनरूपणीक वकुषो और रायचंद्रजी नामक दिल्यास्य रहतं यं यदं गुरु बाह्मामें रहकर गुरुमीकी सवामण्डिकिया करते थे।

से १८१२ में भीमत् वैषयन्त्रजी राजनगर प्रधार , यहा गण्ड-नायक भीपूर्यजीको सामन्त्रित कर धनकं द्वारा आवकं समुवायनं वद उत्पन्नसे साथको बायक प्रस्त सार्वकृत किया।

ना० भी वंजन्तुजीकी वंशना अस्तके समान थी। साप इरि-पन्नप्रि, यसोविभवजीके एवं दिनास्तर गोमट्सारादि तत्व झानणं पन्नोंका उपवंश वृंत यं भोतामोंकी चपरिसत दिनोंदिन बढ़न स्मी। श्रीमद्ने मुख्याज, बीकानेर सादि स्वानोंम चतुर्माम किये एवं अनेकों नये प्रन्यांकी रचना की, जिनमें बेशनामार नयज्ञक, झानसार अप्नक-टीका कमंगन्य टीका आदि मत्य हैं।

इस प्रकार शामन क्योत करते हुए राजनगरके होसी बाहमें आप दिएाज रहे से इस समय अकस्मात रामु कोपस समनादिकी स्थापि रूपनन हुई। शीमदो सपना झाहुत्य निकट झालकर दिनयी फिप्प मनरपत्नी और दनक दिग्रमान सुरित्य भी रामचन्द्रजी रूपन्यनुत्री) एवं दिनीय दिल्य वादी दिजयबन्द्रजी बनक शिव्य हुव समाचेद और विवक्षक्रको योग्य दिल्ला हुक क्यराप्ययन, दुश्लै Ę

टोओं को विक्रम कर नवानगरक बैस्सॉकी पूजा, जिस बुढ़कों ते कम करा दी भी पुन अक्बाकिन की। परमरी मानके टाकुरको आपने प्रतिकोच दिया और वे शुरु आहर्मे चक्कत छो। किर पांधी ताता और पुन अवानगर बतुमास कर १८ ०३ में राजावार्ये प्रपाग। बाहर अधिपतिके मंगदर रोगको नन्ट किया अत ब्रं भी मारका भक्त हो गया।

र्सं० १८०४ में भावनगर प्रभारे वहां मेहता ठाइनसी करूर दुइकानुयायों से, कर्न्द्र प्रतिकोध शिया एवं वहांके ठाइनको भी जैन मनानुरागी बनाया । मं० १८०४ में पासीतानेक सुगी वपरवका

मी सापन तट किया। तं ११०० में सीवड़ी प्रधार और कार्क सावक कोमो बोहरा शाह भारती, छाह करवान, केटा, व्यक्ति पासी आदिको विधायसमा करावा। सीवड़ी प्रत्येत, कुड़ा इन तीन गावेंसे २ प्रतिस्तार की। प्रानंदामें प्रतिस्ताह समय सुलातन्त्री सापस मिछे थे। सापस प्रदेशस सं १८०८ में शुक्रसन्तर शतुर्जय स्था निकस्ता। निरितामपर को वस्तव हुए। बहुतस स्थाका सक्त्यस्य

हुमा। मं १८०८ ६ च बतुमाम गुप्तरातमें किया। १८९ में कपराधादने शतुमंगका मह निकाल, भीदववन्द्रमी भी उसके साथ प्रशार थे। बाह मोत्रोया और क्षत्रपन्त मेन पर-

में प्रतीण और क्लेपरी थे। अनुष्त्रवपर गुरुश्चीन प्रतिस्त्रमें की। बाह कपरा कीकान ६० हमार स्थय स्थय द्विये। से १८११ में सीपदीमें प्रतिस्ता की। बहुबावक बहुक सावका

## महोपाच्याय राजसोम

( Fo £ od )

१६ वी राजास्त्रीक सुप्रसिद्ध विद्वान अमानस्त्यापत्रीक स्वाप विद्यासुर ये, अतः उन्होंन सापक गुण-गर्मित यह अध्यक्तकामाई। प्रस्तुत कायकमें गुणींकी प्ररोमाने सतिरिक्त इतिहत्त कुछ मी नहीं है।

अन्य मापनोंके सामारसे आपका झातव्य परिचय इम प्रकार है—सापक रचित (१) झान पंचनी पृशा मं० (२) सिद्धाधळस्तकन मं० १७६७ प्रा० ४० ७ (३) नवक्षत्रसभी १ ८ गुणस्तवन सादि एकस्य हैं, सीर आपक छि० वह प्रतिवें नी प्राप्त हैं।

माप क्षेमणीर्ति गासाक विद्वान थे परम्पराका नामानुसम इस प्रकार है ----

(१) किन इकाछ सूरि (२) दिनय प्रम (३) उ विशय गिछक (४) उ अमकीर्ति (५) रुपोरज्ञ (६) तेजराज (७) बा० गुरुनकीर्ति (४) दर्प कुंतर (६) वा सक्विप्संडण (१०) उ० छत्रमीकीर्ति ११ सोध्यप (गुर भाना प्रसिद्ध विद्वान छत्रमीक्स्ट्रम) १२ वा० कमी समुद्र (१३) कपूर प्रियजीक १४ हि० आप या आपकी परम्मराम (१५) वा तस्त्व करसम (१६) प्रीतिस्ट्रियम (१५) पं वर्म सुन्दर (१८) बा० साम मसुद्र (१६) सुनिर्मिष्ट् (२०) अगुन रंग (आवीरकन्द्र) हुए, जोकि में० १६७१ में स्त्रमा मिस्नार ।

### षा० असृत धर्म

( Vo Fow)

डेपाध्याय क्षमान्ध्याणजीक काप गुरुवय थे, लव पाठकजीने

67

कारिकादि सुन सबय करते हुए आत्माराचना कर सं १८१२ मान्न कृष्ण लामावस्थाको एक ख्रहर रात्रि जानपर स्कांबासी हुए। सभी गम्छके सावकांने मिरुकर बड़े क्रस्सक साव सायके परित्र देहका कामि-संस्कार किया, गुरुमिक्टों बहुत हम्म प्यत्न किया गया। सीमर्क कार्य कीर लारम-आगृतिको देसकर विकरण है कि लायको मोन्न सन्तिकट है। ७८८ मर्बोके परवात तो सक्स्य ही मिदिगातिको प्रम करेंगे। लायक स्कांगमनके समापारों से देह विद्याती को का गया। किस्के क्यानानुसार लायक मस्तक में मित्र की का वाया। किस्के क्यानानुसार लायक मस्तक में मित्र की, व्य देहन समय पहल कर प्रत्नीमें समा गई। किसी के हाव नहीं कार्य। सावक संपने स्त्य पालकर सावकी पानुओंकी स्थापना की।

भापक दिल्य मनदपत्री मी गुढ़ विराह्म भाकुछ हो बोड़े दी विनोंमें भापसे स्कामें जा मिछं। कभी (रासरकाक ममममें) भी रायकान्त्रजी योग्यनातुमार व्याक्यानावि देकर पर्म प्रचार करते हैं। कन्होंने सपने गुढ़की प्रदोग्ना स्वयं करने से महिदायोकि मात्रिक सम्मव देए प्रमुक्त राम रचनेके छिये किसी चहा और किन सं १८२५ क माधिन शुद्धा ८ रस्विरको प्रमृ (देवक्किसम राम) कनाया।

सापकी कृतियाँ भीमत् देवचन्त्र सा १-२ में प्रकासित है। उनक सनिरिचके लिये देशं यु जिनचन्त्रस्रि पू १८६ सीर ३११।

#### महापाच्याय राजसोम

(૧ૂ૦ ફલ્મ)

१६ वी शतास्त्रीक सुप्रसिद्ध विद्वात क्षमाण्ड्याणभीक जाप विद्यातुर ये अतः उन्होंने आपकं गुण-गर्मित यह अप्टक वनाया है। मन्त्रुत अप्टक्में गुणोंकी प्रशंसाके अतिरिक्त दृतिकृत कुछ सी नहीं है। अप्या साधनोंके आधारसे आपका क्षातस्य परिषय इस प्रकार है—आपक रचित (१) झान पंचारी पूजा सं० (२) सिद्धावस्तरूवन मं० १७६७ फा० व० ७ (३) नवकरवाडी १०८ गुणस्तवन आदि उपस्थम हैं, और आपके डि॰ क्ष्म प्रतिभें भी प्राप्त हैं।

भाप क्षेमकीर्ति झाक्षाक विद्वान ये परस्पराका नामानुकम इस प्रकार है :---

(१) मिन कुराछ सृदि (२) मिनय प्रम (३) उ विजय तिस्क (४) ड० समकीर्ति (५) तपोरल (६) तेजराज (७) बा० मुदनकीति (०) दर्ष कुंतर (६) बा सम्प्रिमंडण (१०) ड० स्त्रमीकिति ११ सोमद्रम्य (गुरु भागा प्रसिद्ध विद्यान स्ट्रमीकित्सम ११० बा० स्त्रमी समुद्र (११) अगुर प्रियमीक १४ दि। मीतिविस्त्रम (१०) म प्रमारमिं (१५) बा० तत्व करसम (६६) मीतिविस्त्रम (१०) म पर्म सुन्दर (१८) वा साम समुद्र (१६) मुनिनिन्न (१०) समृत रंग (मावीरकन्त्र) हुए जोकि मे० १६७१ में स्था निपारे।

> षा० अधृत पर्म (प्र.३७)

प्रपादमाय समावस्थालजीक आप शुरुवय थे, अनः पाठकतीन

एतिहासिक सार इस प्रकार है -कप्ट वेसम व्यवस्य वेशकी वृद्ध शासामें आपका अन्म हुआ था, भी जिनसचिस्रिसोक हिन्य प्रीतसागरकी (जिनसम स्रिके

62

मतीर्थ-गुरु भाता ) क आप दिल्य थ । आपने दलक्रमादितीर्थे की यात्रा थी एवं सिद्धाताका योगातृबद्धन किया था। संदेगारगसे स्नापक्री भारमा भोतप्रोत थी (इसीस भापने परिप्रहका स्याग कर दिया था) । पुत्र देशमें भापके उपदेशसे स्वर्णवंबस्वज कस्कादारे जिनासक निर्माण हुए थे। अनेक सम्भारमाओंको प्रतियोध देते हुए आप जैससमर प्रधार सौर सही सं० १८५१ माघ शुक्सा ८ को समाधित

आपको मृत्यु हुई । म्बानाग स्क्रक सनुसार आपकी आत्मा मुक्ती निगत होनेक कारण जाप देवगतिको प्राप्त हुए ज्ञात होते हैं। आप भाप वाचनाचार्य परसं विमृपित थे। विरोध परिचय उ अमा करपामभीके स्कांत्र वरित्रमें दिया सायगा ।

# **४० क्षमाक**स्पाण

( Sof OF) गुरुमक विध्वने भापक परकोक्तामी होनेपर विरहातमक और गुजकानसम्बद्धम् अन्त्रक् सौर स्तवको रचा है। स्तवका पे<sup>ति</sup>

इासिक मार यही है, कि सं १८०६ पीप क्रम्मा १४ की बीकानेरमें माप स्वर्ग सिमारे थ । १६ वी अनुस्वीके सरतर विद्वानीं स आप कामगुण्य थे । आपकी

प चरित्र इस स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकासित करमेवाल है अर्ट यदा फिल्प नहीं स्टिम्प गया ।

#### ए० अयमाणिक्य (४०३१)

यि इस्लयन्त्रमीक दिश्य जीवजवासजीके आप सृशिष्य थे। १६ वी स्वाब्दीक पूर्वाचेंने भापकी आपकी क्यांति यो। संबक्त स्वत्ययन्त्रने छंद्रमें सं० १८०५ वैसालके हुक्का ६ को आपने (१) जिनवेद्यकी प्रतिन्द्रा करवाई, इसका अस्टल किया है। आपके सुन्वस्वास, वस्त्याख, वोयचन्त्र आरख्नादि कई हिन्स थे, भापका वाल्यावस्याका नाम भ्यमद्वा था। आप कीचिरक सुनि सालाक थे।

इमार संमासे आपक (तं० १८५५ मिनासर कर्ते ३ बीकानेरसे) जीवराधि समापनाको टीप है। सत राज्ञा संमात्र इसके कुछ दिनों बाद ही बोकानेरमें सापका स्वर्गवास हुमा होगा। आपको दिये हुँद आदेशक और सत्य यतियाके दिये हुए अनेकों पत्र हमार संग्रास है।

#### भीमव् ज्ञानसार जी

(प्र ४३३)

कारुवास बास्तव्य सांव कातीय बहुँ बन्दुशीकी परनी जीकादेने
सैंव १८०२ से बाएको करम दिया था, मंव १८१२ बीकानेरसे सी
शिनस्यस स्टिशीक किस्स रामबन्द (जाराश) औक जाप हिस्स दूरा बीकानेर नरस सुरतिस्द्रिको आएक परम सक थे। राजा रक्ष सिंदुशी सी बाएको बड़ी स्ट्राकी दक्षित हैरल थे। जापक सदा सुपशी नामक सुरित्य थे।

भाग मस्तर्योगी ज्लामकवि मीर राजमान्य महापुरुप ने । भागक रनित समस्त मन्यीकी हमने मक्कें कर ही है जिस विस्तृत परिवामिक जीवन वरित्रक साथ यथावकाश मकाहित करेंगे । ६४ ऐतिहासिक जैन काव्य संगद्द बपने गुरुशीकी सक्ति सुपक इस व्यवस्का रचना की है। इसका

परिदामिक सार इस प्रकार है — करड देशमें उपकार वंशकी हट शास्त्रामें सापका जन्म हुमा

या भी भिनमणियुरिभीक शिष्य प्रीतसागरकी (भिनकसम युर्कि सतीर्थ-गुठ भाता) के साप शिन्य थे। सापने शतुंजयादितीर्थों की यात्रा की एवं सिद्धार्तीका योगोदृष्यन किया था। संदेगरगस सापकी सारमा सोगप्रीत थी (इसीसे सापने परिमद्दका स्थाग कर श्रिया था)। पुत्र देख्नों सापके एपदेशसे स्व्यार्थकरण कड्यासाळे भिनाक्व निर्माण हुए थे। सनेक सस्थारसामाँकों प्रतिवीच तृत हुए साप अससमेर पथार सौर वहीं सं १८५१ साय शुक्का ८ को समापिस सापको सारमा शुक्का भी सापको सारमा शुक्का भी सापको सारमा शुक्का स्वार्थक सुत्र हुई। स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र साप हुक्का हुने हैं। स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सापको सारमा शुक्का स्वर्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र स्वार्थक स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र स्वार्थक सुत्र स्वार्थकर स्वार्थकर सुत्र स्वार्थकर सुत्र स्वार्थकर सुत्र स्वार्थकर स्वार्थकर सुत्र सु

#### ष्ट्यागतीक स्वतंत्र चरित्रमें दिया कायगा । उ० क्षमाकस्याण

(४०३०८)

गुरुसक हिन्यने सायक परखोकवामी होनेयर बिरहासम्ब सीर गुणस्थानासम्ब इस सायक सीर स्तवको रचा है। स्तबका पीते हासिक सार यही हैं, कि मं० १८४२ योग कृत्या १४ को बीकानेरमें साय स्था सिया ये।

कार स्वता तथात या । १६ की अनाम्पीक त्यस्तर विद्वानोंमें काप कायरण्य था । आपका ण परिश्न इस स्वतंत्र पुस्तकार प्रकाशन करनवास हैं, अटं पार्ट विस्तर तथी किया तथा ।

#### ए० जयमाणिक्य (४०३१)

(४०२१)
यति इत्स्वन्तुजीक शिव्य जीवन्त्रस्वजीक साथ सुरिन्य व ।
१६ वी स्वास्त्रीक पूर्वाचेन साथकी सम्बद्धी क्यांति यो । सक्क
महत्त्वन्तुने छत्ने सं० १८०५ बेसासके गुक्का ६ को ज्ञापन (१)
जिनवैत्यकी प्रतिच्य करवाई, उसका क्वरुस किया है। साएके
सुन्तुरास, सस्त्याक, सोषकन्त्र अरुनाहि कई शिव्य वे, सापक बेल्याक्स्याक नाम 'यसहा' या । साथ कोलिएल सुरि शास्त्राक ये।

इमार संमहमें आपक (सं० १८५५ मिगसर ब्ली ३ वीकानेरम) भीवरासि समापनाको टीए हैं। अत पद्मा संसद इसके कुछ दिनों बल ही बाकानेरमें आपका स्काबान हुमा होगा। आपको दिये हुए आदेशपत्र आर अन्य यशियाके दिये हुए अनेका पत्र हुमार संस्कृत हैं।

> भीमट् ज्ञानसार जी (प॰ ४३३)

भैगस्टबास बारनम्म सांड क्वातीय उद्देवन्तुनीकी परनी जीवणदने से १८०१ में बाएको जन्म दिया वा मं० १८१२ बीक्सनेरमें भी जिनबाम स्रिजीक सिन्य रायचन्त्र (रक्षराज्ञ) भीक बाग सिन्य दुए। बीक्सनेर नरेस स्रतांसद्दर्भी भागक परम मक्त था। राजा रक्ष निवासी सो भागको बढ़ी श्रद्धाकी दक्षित दरल थे। भागक सदा सुरमी नामक सुरित्य थे।

भाग मन्तर्योगी ज्वासकृषि भीर राजमान्य महापुरण से। भागक रचित समस्त मन्योंकी हमत नक्छें कर सी है जिस विस्तृत एतिहासिक जीवन चरिक्रक साथ ययावकाश प्रकारित करेंग।

# बरतरगच्छ आर्यामण्डल

# छावण्य सिद्धी

( 40 ofo )

बीकराज शाहकी पत्ती गुजरवेकी लाप पुत्ती की । पहुतजी रत्त सिद्धिकी भाप पहुपर बी, साज्याबारको सुवारकरम्स पास्त्र करती दुई यु सिनवन्द्रमृरिजीक आदस्स आप बीक्स्नेर पपारी और बही सनस्त्र सारापना कर में १६६२ में स्वत सिवारी । बही सारके स्मृतिमें बुंग (स्तृप) बनाया गया । हेमसिद्धि साज्यीने यह गयारिक गीत बनाया है।

### सोमसिद्धि

(प्र २१२)

नहर गोत्रीय नरपासकी पत्नी सिंपायुंकी आय पुत्री बी आप मं जन्म नाम 'संगारी' बा, यौबनाबस्का सानेपर पिठासीने बोयरा गेळसाबके पुत्र रामधीस आपका पाणिम्बल कर दिवा। १८ वर्षकी सबस्वामें पर्म-करदेखने असन करते हुए सारको बेराम करना हुमा सीर सास-समुरसं सनुमति से दीहा माएग की। हिस्स हेनेपर आपका नाम 'सोमाधिदि रक्ता गया सापने सार्य क्रम-मसिदिकें समीप सुत्र सिद्धान्तींका सम्ययन किया वा सीर सनन सापने समीप सुत्र सिद्धान्तींका सम्ययन किया वा सीर सनन सापने मार्य समीप सुत्र स्वापित की बी। रानुस्य सादि तीवों की सारने यात्री की थी। सावन कृत्या १४ हृदस्यविवारको सनसनकर साप स्वर्म मिभारी । पहुत्तमी (संमदतः भापकी पदस्य) हमसिद्धिने भापकी स्मृतिमें यह गीत बनाया।

#### गुरुणी विमलमिदि (४० ४२२)

आप मुक्तान निवासा माल्हु गोत्रीय शाह जगतसीकी पत्री जुगताद की पुत्री-रस्न थीं । संपुषयमें त्रक्षवर्य क्रक मारक अपने फिनुस्य गोपानादक प्रयक्तस प्रतिबोध पाकर आफ्ने साध्वी भी स्प्रबाग्यमिदिके समीप प्रक्रक्या स्वीकार की थी। निमस्र बारिज्रको पाछन कर सनशन करते हुए बीकानेरमें स्वग सिघारी। उपाप्याप भीवस्तिकीर्तितीने स्तूपक मन्दर मापकसुन्दर चरणोंकी स्थापना कर प्रतिपद्ध की। साध्वी विवेकसिद्धिने यह गीत रचा।

गुरुणी गीत

( ys = 0p)

वादिकी १॥ गामा नहीं मिल्लेस मार्मामीका नाम महात है । माउंमुला गात्राय कमचन्द्रकी य पुत्री थीं। भी मिनसिंह मुरिजीन भाषको पहनणी पर दिया था भीर सं० १६६६ भारतस्य को विधामिद्धि साम्बान यह गुरुआगीत बनाया है।



# खरतर गच्छ शाखार्य

#### जिनप्रभसृति परम्परा (४. ११, १६. १४, ४१, ४२, )

बीर--सुषम-जाय्-प्राब-सन्यंगद्र यशोगत्र-जायममृति भद्र-षातु स्पृतिभद्र-जायमद्रागिरि-जायमुद्रती जातिन्त्रि हरिमद्रस्रि सीक्क्स्रि-नायसमुद्र,-जायमप्-मार्चम-मद्राग्न-जासमान-नार्

रक्षित-मार्यनन्ति-मायनागद्दन्ति-त्र्वत-द्राण्डस्-द्रिमकन्तः नागा-र्शुन-गोकिन्तं मृतदिन्तं सोद्दश्रित्य-यूच्यसूरि इमान्यातिबालक-त्रिन-भन्नसूरि-द्रिरिम्रसूरि-वेषसूरि-नेमिकन्त्रसूरि-च्यातनसूरि-वर्दमान सुरि किनेक्बरसूरि किनक्त्रसूरि-मायवक्सुरि किनक्क्ससूरि-वि-

नवरम्रि जिनचन्त्रम्रि-जिनपतिस्रि जिनेश्वरस्रि-यशं तक तो म्लुकम माच्छा ही है।

इसक प्रवार जिनेबरस्रिक पहुषर जिनसंबद्ध्यि अन्त्रमस्यि जिनवेबस्यि जिनसेक्स्यि ११) शतुकासे उनक पहुषर जिनवेब-स्यि वक्का नाम भाता ई (पूर ४२) इनमें जिनसंबद्धि जिनवेब-स्यिका विक्रंप परिचय गीतोंने इस प्रकार है —

जिनप्रसद्धिः जिनप्रसद्धिः सदस्य पतिश्रादको विद्योगं सपने शुण सम्बद्धाः रीजित किया। सद्द्यो सप्ती चुर्वीका सम्राट कर्त्यं सम्रामें सामन्त्रित करण

ये क्शुन्दीन भी सापक दर्शनस बढ़े प्रसन्न हुए थे। पनिशाह महस्मक शाह सापस दिवीमें नं० १३८५ पीप हुनस्म८ वानिकारको मिन्ह थे, सुरक्षावने काव्यरस्वित नमनकर कापको अपने पाम विद्याया, क्योर व्यक्त खुदु मायगाँस प्रमन्न होकर हाँयी घोड़े, राष्ट्र, पन, दश्च मामादि जो कुछ इच्छा हो, देनक क्रिये विनती करने व्या। पर साध्याचारके विपरीत होनस कापने किसो भी वस्तुके सनेसे इनकार कर विद्या।

भापक निरीहताको सुख्तानने बड़ी प्रश्नेमाको और बस्वादिसे पूजा की । भपने दायको निहानी (मीहर छाप) बास्न फरमान देकर नवीन बसित-उपास्य बनवा दिया और अपने पट्ट्रिन (जिनसर सारकाह स्वयं बेटना है) पर भारोहन कराके भीर माधिकोंस माध पोपप माखा बड़े असबक साथ पहुंचाया । बाजिज बाजते और युवनियांक स्त्य करते हुए बड़े उस्सक्त पूज्यों बसर्ती मंपपा । प्रधानने देवीन मानिष्यस आपकी घनस कीति दहादिस स्थान हा गहु ।

माप बहे बारफारी मीर प्रमावक झावाय थे। आपक प्रमरकारों में १ साकापस कुष्ट (टोपी पड़ा) को भाग (रमोहरण) क हारा नीप झना २ महिए (सैंस) क सुरस्य बाद करना ३ पतिकाहक साथ बह ( पर ) कुष्टको पाखना ४ ध्युप्तवक रायण कुमस द्वाप परमाना

्रारण्य मुद्रिका प्रगण करना ६ जिन प्रतिमास यथन युजवाने सादि सन्द्र्य है।

भाष्य रियपमें स्थानन्त्र निष्क्य (सा० प्र० गाणी स्थितन) प्रकाशन द्वानसम्बद्धं उस और जैनस्त्रात सन्दोहं सा "प्रस्तानन १ ४४ स ५० ण्ये दी० रसिष्क सस्यादिन प्रस्थ देखना चाहिये।

# जिन**देवस्**रि

( Ao 88 )

मिनाप्रसम्परिजीके पट्टपर भाष सूर्यके समान तेजस्वी थे। मेर् मेद्रक-विक्रीमें भाषणे वचनायुक्त महम्मद् शाहने कल्लाव्युर्ग (कल्यामनीय) मेद्रण बीर प्रमुको हुमस्त्रनमें स्वापित किया था। बान कियान करत कौतरुके बाप मण्डार थे पर्व स्कृत, सन्तु नाटक आदिक बाप वेचा थे।

कुछनर ( साद ) क कुम्मों वीरणी नामक नारि-रक्तके कुम्मिसे भाषका कन्म हुवा या क्रिनिसंस्यूरिजीके पास आपने दीक्षा म्हण की बी । आपक पीक्षेके भाषायोंकी नामाक्सीका पता (१६ वी रातास्त्रीच पूर्वाई एकका) हमार संस्कृते एक पत्र पर्व मन्म म्हास्तिवों से बमा है। जिसका विवरण इस प्रकार है —

मिनामसूरि—जिनदेब्स्रि-पृद्धाद्य १ जिनमञ्जूरि २ जिनवन्द्रस्रि इनमें जिनमेरसूरिक पृद्धार—जिनदिक्स्रि-जिन-सर्व्युरि-जिनवन्द्रस्रि-जिनस्त्रद्रस्रि-जिनक्रिकस्पृरि (सं० १५११)—जिनराजम्रि-जिनवंद्रस्रि (सं० १५०५)—पृत्या द्य १ जिनसम्बर्गि और २ जिनसद्रस्रि-(सं० १६०)— जिनमानुस्रि (अ० १६५१)



#### वेगह खरतरशासा (१० ३१२ स ३१८)

गुर्वाक्सीमें जिनलिमम्हिर पहुंचर जिनवन्त्रसूरि तक कमण्ड समान ही है, जिनवन्त्रसूरिक पहुंचर महारक हालाकी मोर जिन राजसूरि पहुंचर हुए वे मान्हू गोजीय ये, हसीसे बंग्ह्र गच्छवाके काकी परस्पताको मान्हूगाला कहते हैं। उपर डितीय पहुंचर जिनहत्तरसूरि हुए को इस झालाक मादि पुरुग हैं। जिनेहवरसुरिकी मादिका विद्युप परिचय गीतोंन इस प्रकार हैं— जिनहत्तरसुरिकी

छाजहरू गोत्रीय शांक्रणक आप पुत्र थे आपकी माठाका नाम

स्सङ् या और समझ् निरुद्धसे आपकी प्रसिद्ध थी। मार्क् गोत्रीय गुरु आठाक मानको कुर्ण का अपने गुरु थी जिन्तवन्त्र स्टिका पर आपने द्विया। आपना साहसी द्विरायको आरापना किया या भीर परणन्त्र भी आपन प्रस्यक्ष वा अणविक्रवाई (प्रदेश) में तानका परचा एग कर महाजन बन्द (घनियाँ) को सुद्धाया । राजनगर्सने निद्धार कर महम्मद शादकाको प्रतिकोच दिया या भीर उसने आपका पदस्यापना प्रदोत्सव किया था। आपक आठाने ५०० पोझांका (आपक बहानपर) वान किया और १ करोड़ प्रस्य स्थय किया या इसम मदस्यद शाहन हरिन हो 'बगहा" बिरुद्ध प्रमान किया या (या उसने कहा आपक आपक भी बेगह भीर साथ भी गगई है)। एक बार आप आपोर प्रयान, बगह और युक्श सीने गोत्र परस्यर निर्देश, (बहुं) राष्ट्रश्वस स्वर्गनीनिंग्न मन्त्रोने नाह

महित साक्ट गुरु भी को बन्दन किया।

७२

क्षमीसिंहने अरम मामक अपने पुत्रको गुरुमीका बहरामा और बार बौमास बही रक्के। सं० १४३ म संबार कर प्रतिपुर (जोपपुर) में बाप स्कार पथारें और बहीं आपका स्तूप (बुग्म)

कताया गया, बद्ध बद्धा वासरकारी है, इकारों समुद्ध बद्धां दर्शनार्व कार हैं। स्कांगमन परवात भी कापने तिखोकमी शहरको ६ पुनिर्योके ऊपर (परवान) १ पुत्र दंकर उसक बंदाकी हृद्धि की। पौप शुस्का

१३ को जिनसमुत्रम्रिने स्तुपकी यात्राकर यह गीत बनाया । गुणायम सूरि प्रवन्म

( प्र० ४२३ ) गुणप्रमस्रि प्रवन्य और इसारे संम्बन्धी पहाबसीके मनुसार

श्री जिनेश्वरस्रिशीका पहस्तुकत इस प्रकार है — १—भी जिनसेलरस्रि २—भी जिनभर्मस्रि ३—भी जिन बन्तस्रि ४—भी जिनमेरस्रि ५—भी गुणप्रसस्रि ६ए। इनम

अनुसूरि १—ची जिनमेरसूरि ५-ची गुणप्रससूरि दुप । दनमा
विकेश परिचय इस प्रकार दे —

सं १५७२ में ची जिनमरसूरिशीका स्वर्गवास दो जानेपर

मण्डलाबाय भी अर्थामहसूरिने महान्क पर्ययर स्वापित करनेक किंग छामहङ्ग गोत्रीय स्वतिकी गवरणा की । अन्तमें जूटिस शासा क मंत्री मोहबरक बुद्धिगाली पुत्र तगराज सावककी गृहिणी गाय पत्रि शाहकी पुत्री गागिकहरू पुत्र बच्छराजन समक्का छाम जानकर

क मंत्री मोहबरक बुद्धिगाली पुत्र नगराज सावककी गृहिणी गाँव पनि ग्राहकी पुत्री नागित्वक पुत्र बच्छाजन प्रमुखा स्थम जानकर अपने पुत्र भोजका समयक दिया। दनका जन्म सं १९६९ (मारु १९६१) मिगमरा शुक्तम ४ गुरुबारक रात्रिमें उत्तराचाई नहत्र क्रियोग कर स्थन गण बर्गमें हुमा, ने० १९५५में सुनिर्मान **करत हु**ए समम मार्गमें बिशेप रूपसे प्रवृत **हुए** ।

इधर जोभपुरमें राठीर राजा गंगराज राज्य करत ये, वहां **धाजहरू** गोत्रीय गांगाक्त राजमिंह, सत्ता, पत्ता, नेतागर भादि निवास करते थे । सत्ताक पुत्र तुरुद्दण और सहजपास थे, सहजपास 🤏 पुत्र मानसिंह, पृष्टीराज, सुरताण थ । जिनकी माताका नाम कस्तूरदे था । सुरताणकी भार्या शिक्षदेकी कृतिस जेत प्रनाप और चांपसिंह तीन पुत्र धरपन हुए स । उपरोक्त कुटुस्को निचारकर गंग नरहास ( नैवागरने ) प्रार्थना की, कि इम स्रोगोंको गुरु महा-राजक महोत्सद करनक लिए भाका प्रदान को । नृपवय्यका सादेश पाकर देस विदेशमें चारों तरफ भामन्त्रण पत्रिका भेजी गत्र, बहुत अगर्का संघ एकत्र हुमा और सूत्र करसवपृषक सं० १५८२ फारगुन ष्ठ० ४ मीजिनमेस्स्रिक पट्टपर भी जिनगुष्प्रम स्रिजीको स्वापित किया गया। उन्हें कह गच्छीय कीपुगक्तम सुरित सुरि भन्न दिवा संपन गंगरायको सामानित किया और राजाने भी संघ सीर पूज्यभीको क्ट्रमान दिया।

मं० १८८५ में सूरिक्यन संघठ साथ शीर्षाधिरात्र सिद्धाबा त्रीकी यात्रा की जाधपुरमें बहुतसे भव्याको प्रतिकोध द्विया। इस प्रहार क्रमधः १० चतुमास होनेक प्रकात कहरूसेरक शावक दव पाल, सवारंग शीया बस्ता रायमह, श्रीरंग पूटा भोजा शादि संघत एकत्र होकर गुरू बहानकी बल्डंटास पांच प्रधान पुरुपोंक साथ बीनति-पत्र भंजा उनट निशंप साधहस सुरित्ती विद्यारकर जैसलसर

ख्यमीसिंदने मरम नामक अपने पुत्रको गुरुशीको खरावा और चार चौमास बड़ी रक्ले। सं०१४३ में संबारा कर सणिपुर (मोषपुर) में भाप स्का प्रधारें भौर ऋहाँ भापका स्तूप (सुस्म) बनाया गया, बह बड़ा चमत्कारी है, इजारों मनुष्य बहां दर्शनार्थ माते हैं। स्वर्गगमन पश्चात भी भापने तिछोकसी श्राहको ६ पुत्रियों के कपर (परचात्) १ पुत्र वंकर उसके बंगकी कृद्धि की । पौप हुक्स १३ को जिनसमुद्रसूरिन स्तृपकी यात्राकर यह गीत बनाया ।

# गुणमन स्वरि प्रयन्ध

( TO KED )

गुणप्रमस्रि प्रवन्य और इमार संप्रदक्षी पट्टावसीक अनुसार भी जिनेश्वरस्रिजीका पर्वातकम इस प्रकार है —

१—भी मिनशेयरस्रि २—भी जिनधर्मस्रि ३—भी मिन चम्त्रस्रि ४—भी जिनमेरस्रि ५—भी गुणप्रमस्रि हुए। इनका किश्य परिचय इस प्रकार है ---

में १५५२ में की जिनमस्स्रिजीका स्करीवास हो जानपर मण्डलायाय भी कवसिंहस्तिने भट्टारक पत्रपर स्वापित करनेके सिए छात्रहड् गोत्रीय स्पत्तिकी गवंपणा की । सन्तमें जुटिस शास्प क मंत्री मोदबरक बुद्धिगाली पुत्र नगराज कावककी गृहिणी गण पनि शावकी पुत्री मागिसदक पुत्र वच्छराजने भमका साम जानकर भपने पुत्र माजको समपज किया। धनका जन्म सं० १५६५ (बाक १४३१) मिगमर शुक्सा ४ शुरुवारक राजिमें क्वरायाड़ा नक्षत्र अपियोग कक स्मन गण वर्गमें हुआ में १५५५में सुरिजीने

षीकानेर निवासी बाक्या गोत्रीय रूपत्री शाहकी आयाँ रूपार्व की कुसिस आपका जन्म हुआ या, आपका जन्म नाम बीरजी या, स्थु ययमें समता रसमें रूपतीन ब्रम्कर जैसक्रमेरमें भी जिनहबर सूरि जीने आपको दीक्रिककर, बीर विजय क्रमियान दिया। आपपद्र दिक्त सृष्ट ब्लाम् और प्रनापी हुए, आएको भीजिनेहबर सूरिजीन स्वयं अपने पट्टपर स्वापित किये। जैन शासनकी प्रमावनाकरक सं० १७१३ पोप मासकी ११ स्युवारको अनदान पूर्वक आपस्कर्ग सिवार। प्रदिमा ससुद्रमीन आपक दो गीत रखे अन्य एक गीनमें समुद्रसुरिजीने आपक सत्योर प्यारनेपर जरमब हुआ। समका संक्षिप्त बणन किया है।

#### जिनसमुद्रसूरि (४० ३१% ४३२)

काप भीभीमास इरराजकी माथा सरुमावेवीके पुत्र ये भी जिनवन्त्रस्टिजीक पट्टपर स्वापित होनके पटवाल साप स्ट्रत सीट माम नगरमें पथार जिनका क्यान महदाम और मिस्माइर्फ गीठमें हैं। स्ट्राम छ्वराज सहत महोस्मक सादि स्थिया या।

भिनसमुद्रम्दिक परवात पहुंचरोंक नाम पं हैं — भिनस्नुन्तर स्टि-भिनश्रम्प्रि-किनवन्द्रस्रि-किनेवरस्रि (मं० १८६१) सन्द पहुंचरका नाम नहीं मिळना। क्रान्तिम सावाय भिनक्तेमधंद्र स्टि संट १३ के स्था

#### पिप्पलक शाखा (४० ३१६)

गुवावसी भ मं जिनराजम् रि ( प्रथम ) नक तो कम एक-सा ही

पुर्वावसीमें नवीश जायन्त पह है कि:--जिन बढमान सुरिजीने भी-

w भावे, र्सं० १५८७ भाषाइ भरी १३ को समारोहके साव*पुर प्र*वेश कर पौपपशास्त्रामें प्रचार । स्थारुमानादि धर्म इत्य होने स्मो ।

सं० १५६४ में राक्ष्य भी स्टूजकर्णने जलक समाबमें अपनी प्रजाकी महान फट पति देसकर दुष्कासकी सम्भावनासे गण्डनायककी

वर्ष होनेक बपाव करनकी नस विक्राप्ति की। राउसजीकी प्रार्वना सं सुरिजीने उपाभवमें अप्टम तप पूर्वक मंत्र सामना प्रारम्म की, इसक प्रमावसे सेपमासी देवने पनघोर वर्षा वर्षाह, जिससे सादवा सुनि

१ को प्रथम प्रहरमें सारे तालाव-भव्यक्तय भर गए । शुकाख हो जानेसे कोगोंक विसमें परमानंद स गया सूरि महाराजकी मनत्र भूरि-भूरि प्रशंसा हुई रावछजीने गुर मदाराजक स्ववेशसे वणिक बन्दिवोंकी मुक्त कर दिया मीर पंच सम्ब वाजिल भादिके वजवात हुए वहें ममारोइ पूबक बपाययमें पट्टाये ।

श्च प्रकार सुरिजीने झासनकी कही प्रभावनाकी थी, सं १६५५ में द्यानवळसे मपने मायुष्यका भन्त निक्रन जानकर राभा (बैहास) क्रम्बा ८को तीन माहारक स्थानरूप सनशन महल किया एकावृशीको संपक ममक्षप्रत्यात्यानाति कर दासके संयारेषर संखेळाना कर दी क्षत्र सीर मित्रपर सममाब रसते हुए। अहम्तादि पहाँका स्थाय करते हुए, १९ दिनकी संख्याना पूणकर बैशास सुदि ह को ह० को ५ मास सीर ५ विजका मामुज्य पूर्ण कर म्वर्ग सिकार । भ्री जिलेक्ट स्रिकी

म इनका प्रबन्ध बनाया ।

जिनचन्द्रसरि (य ४३० ३१६) की गुजप्रसम्रिजीक किया भी जिनेहबर सुरिजीक चट्टमर भी जिनबन्द्रमुरि हुए जिनका परिश्वय इस प्रकार है ।—

खगा भीर अब उसकी सदस्या १३ वपकी हुइ, इस समय उसी

नगरमें गच्छनायक जिनवमम्रिका सुमागमन हुआ। सधन प्रवेशी-रसस्य किया, बौर् अनेक छोग गुरुधीक व्याख्यानमें निस्य आन छम । सुरिजीक ज्यासमान अवणाय परमसी और शिक्यन्ड हुआर भी जाने स्रो मोर संसारकी अनित्यवाक उपद्यस कुमारको बैराग्य फरपन्न हो गया, शास्त्र माठा पिठाक पास साम्रह पूर्वक असुमित **अकर सं० १७६३ में गुरु भीकपान दीका प्रकृप की ।** मासक्रवक परिपृत्र हो जानंस सुरिजी नक्दीक्षित क्षिक्चन्द्रक साथ विहार कर गये । ज्ञानावर्णी कर्मके क्रयोक्समस नक्दीक्षित सुनिन स्थाकरण, न्याय तर्क और आगम प्रन्योंका शीप्र अध्ययन कर बिद्रता प्राप्त की ।

मिनमम सुरिजी अनुसपुर पमार और बहा आरीरिक वदना रुपन्न होनस आयुज्यकी पूर्णाहरिका समय क्षानकर सै० १७७६ बैसाय हाडा ७ का शिक्षन्दजीको गष्छनायक पर देकर (क्हीं) रहना सिभार। बाषार्यपत्रका नाम नियमस्यार जिनवन्त्रसरि रहा गया। उस समय ( राजा संप्राम राज्ये ) उदयपुरक आवक दोसी भीक्षा सुर इशस्त्रे पर महात्सव किया और पहरावणी, पावकींका दान भादि कार्योमें बहुतमा द्रव्यका स्पय कर सुपश प्राप्त किया । साचाय पद प्राप्तिरु परचान् व्यापने निष्य इरिमागरक माम्प्रदस वहीं चतु माम फिया पभग्रमादना अच्छी हुई । चौमासा पूण होन पर आपन गुजरानकी भार बिहार कर दिया। मं॰ १५५८ में (गच्छनायकक) परिमहका स्थागकर किनाय बेराग्य भावम कियोद्धार किया और ΨĒ

है। उनक पट्टमर जिनकदनस्रिकीस यह शाला मिन्न हुई बी, प्रनके पट्टमर काचायोका नामानुकम इस प्रकार है — जिनकटून स्ट्रि-जिनक्यनुस्ट्रि-जिन सागर स्ट्रि-(जिन्ह्रॉने

जिनकट्नन स्रि-जिनचन्त्रस्रि-जिन सागर स्रि-(जिन्ह्यनं ८४ प्रतिच्छानं की बी और उनका धुंस सङ्गदासत्रमं प्रसिद्ध है)। जिन सुन्तर स्रि-जिनक्षस्र्यि-जिनचन्त्र स्रि-जिनसीमं स्रि-जिनकीर्तिस्रि-जिनमिहस्रि-जिनचन्त्रस्रि (छं०१६६

विधाना ) उकका राजसुन्दर्भ क्षेत्र किया है इसरे संबद्ध की पहाक्ष्मे मादिसे इस सात्राके पत्रानुक्ती पहुषरोका समुक्त व्य कात कोता है —जिनस्कसूरि—जिनकद्रमानसूरि—जिनकर्म सूरि—किनकद्र सूरि—( सपर नाम शिक्कद्र सूरि ) इन्हें

जितरक सूरिके पीक्षेक ताम प्रस्तुत शिवकर्त्र सूरि रासमें मी पार्षे जाते हैं। अब रासके बसुधार जिन (क्षित्र) चन्त्र सूरिजीका कियेण परिचय नीचे त्रिवा जाता हैं —

स्य नात्र प्र**वा जाता इ — जिन शिवचन्द्रसूरि** × (४० ६२१) मठघर देशके मिन्नमस्ड नगरमे अक्षीतमिंद्र भूपविके राज्यमें

सोसमार राज्य गोत्रीय स्वत प्यासी रहत व । समझी पर्मपत्रीण माम प्याम वा । स्वतः द्वाम गुजूती पक पुत्र सरपन्न हुसा, सौर अस्त प्रामीत परि संस्कृतिक सम्बन्ध । सीरान्य प्रामीति भावापी

संबद स्वामीत सुरि मंत्र संशोधन करावा । मीमंबद स्वामीने भावारीके भावकी भाविने त्रित्र विश्वदन व्यानेशी सूचना दी इसीस खदवर आवारी ने मामके आगे त्रित्र विश्वदन विद्या जाता है।

ने सामके आगं किन विदेशन दिशा जाता है। अपूरे १३ सामुपनीय १३ गच्छ नायक १८ इस प्रकार हुन्छ ४४ वर्ष का अपूर्ण पाथा। कता और मच उसकी सबस्था १३ वपकी हुई, इस समय इसी नगरमें गच्छनायक जिन्नभ्रमपुरिका हामागमन हुआ। सपन प्रवेशी-स्पत्व किया, और अनेक छोग गुरुशीक स्थास्त्रानमें निस्य साले रुते । सरिजीक् व्यासमान सक्जाब प्रामसी और विकलन्द हुमार भी माने स्मो और संसारकी समित्यताक उपदशस कुमारको बेराग्य ध्यपन्त हो गया। यावत् माता पिताक पास काव्यह पूर्वक क्सुमति सकर सं० १७६३ में गुढ़ भीकपास दीक्षा महण की । मासबस्पक परिपृत हो जातेस सुरिक्षी नक्तीक्षित शिक्कन्त्रक साथ विदार कर गर्थे । हानावर्णी कर्मक क्ष्मांप्रश्नमस नव्यक्तित गुनिने व्याकरण स्याप तर्क भीर भागम भन्योंका शीध सम्ययन कर सिद्धता प्राप्त की ।

विनवर्म सुरिक्षी क्वयपुर प्रवार स्रीर वहां झारीरिक वेदना करपत्न होमेस आयुष्यकी पूर्णाहृतिका समय ज्ञानकर में० १५५६ वैसास शुक्रा ७ का शिवयन्त्रजीको गण्डनायक ५५ देकर (व्ही) सम सिपार। भाषार्यपद्रका नाम नियमञ्जूमार जिनवन्त्रसूरि रखा गवा। क्स समय ( राजा संघाम गाज्य ) स्टब्युरक आवक दासी भीरत सुन हुश्लन पर महोत्सव किया और पहरावणी, बनवकाको दान भादि कार्योमें बहुतमा द्रव्यका क्यर कर सुपदा प्राप्त किया । भाषाय पद माप्तिक पहचानु जापने, निज्य हरिनागरक आम्प्ट्स बही चतु माम किया धमप्रधावना अच्छी हुई। चौमामा पुत्र होन पर आपने सुत्ररावकी और विदार कर दिया । मं १५५८ म (गप्छनायकर) परित्रहका त्यागकर किए बेराज आक्स कियाद्वार किया और

**५**८ - ---मारम

मारम गुणाकी सापना करत हुए मन्योंका उपदक्ष प्रदान भादि हारा स्पर हित सापनमें नरपर हुए। गुमराजों निकरते हुए शतुंभय तीव पपार और वहां ४ महीने की सहस्थित कर ६६ अवसा की। करोंने गिरवारों नेमनामार्थ

की सबस्थित कर ६६ यात्राएं की । व्हांसे गिरनारमें नमनासकी -यात्राकर मूनागढ़को यात्रा करते हुए संमात प्रधार, बहाकी बात्रा कर चतुमास भी कहीं किया। कहां घरम घ्यान सकिसेय हुआ। ब्हांन मारवाइकी ओर विदारकर आबू डोर्घकी यात्रा करके टीर्घो भिराज सम्मतिहालर प्रधारे । बहा बीश तीधकरोंक निर्वाण स्थानों को यात्रा करक, विवरते हुए। बनारसमें पाहर्बनायजी की यात्राकी। -रास्तम पातपुरी चम्यापुरी राजमही, वैभारगिरिकी भी संघके मात्र यात्राकी और इस्तिनापुरमे ज्ञान्ति कुन्तु और अरिनाकस् की बात्रा कर दिसी पभारे, क्हां बतुर्मास करके क्हिए करते हुए पुन' शुकरातमे पदार्पण किया। वहां मणसासी कपूरक पास एक 📆 र्मास किया और पंचमाङ्ग भगवतीसूत्रका स्पादनान देने छने, इति चप्तव दूरकर सुबस गाप्त किया । ज्ञान-मक्ति और पर्स प्रभावना व्यक्ती हुई, स<u>र्त्</u>रेकस्तीर्यकी यात्रा की आजाकी सावना 9न' छत्पस्न दोमंसे रामनगरस विदारकर शतुंक्य भीर गिरनाक्रीर्वकी यात्राकर वीक्बेदरमें चौमासे रह । क्हांसे फिर शर्त्रक्रमकी मात्रा करके भोषा क्षेत्र भावनगर आदिकी वाचा करते <u>इ</u>प भी १५६४ के माइ महीनेर्में सम्मात प्रधारं । ब्ह्याक शुणानुरामी भावकोंने मापका मठिएस ब्ह् मान किया उनके व्यकाराय भाग भी वर्मदेशना देने छगे।

न किया उनके वेपकाराध भाष भी घमंदेशना देने अगे । इसी समय किसी दुष्ट प्रकृति पुरुष्ते ब्ह्राके सदनाधिपके समर्थ कोई चुगठी लाई, बत उसने अपन सेवकोंको आपार्यजीक पाम भग । राज्य संबर्कोने पूज्यभीको बुळाकर "मापक पास घन है वह इमें देव" ऋहा, पर सुरिजी को बहुत फहल्की परिक्रहरूत सवया स्याग कर चुक यं, अतः एक्ट शक्योंमें प्रस्पुत्तर दिया कि माइ इमार पाम तो मगरुग् नाम स्मरणक अतिरिक्त कोइ घन माछ नहीं है। पर वे भय खामी भवा कव मानने बारे थे। उन्हान सुरिशीको तग करना श्रुरु किया। इतनकी नहीं राज्यसत्ताक बलपर अंभ द्रोकर पवना थिपविने सुरिजीको साछ ज्यारनेकी माझा दे दी। सुरिजीने यह मन अपने पूर्व संचित्त अगुभ कमोके छत्यका ही फल है, विचारकर मरणान्त कृष्ट देनवारं दुष्टापर तनिक मी क्रोच नहीं किया। भन्य है। एस सममाबी उब भारम-साधक महापुरपोंको !! रात्रिक ममय हुन्ट बबनन कोधित होकर वह हुग्स दन भारम्म किय। मामिक स्वानोंमें बड़े भोरोंस मारन (वंड ऋार करन ) छगा भीर इस पापीप्टन इतनेम ही न इककर सुरिमीक हाम पैरक सीवित नफोंको बनार असका बन्ना उत्पत्न भी। धरना क्रमश बहुने समी भीर मरणाम्त्र अवस्था मा पर्तुची पर उन महापुरपने सममाव निर्मेष्ठ सरोवरमें पैट मान्मरमणनामें तकील्लता कर दी। भएन पूर्व रादेश-राजभुरमाल-इस्तुन्त सादि महापुरपाक वरित्राक्त स्पृति चित्र भपन भौरतींक मामन राष्ट्राकर पुरुष्ठ और भारमार भिमल विचाररूप भेद्र ज्ञानस उस असझ बद्नाका अनुसब करने सम । यह पुत्रति ज्ञान होते ही आतंकाल सावक्रमण मुर्रिजीक पास

यह पूरान कान कान का नहां भाग काल आवकरण स्वास आप आप नाम स्वास काम सिर्जीका चैय हैरर और अपनी सारी दुष्टकृति

की इतिसी होनेस उकता गया। और सावकों को कई सपने स्थान स जानेको कहा। रूपा बोहरा कन्हें सपने पर छाया। नगरमें सर्वत्र बाहाकार सब गया।

इस समय नाय (न्याय !) सागरजीने सूरिकीका शन्तिम समय इतकर उत्तराष्ट्रयन वादि सुत्रीका भवन कराके सनक्षन काराबना

करवाई। आकर्कोन यथाशकि क्युर्ध तत इरित त्याग १२ तविते क समाप्रक्ति नियम क्षिय। आकार्यभीने गच्छकी क्षिया सम्मे क्षिया इरिसामाण्डो हेक्द्र सं० १७६४ वैद्यास ६ कविवार सिद्धवीग के प्रसाम प्रदर्शों भिनेषणका प्यान करते इस नदबर बेहक्द्र परि त्यागकर (प्रायः) हेबके दिस्स स्पक्ते चारण क्षिया। आकर्षने उरस्वक खाय भन्तव क्षिया की सौर रूपा बोहरेने ब्यां क्यूप कराया। इसी तयह रामानाएक बहिरामपुर्यों सो स्तुप बनवाया गया। इसी तयह रामानाएक बहिरामपुर्यों सो स्तुप बनवाया गया। इसिरसामाण्ड काम्बद्धे कबुस्तासरी साह क्षायाने सं० १७६७ क साधिन

भुक्छा ५ **बृद्**स्पतिबारको राजनगरमें इस रासकी रचना की।



### आचपक्षीय शाम्बा

## जिनहर्पमृरि

( 20 222 )

भाग क्षतिय नात्तर आस्या (अट्) सं० १५६६ म. जिन्हरू मुर्शित निगत हरू घी । इस प्राय प्राचनीत भनुमार इन शास्त्रा को प्यून्यसम्पा इस प्रदार है —

त्रितद्यानारी — क्रित्रचानासी — क्रित्रसमुगासी — क्रूपर क्रित्र देखारि (इस स्थापन आदि पुष्त ) त्रित्रसिम्सासी— क्रित्रचान्यारी (पंचाचा भागक) के नित्र क्रित्रद्वारिकी थे। शीवर आयुगार स्थापनासी पंचाब भागकीका भाग भागका के प्रथ थे। स्थाप सम्प्रतास स्थापनीका स्थापनी तिस्रात स्थापनासी स्थापनासी

क व गायन से सामानिक्यां कुछ ने तिक्षण हान हमा है — है । इहंद हा अनाराय क्रियामाणिया रामा गार हमा । देशों हो । इहंद हो । इदंद हमा वाद हमा । देशों हो । इदंद हमा वाद हमा । देशों है । अने हमा क्या हमा वाद हमा

er en ercensh à store ) i

१७२५ चैत्र कृष्णा ११ को जेताराजों आपका स्वर्गवास हुआ। इतक परवातक पृत्रपराका बनावाई — १ जिनस्रिय जिनमाणिक्य जिनकर्तृ जिनाव्य-जिनसंसद जिनपर्म जिनवर्त्र जिनाव्यां जिनकर्ति जिन वृद्धिकाम जिनकागरासम्बर्गिक पृत्रपर जिनवन्त्रमृरिको पार्धेने अभी जिमाना हैं।

#### भावहर्षीय शाखा भावहर्षजी स्पाप्याय

(प्र०१३५)

शाह कोड़ाकी पत्नो कोइमर्शक काप पुत्र से। स्रीकुस्तिक कों के बाप सुशिष्य में। संयमके प्रतिपास्त्रमें बाप किरोप सावधानं रहा करते थे और सरस्तरी देवीने प्रसन्न होकर कापको सुमाकीय दी में। मह शुक्ता १ को जैसस्मारमें राष्ट्रनायक जिनमाणिक्य सुरिक्षीन (सं०१५६३ और १६१२ के प्रध्यमें) आपको स्पाप्ताव पद दिया वा।

अन्य सामर्नोसे झात होता है कि जाप सागरचन्त्रसूरि हास्त्राने या सायुचन्त्रके रिज्य बुक्रतिकन्त्रगीके हिल्य है। साथ स्वर्ध अन्त्रे कि थे। आपन रचित्र स्वयनानि बहुत्तरे मिक्को हैं। सं० १६ ६ में शापने ए अनकतिकन्नादिके साम कठिन मित्रा-व्यार चित्रा या। आपके होरामार शादि कई खिल्ल और कि किन्य थे. आपके हारा सरवर रचक में क्यों रचक में हुआ। और आपके गामसे बद आला मान्दर्शन बद्धाई। शास्त्रेतर्ग इस्त्रासाकी गरी सब सी विद्यान में । आपके सम्बादी पट्ट परस्परा इस म्हमर है — आवहर्षसूरि — जिनविकक — जिनोहय — जिनवन्त्र — जिनस-ग्रेप्र — जिनर म — जिनासोद — जिनस्यन्त्र — जिनस्या विनयस — जिनवन्त्र — जिनस्योन्त्रसूरि हुए, सायकी सालामें सभी भविवय नेभिवन्त्रसी वास्तोवस्में विद्यमान है । —विशेष विचार करवर गच्छ इविहासमें करेंग ।

### जिनसागर सूरि शासा [ छघु आचार्य ] जिनसागरस्वरि

(प्रश्च्य २ ३ ३३४)

मन्धर जैगस्त देशक बीकानर नगरमें राजा रायसिंहजी राज्य करते वें। उस नगरमें बीवरा गोजीय शाह बक्का निवास करते थे, उनकी माया स्माहेकी कृष्टिसे में० १६५२ कार्तिक हुक्का १४ रिवारको व्यक्ति नक्षत्रमें बाएका जन्म हुआ था। आप अब गर्मी शक्मरित हुए वे तब माताको रक्त बोल रस्ताक्षीका स्वन्न आया या दमीक अनुसार बाएका नाम "बोक्य" रक्ता गया, पर उन्नर (अनिहाय प्रेम ) के नाम मामक्से ही बाएजी प्रमिद्धि हुए।

ण्डमार श्रीमिनसिंद्स्पिशीका बहा हुमागमन तुमा सीर कनक दवरंक्षस सामळ कुमारको दिराय करपन्न हुना। बसन स्वपनी मार्गुभीस दीक्षाको समुमति मार्गी। इत्तर मारागे से साम ही होमा छेनेका निरुष्य प्रकृ किया। इत्तर भी निर्निध स्विती विद्यारक समरमर प्रपा। तब बहा जाकर सामळ्कुमार ने समने बड़े माइ बिक्स सीर माराक साम मंग १६६१ माइ सुनी  को स्रिप्तिस दीक्षा महल की । उस ममय बमरसरक मीमाधी मार्नीमहने दीक्षा महोत्मव किया।

मवदीशित सुनिक साव शिनस्तिद्द्यूरिजी मामसु-माम विद्रार करते हुए राजनगर पचार । बहां मुगप्रधान भी तिनवन्द्रयूरिजी को बंदना की, सूरिजीने नक्द्रीक्षित सांमस्त सुनिको (माइस्तं व्य बद्दन कर किये, हातकर) बढ़ी दीखार्थकर नाम स्थापना "मिद्रस्त" की । इसक परवात मिद्रस्त सुनि आगमके प्रधान (वपादि) च्यन करने क्यो और बीकानेरमें छः मासी एप किया। विजय सिहत भागमादिका भाष्यपन करने क्यो । सुगप्रधान पूचर्या आपके गुजोंसे बढ़े मानन थे । कविवार समस्युत्वर्क सुनिक्ष्य सिक्ष्य वहाँ दर्गनन्तनने आपको विद्याच्यात वह मानोयोगसे करामा। इस प्रकार विद्याच्यात कीर संग्रम प्रधान करते हुए सी जिन

इस प्रकार क्याप्ययन और संयम पाइन करते हुए सी किन रिवस्त्रिकोक साथ संभवी आसकरणक संघ सह वानुकालीक के यात्रा की। कांसे विद्यारकर संगत अस्मत्रावात, पाटण होते हुए करकीमें किनत्त्वस्त्रिकीकी यात्रा की व्यस्ति सिंह्यारकर सिर्म्सी प्यारे। कांकि राजा राजसिंह्यों कहुत सम्मान किया और संभन्ने प्रवेखोत्सव किया। कांसि आओर लोटप दुणावा होते हुए संपानी के प्राचीन किन विश्वोंक वृद्यांन कर बीकानेर प्यारे। सा बाप-मकने प्रवेशोत्सव किया। किनसिंहस्त्रिकीने बहुमांस कहीं किया। इसी बहुमांसक समय कर्षे सम्राट् सरुमने सेमड़े वृत्यसेजकर बामन्त्रिक

विशेष राजमें स्थारंका वीक्षित वास सामिक्समाका और वीकेका काम विशेष स्थापन विकास

किये। सम्राट्की विक्रसिक ब्युसार बहुस्त विद्वारकर वे सेड्रो पचार, व्हां शारीरिक व्यापि छरफ्त होनसे साराधना पूरक स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार कितर्सिक्सरिजीकी स्वानक सुरख होनेस संवको

इस प्रकार जिनसिंहसूरिजीकी अचानक सृत्यु होनेस संघको यहा श्लोक हुआ। पर काळके आग कर मी क्या सकते थे, कालिर श्लोक निवतन करक संघने राजसी (राज समुद्र) भी को अहारक (गच्छ नायक) पर्न और सिद्ध सेन (मामस्र) जीको अभावाय प्यस सस्टेटन किये।

संपर्यत (चोपड़ा) सासकरण, समीपाल, कपूरचन्त, सरमदास सीर स्रवासन पत्र महोत्सव वह समारोहसे किया। (पूनमीया गच्छीय)हेमस्रिमिन स्रिमंत्र वेकर सं०१६७४ फाल्गुन हुक्ख अको ह्यम सुकृति जिनरामस्रिर सीर जिनसागरस्रि नाम स्थापना की। सावाय पत्र प्राप्तिक सनन्तर आपने मेइतेसे बिहार कर राणक-पुर बरकाना, विमरी (पार्सनावजीकी), सोसियां सीर पंपाणीकी

भाषाय पद प्राप्तिके भनन्तर आपने मेड्नेसे बिहार कर राणक-पुर बरकाजा, विमरी (पान्त्रेनावजीकी), स्नोसियां स्नीर पंपाणीकी यात्राकर चतुमास मेड्ड किया। बहांस सीसस्मार पद्मार। बहां राज्य करमाण सीर सीमंधने वंदन किया सोर मनसाक्षी सीबराजने (न्वेदा) करसव किया। बहां सीसंपको ११ संगोका अत्रम कराया। हाई चुसस्न मिसी सहित रुपयोंकी सहएण की। बहांसे चेपक साथ साइस प्राप्ता। (अणमाकी) स्नोस्क सुन बाहरुसहने स्वामी—नारमस्यादिमं मनुद इस्य क्यार किया। बहासे साचार किन मागरस्रि फडकपी प्राप्ता। हाकक मानेने म्वेगोरमब दिया सीर

निर्वाण राध या ९ जीर अवक्रीत क्षत्र गोतके कथनानुसार भारको आवार्ण पर तुग प्रयान जिनकन्त्रसृतिज्ञीक वयनानुसार निका ना । 6

याचकोंको दान दिया। संपने बड़ी भक्तिको। बहांस बिहारकर कर्ष्युं कह पचार, बहां मंघने भव्तिस बंदना की। इस प्रकार बिहार करते हुए बीकनेट पचार, बहां यानाणीने संघठ साथ प्रदेशोस्तव किया पर्व ( मंत्रीधर कमचन्द्रक पुत्र ) भागचन्त्रक पुत्र मनोहरदाम साहि सामाधियें पचार।

षीकालेरम विदारकर (कृतकरण) सर चतुमास कर जास्य सर पपार । बहा मंत्री मगाव उदासस बहु उत्सवक साथ पूर्वमाधि कंत्रन किया बहांस वीववार्णक संघको बताव हुए सुस्पुर एवं मालगुर बापे, बहां भी धम-स्यान मबिसेर हुआ। इस प्रकार विदार करते हुए बीआईमें चीमासा किया। बहांदे कहारिये भावक सरहर गण्ड क सनस्य बतारागी थे बन्होंने करसव दिखा।

पीजाइंस विदार कर मेड्स साथे बद्दां गोसखा रायसकर प्र-समीपसके आता नेतिस आनुपुत-राजनिद्दने सह समारोद्दर्स नान्दि स्थापन कर अदोष्ट्यारण किये शीरुळ नाळेरादिके साथ रुपयाँची साह्य (प्रमावना) को। ब्ह्रांक रेज्ञाच्य भोसल, बीरदास सांच्या देवा रीद्दह दरहाने भी पार्मिक कार्योमें बहुतसा हम्पकासद स्था किया। साम्वार्य भी ब्ह्रांस बिह्नारकर राणपुर कौर कुन्सस्मेरके जिनाज्योंको बंदन कर मेयाइ प्रदेश होते हुए बहुयपुर पथार। बर्स

जिनाक्यों को बंदन कर मेवाड़ जिसा होते हुए क्यूपुर पमारे। ब्यां के राजा करणने आपका सम्मान किया। और मंत्रीहबर कर्मबन्त्र पुत्र क्यूपीलपुत्रे पुत्र रामलप्त बारे उपनायके साथ क्यायवारी क्यूप किया। ब्यासे बिहार कर स्वर्णीगिर पमारे ब्यां संबन्धे ब्या क्याय किया। सावोद संपने प्रवं हाथीसाह्यने स्पृत आग्न्य कर ब्यायास सावोदमें कराया। इस प्रकार उपरोक्त मारे बर्णनासमक इस रामको कवि धर्मकीर्नि ( यु॰ जिनवन्त्रसुरि वधाच्याय घर्मनियानके ज्ञि०) ने म० १६८१ के पीप कृष्णा ५ को बनाया ।

ध्यरोक राम रचनके पश्चात मं० १६८६ में गच्छ नायक मिनराजसूरि सोर आचार्य सिनसागरस्रिके किसी अज्ञात कारण

विशेष्सं मनोमाळिन्य या बैमनस्य अध्ययन हुआ।

फळवक्य दोनोंकी शास्त्राव (हिल्लपरिवार आहि) मिन्न २ हो

गर्ते। और उपीसे किन्सक्त्रीशिकी परम्पन महारकीम एवं

जिनसम्परसुरिजीकी परम्परा *बाचार* जीया नामसं प्रसिद्ध हरू, जो

भाज भी छन्दी नार्मोसे अस्मात है।

धाका मेद होत पर जित्तमागरसूरिणीक फार्में कीनसे विद्यान मेरि क्याका संघ आफानुवाची रहा । इसका वर्णन निवाण रासमें इस प्रकार है भीवितनागर जीके आफानुवर्ण साधु संघमें क्याच्याय समय सुन्वरणी (की मामूण किया परम्यरा ), पुग्य-प्रधानादि सुग्रम्थान

सुन्त्रजी ( की सम्यूण हिल्म परस्परा ), पुण्य-प्रधानाहि युग्यभान भिनयन्त्रस्तिजीक सभी क्षित्य, ब्यौर आवक समुद्राम्में व्यवस्त्राव्य, पीकानर, प्रस्था बस्मात मुस्तान, जैस्त्रमेरक संघ नायक संख-वाजादि, मेद्रवक गोल्लो, सागरके ब्योक्शवास, बीलाइके संख्यी कटारिये एवं कावतारण जालीर, परिवास, परुबन्पुर सुज्ज, स्रस्य दिखी, ब्राहोर, सुणकरणसर, मिल्य प्रान्तोंमें मरोड स्था,

हेरा, मारबाहमें फक्षोपी पोकरण आहिके (ओलबाउ-अप्कं २ अवकीरिके गीलके अनुधार यह कारल अहमशावादमें हुआ था ) ۷۷

पराधिकारी ) य । श्राप्त इतमंस मुक्य भावकांक पर्महरूप इस प्रकार है — करमसी शाह संवरमरीको महम्मदी ( मुद्रा ) वृत और इनके

पुत्र क्षाल्यन प्रत्येक का संक्रस्यरीको समर्थे श्रीफर्लेको प्रमानना क्रिया करते थे। क्राक्यन्त्रको क्रियमान माठा पनावने पृत्येके क्यर के सम्बन्धी पीटणीको समराइ (जीजोंद्वारित क्षी) और उसकी भाषा क्यूर्येने जो कि उससनकी माठा बी, धर्मकार्योने प्रपुर

त्रस्य व्यय किया। श्राह्म शानिततासने आता क्यूरचन्त्रके सात्र बालार्यश्रीको स्वर्णके वेक्षिय त्रिये थे, एवं था हमार उपयोक्ता सर्च कर स्वरूप प्राप्त किया था। इनकी साता सानवासने उपाध्यके र सन्दर्भ

प्राप्त किया था। उनकी माता मानवहने उपाध्यक्ष १ स्वर्णकी पीटजी करा दी थी और प्रत्येक वर्ष बाराह चतुर्मासीके पोयभीय-वासी मार्कोंको पोपज करनेका चवन दिया वा।

शाहमनश्रीक दीसमान कुटुक्सों शाह क्यूचकरण, हाबी, जेठमरू और सोमत्री मुक्य थं। चनमें हाथीशाहने तो रायकर्ता-सेन्द्र का दिवस प्राप्त किया वा। चनके मुप्तुक पनती भी मुक्कि पात वे। प्रमुक्ती मंत्रती पुत्र वीरती पूर्व परीक्ष सोनपास सुरक्तीत ५४ पादिकोंको भोजन कराया था। भाषार्थ सीकी शासार्थ परीक्ष बन्द्रसान स्मर्क

मोजन कराया या। भाषायं श्रीकी शाक्षामें परीक बन्द्रमाण स्मर्क असम्बद्धम्य क्रिक स्थानमें भाषो भाषायुप्तिमीकी स्वी है इनके प्रतिक प्रकृत, नेवाइ, बोबार, नागीर, नीरस्तुर, सावोर, किर होर, सिबार महाजन रिमे सोमाने, माल्यन स्वाच बीमेटक, स्वव राजवार बाराव्या साविक संबंधि मी नाम सी नाम हैं।

भमरसी हाह, संघवी कवरमह, परीक्ष भक्ता, वाछड़ा वैवक्त , क्षब गुजराजक पुत्र रायथन्त् गुकाक्चन्त्, इस प्रकार राजनगरका क्षांसनीय संघ वा बीर घमकृत्य करनेमें संमातके मण्डसाठी व्युक्त पुत्र करमञ्जास भी कल्लकनीय था।

इपनन्द्रनके गीतानुसार मुकरक्सान (नवाव) मी आपको

सन्मान वृता था। इस प्रकार आचार्य श्रीका परिवार ख्ययक्त वा, गीतार्य किन्योंको साचार्यश्रीने यद्यायोग्य बाचक स्पाध्यायात्रि **पर अहान किये थे और अपने पहुपर स्वहस्तसे अहमदाबाद**में जिनमर्मस्रिजीको (प्रथम परेस्ड्री बोद्राकर) स्थापन किया। उस समय मणदाली वनुकी सार्या विसक्तर, मणकाकी स्छुनाकी पनी सिंहजबरे (जिसने पूर्व भी शर्तुंजय संघ निकाला और बहुतसे धर्महत्य किये ये) भौर भा वेनकीने पदमहोत्सव वहे समारोह्स किया। . पत्रस्थापनाके सनन्तर जिनसागरस्रिके रोगोत्पति होनेके कारण मापन वैद्याल कुछा ३ को क्षिप्रमादिको गच्छकी क्षिलामण द, गच्छ भार छोड़ा । वैशास सुरी ८ को मनशन बबारण किया । क्स समय मापक पास चपाच्याय राजसोम राजसार, सुमतिगणि त्यासुक्षछ वाचक, घममंदिर, समयनिभान ज्ञानसम सुमतिकाम सावि से। स०१७१६ जेष्ट कृष्णा ३ धुकवारको साप स्वय सिधार और दाबीशाहने वाप्ति मंस्कारादि अन्त क्रिया भूमसे की। इसक पर्चान् संयने एकत्र होकर गार्चे, पाइ ककरीयें आदि जीवोंकी २० ) रुपये सन्त कर रक्षा की और सान्ति जिनास्त्रमें देवसन्दन कर शोकका

परिस्थाग किया ।

पनिहासिक जैन काव्य सेम्ब

उपरोक्त (बणनवालं ) रासको रचना समितिकस्मने (सुमित समुद्र दिल्यके माम ) सं १७२० माकन प्रका १५ को की । मानार्व भीक रचित बीडी एवं स्तवनादि उपस्था है ।

जिनभर्भस रि (४ २३५ २६)

03

संबद्ध १

भाप सणझादी गोत्रीय (रिजमक्क) की पत्नी स्गादेक पुत्र वे । पर स्थापनाका उद्धेल रूपर काही चका है। ज्ञानहर्पेक गीतानुसार भाग बीकानेर पर्पारं चम समय गिरपरश्लाहने प्रवेकोल्सव वहै ममारोह्स किया या । किशप क्रानस्य वेसें —सरत्तरगन्छपहान्सी

> जिनचन्द्रसरि ( To 330 )

भाप जिन्हमस्तिजीक पद्भर थे । शुक्रत बेशीय सांबद्धशाई भापक पिता भीर सादिवरे भापकी माता थी। क्रिप्टेय झातस्य वर्गे---म्पर**नरगण्डक्शबसी**मेग्र**ः**।

जिनपुक्ति स्रि पश्पर जिनपन्तस्रि

( 30 334-36 ) उपरोक्त जिनचन्त्रमृरिक ( फचान प्राक्रतीक सनुसार ) पर्या

जिनविजयमुरिक पटुपर जिनकीर्तिमुरिक पटुभर जिनमुक्तिस्र्रिजी इंग उनक बहुबर साप थे। रीहर गोतीय शा० सागवन्तकी भाषा यशीदाषी हिभस काप सदगरित हुए । श्रीसाइ चतुमामक समय

कवि भारतमे यह गीन रचा वा । भीनमें क्षेत्रीरमबक समयकी मिष्या मेशिय बयन है।

प्तिनचंत्रमृरिकीर पट्ट्यर जिनउडय जिनस्य जिनसिद्धमृष्टि पट्ट्यर जिनचडम्रि कसी विगमन हैं। विगेष जानस्य दग्य — (रामसराष्ट्रपट्टाकडीसीस्)।

#### रगविजयशाखा जिनसम्बर्ग

( 5 - 25 - 3 )

भीतिनराजन्ति (दि०) व बाव निष्य थ । भीमानी मिन्युद् गार्माय सांदर्शनद्वी भावा मिन्दुरद्वी वृभिम बापदा प्राप्त पृष्ठा था । सं० १६७८ चन्नुन कृष्णा ३ वा जैनस्मरम बापन दीमा सी थी दीनिनादन्यादा नाम देगदिषय दया गया । भाजिन गुजन्तिनीन बापदा द्वाप्याय पद दिया था । ज्ञानदुन्यन्त्र गीन भीर जिनसाजन्ति गीन नं० ६ में ब्राप्ता पृष्ठाम प्रमु मंदापन विद्या गया द जावि सान्यदा है ।

प्रभावन गीतानुमार पातिगत (गारत्या) न आपना परिमार्गा पी और अमुदाम (इन्हा) प्रयन त्रमाग परन्तर प्रकात निया था। उत्तर पर्यापुत द्वारामचा मुज्यादन माग्यो पुता पत प्रपातिगात दिया था। मिगुदु नेशानार्थणपरान गाग्याव (गार्गा नियाप्त माथ ) वर समाधारत दिया सक स्टाप्त वर्षण्या भाग्यो प्रभावना द्वारा १ वर्ष १३३० काणुगर्मे स्टाप्तव प्रमाय प्रभावना द्वारा १ वर्ष १३४० काणुगर्मे

सारह रवित सन्दर्भे स्ववस्ति बालस्य है। तस्यसे दर् लिमेर (१ सामा सन्दर्भ) वनिस्तानात्रक्षेत्रे स्वतील हिने है। १२ ऐतिहासिक जैन कान्य संम्ब्
आपके रिवेच कृतियोंने १—सीमान्यपंत्रामे चौ०, २—नक्वत्त्वासा०
(आविका कनकादेवीके क्षिये रिवेच आयुज्जी सं० नं० ४११),
२—बहुचरी आदि ग्रुक्य हैं। आपके कि० एक प्रति काजीमर्गंज्ञ

मंबारमें है।

शिनरंगस्रिशीके पट्टघर बालायोंकी नामावद्योका कम इस
प्रकार है — जिनरंगस्रि जिनव्यक्षिर जिनविमस्त्रिर जिनव्यक्षिर
स्रि जिनव्यक्षस्त्रि जिनव्यक्ष्यस्ति जिनव्यक्षस्त्रिर जिनव्यक्ष्यस्त्रि जिनव्यक्षस्त्रिर जिनविष्ठ स्त्रिर जिनविष्ठ स्त्रिय स्त्रिर जिनविष्ठ स्त्रिर स्त्रिय स्त्रिय स्त्रिय स्त्रिय स्ति स्त्रिय स्त्रि

१९६२ बै० व० १५ को छसनकर्मे स्वर्ग सिघारे । इस शासाकी गरी

मदोवरा शाखा जिनमहेन्द्रस्रि

( पू २०२ से २ ४ ) साद रुपनायकी पत्नी सुन्दुए देवीकी कुकिसे सापका जन्म दुसा या, सीजिनदृपसुरिजीक साप पटुपर थे। गीवर्से कवि राजकरणने

ख्यानक्रमें है।

प्राथमीक महरहा प्रपारने पर को हप हुआ और ज़महोत्सम्बर्धी
सक्ति की गाँ उसका मुन्दर चित्र अधित किया है। गहुंकी नं ऐसे
करमपुर सरक्तन आपको कर्दा प्रपारतेके दिये विनती स्कल्प परकाना
सन्त आर मेहन सम्बराइ बीकार जैसहन्नर संपन्नी भी निव्यक्ति
जनका स्वित किया है। एवं कितन सपनी औरसे एक बार जीम
पुर प्रपारतकी दिनती की है।

### तपागच्छीयकाव्यसार

### शिवधूला गणिनी

( ए० ३३६ ) पोरबाङ् गेडाफी पत्नी किरहणदेकी कृत्रित जिनकीर्तिस्ति स्टपन इप, वनकी बहिन प्रवर्तिनी राजस्क्रमी थी।

सं १४६६ बैदाल्स कृष्णा १४ को मेयाद्रक देक्छवाद्देसे शिवनूका साम्बीको महक्ता पद दिया गया उस समय महादेव संघवीन महो स्तव किया सोमसुन्तरसूरिने बात्सकेष दिया। रक्षश्रकरको बावक पद दिया गया। बोत भी पत्याम गतीझ स्थापिन किया पर्व दीक्षा महोत्सव हुए। सावकाको बात दिया गया, पत्राकामोस नगर मजावा गया और काजिज वजने स्मी।

### श्रीविजयसिंहस्ररि

(प्र ३४१ स ३६४)

कवि गुणिकयन सब प्रयम निरोही सण्डल कादिनाय, कोस बस्तोंक जिनालयमें श्रीहोरिकप्रसृति प्रतिन्तिन भीगजितनाय शिक्युरीक स्वामी शान्तिनाय श्रीराज्या तीषपति पहचनाय बंभल बाह ब बीरबाइक मण्टन श्रीमहाबीर गर्ने मरस्त्रनी श्रीर गुरु श्रीजमल-विजयक चरणोंमें नमस्थार करक श्रीहोरिकणस्त्रीय पट्टपर

विकास चरणांने नानन्यार करक सीदीरविकसम्रिक पट्टार गर्सिममी (बिकासम्रिर) क पट्टार्याश बिकायरेक्प्यिक शिर्य निमयनिस्मृतिक विकायकाश सामकी रचना प्रत्मकी हैं, तिन्हें विभावस्क्यृतिक क्यने पट्टार स्थापित क्रिया था। 83

सीआदितायक पुत्र मददवक बमाया हुआ मद नामक दश है जहां हीन, मीति, अनीति चोरी-चकारी और उकायतीका नामी-निशान भी नहीं हैं, बड़े-चड़ स्थायारी निशास करते हैं और वरोक-टोक सत्राकार लोख रने हैं। राजा क्षेत्र भी घर्मिय्ट हैं, परमेश्वर की पूजा कराते हैं, जीवाका "अमारि" नियम एकारे हैं पर्व शिकार

भी नहीं लख्दे । वहाँके सुमन जूर-धीर, सम्बी मुखेंबार हैं उनक

होममें क्रमणी चमनको है, ब्यापारी प्रक्षप्त बदन खते हैं और घर-घरम सुनिव्ह सुकाब है। जिस प्रकार मारबाड़ मोटा देश हैं वैस बहाक कोश भी स्मर्ग

हैं, निवासी अन्न प्रकृतिक हैं सनमें रोप नहीं रक्तत, कमरमें कटारी पाला हैं। वरिष्क खेम भी जबर योद्धा है हक्षियार आरख किये रहत हैं। राजभूमिने पर पीछा नहीं फरत स्वयमियों को कमेंने स्थिर करत हैं। निष्कण्य ब्रुटार्ग भी सम्बा पूष्ण रक्तनी हैं, सादगी जीवन और रसीहमें राजकी प्रधानना है विधवार्ग भी हावसे कृतियाँ रहती

है। याद्रणमें उंग्ही प्रभानना है पश्चित्र क्षोग आहां सकते हैं की विधान छन है परन्तु कारीका अथ नहीं है। शत्रुमास समेध मार बाइक प ह कोर हैं — १ मण्डावर (आधपुर) व सायू ३ जासीर ४ कार्ड्सर ५ पारका ६ जैससमार ७ कारडा ८ सजमेर ह पुण्डर या परनेती।

पत्य है मेडोबर देश जहां मेटाबरा पाइबनाय और फलर्सी पाइबनायडा नीय है बनि बहुता है कि उनक दशनोंसे में सक्ष्य और मनाथडा गया। मन भंडलमें भद्रात्वी भेडता नगर है इसकी रूपिके लिये अह क्षेत्रकदा प्रसिद्ध है कि जैसे जैनज्ञामनमें मरतादि चक्रकर्ती हुए वैसे सिवगासनमें मान्याता नामक प्रथम चक्री हुमा उसकी मालाका देहान्त हो जानेसे बह इन्द्रकी देखरेश्में बड़ा होकर महाप्रवापी चक्रकर्ती हुमा उसका बासुन्य कोड़ा कोड़ी वर्षोक्षा या। उसके लिये क्षत्र सुमा इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेहता नगर बसाया।

सेक्ना नगर भति समृद्धिकाली था, सरोबरादिका बधन कविने राममें अच्छा किया है। निकटवर्ती फल्टवर्ति पार्वनायका तीथ महामहिमाझाली है, पोप स्तमीको सेलेमें बच्चो एक छाल जनका एकत्र होती है—स्र-ब्रूट देखींस यात्री साते हैं।

कस महतमें ओसवास आतिक चोरहिया गोत्रीय साह मोहज का पुत्र नवमल निवास करता था असकी परनीका जास नायकरें या। उसके परम खहसीका निवास वा माममी मरपूर थी, (इसकी) इंग्री पूर्वा यम कार्यो सं बनका अच्छा सबुपयोग किया करती थी। गवमलक १ सोमो २ कसो ३ कमचन्द्र ४ क्यूरबन्द्र सीर ५ पंचायण

नामक पाच पुत्र हो, पाचो पुत्रों में हतीय कर्मचन्द्र हमार चरित्र नायर हैं बनका जन्म बि॰ सं॰ १६४४ ( मक १५०६ ) फरस्तुन मुस्सा ॰ रिवेवारको उत्तरअपूरदार चतुर्य चरण और राजयोगमें हुआ या। एकवार राजिसे सठ नयमस सन्य संस्थापर सोच हुए ये आहन

क्षेत्रर मेमारक सुरात्रक मिटनेका कारण विवाद करते हुए वे आर्थ क्षेत्रर मेमारक सुरात्रक मिटनेका कारण विवाद करते हुए वेसमय क्षेत्रिन होकर सुरात्रक संयोग प्रात्र होनेपर हुन पार्पोक्षी-माठोवण स्त्रेच विवाद किया। विवयोगसे क्या-गयफ क्षेत्रमवसित्रपत्री प्रक ५५ ठाजोंस विचरते हुए मेहना प्रधार, इनके समझ श्रेष्टिन आइर साख्येपणाध्नेत्री इच्छा प्रगट करनेपर मुनिवरन गच्छनायक्स लाखे प्रण अनेकी राय ही परन्तु जातिर नयमछप्तीका अलाध्य दलकर ११ अप्टम ठप और बहुवसे वेस और उपवासोंकी आखोपणा ही। साखोपणाके सनन्तर विजेप वैरास्य वासित होकर अपनी सी

नायक्ष्रें कौर भाता सुरहाणको भी महाम्ल केनके क्षिप बण्यन वक्ष्य दीमाक्ष परामसं किया सत्तक सावन कर्मबन्त साति पुत्रोंन मी सी कृति ही । संठने गञ्जनायकक मिछनेपर दीक्षा छेना निश्चित किया। इसी अवसरपर काहोरमें दो चानुसांस करक विजयसनस्रि मक्ता पथार। नासू बाह पांची पुत्रोंके साथ शुरुमीको बन्तना

सहजा प्रभार । नाचू शाह पांची पुत्रों के माय गुरुसीको बन्दनावं काया । प्राम क्ष्रज्ञकाले क्रमचन्त्रको देखकर गच्छनायको सोचा कि कार ब्या चरित्र के, तो महा विच्यत्य होगा । गुरुसीने नाचू सबले ब्या कि मानी हम हीरविश्यस्त्रिको दर्शनार्थ मा रहे हैं तुम समा-वसर कर्मचन्त्राविके साथ का काना पेसा क्ष्रकर महत्तसं सावरी। पर्युरुशाक पारणेपर राजक्युर, वरकाणा तीर्मकी यात्रा करते हुए बास्त्रार प्यार क्षाम्बिजवनीने कर्ने कन्त्रना की बीजोबाओं संग मी साथा । व्यासे विद्यारकर भी विश्वस्तेनस्त्रि सिरोबी होकर पाट्य प्यार कीर हीरविजयस्त्रिकोका निवाय हुया जानकर वर्षी छो?

इसर मेड्डेमें इम्पेनन्त्र शादि वीक्षाकी तैयारियां करने छम, कटुतसे पर्मेहरयोंको करते हुए जेसा और पञ्चायणको रह भार संमद्धकर १ नायू २ सुरक्षाल ३ कर्मचन्त्र ४ केसा ५ कपूरचन्त्र (६ नायक्य्) ६ व्यक्तियांने सं० १६५२ माघ (पुनवा) २ को पान्यमें विजयसनस्तिक पास दीज्ञा अहण की । बनके दीज्ञाके नाम इस प्रकार रहे गए-नायू = नेमविजय, सुरताण = सुरविजय, कमपन्त्र = क्रवा = क्षीिविजय, कपूरवन्त्र = क्रवर विजय, इनमें कनकविजयको सुयोग्य समझकर विजयसनस्तिक स्विध्य विजयदेवस्तिक सिंप दिया, बन्तीने इनको विद्याप्ययन कराया, श्रीविजयदेवस्तिक सिंप विजयदेवस्तिक किया। स्वातमें सीविजयसनस्तिक क्षिया। विस्ता सीविजयसनस्तिक क्षिया। विस्ता सीविजयसनस्तिक क्षिया। स्वातमें सीविजयसनस्तिक कराया, सीविजयसनस्तिक क्षिया। स्वातमें सीविजयसनस्तिक इत्यावस्ति क्षीया स्वातमें सीविजयसनस्तिक इत्यवस्ति सीविजयसनस्तिक कराया। स्वातमें सीवजयसनस्तिक कराया। स्वातमें स्वातमें सीवजयसनस्तिक कराया। स्वातमें स्वातमें सीवजयसनस्तिक कराया। स्वातमें स्वातमें सीवजयसन्तिक कराया। स्वातमें सीवज्ञा साविकाने कराय इत्यास प्रतिष्टा करवाइ इसी समय कमकविजयको उपाध्याय पर्व भी दिवा गया।

मसार जहांगीर विजयदंशमूरिस आगडवार्डमें मिछ श्रीर प्रमत्न होकर "महाज्या" यह दिया। विजयदंशमूरिन गुजर देशमें दियार करत हुए श्री श्रयुमयकी यात्रा की उसक पर्यात्र हो थी-मास दीवर्ष करक गिरनारकी यात्रा कर नवानगर पपाने, बहां संपने ०००) जाशी व्यपकर मामद्रा किया। सरस्यात्र करोते पुत-गर्युनयकी पात्राकर संमान चानुमान किया, बर्स तीन सनिष्ट्रमार्थ थीनद हजार राच दुव। बहांन बाय गुग्छा के को मावयी पपार। १ माम तक मीन रह बर्स मोनी रचनजीन समारि पासन करार्थ उस मसस वक करकविजयती ही व्यान्यान देने थ। शुनने बहुनम एह सहुमाहि विच भीर के सांविक करक पूर्विगिकी और स्थान 23

किया करते य । सूरि भंत्रके आराधनमे वैद्यालमें स्वयनमें इंबने कनकविजयजीको पर स्थापनका निर्देश किया जसक बाद पूज्य सावजी और इंडर प्रधार । वहां दो चौमास किये प्रासाद प्रतिच्छा हुइ। उसक बाद राजनगर बातुमास करके एक बातुमास बीवीपुर्<sup>हें</sup> किया । चातुमासकं सनन्तर सीरोबीकं पञावत तञपाछ सीर राम मसैराजक पोरवाइ-मंत्री रोजपासने गुढ कन्त्रना की, गुरुबी पुन भी सिद्धात्त्वक्रजीकी यात्राकर कमीपुर पद्मार । तेजपाउने पारस्परिक इस्पदा मिटाकर मेख कर छनेको किइप्रिकी की कर्न्होंने भी स्वीकार कर समझौतेका पत्र किता साचार्य विजयानन्त्रसरि उ नन्ति विजय वा चनविजय, धमविजय आदिने विजयवंदस्रिकी पुन भादा शिरोमार्य की, देशपास पूज्यभीको सिरोही प्रधारमेकी विद्यप्तिकर वापिस का गया । पूक्यकी राजनगरसे विद्यारकर इंडर नापे वहां तपागच्छीय संबन्धे भाग्यसं सी च कुमकविजयजीको वै० हा ६ सोमवारको पुष्प नक्ष्त्रके दिन सुरिपद वैकर स्वपट्ट पर स्थापन किया । इस समय देवर संघ मुख्य सोनपास, सोमबन्छ सुरमीके दुव सातू छ, सहसमछ, सुन्तर, सहनू , सोमा, धनमी मन नी इन्दुनी भौर समीचंद राजनगरक संघवी कमछसिंह, सहसर पुरक पारस बेजारे पुत्र कांपुसी पारल बेबजी, सुरकी शानसिंह रावसिंद, सा॰मामा वोस्र चतुमुक सिंद, कागा कस्, केठा-को गुरुमीक साह व कोठारी कच्छराज रहीका कर्मीसह, धर्मसी तंत्रपाल, अस्तपराज मंत्री समस्य मं० सन्तु मीमजी भामा, मोजः। फरिया मास्त्रजी माणजी छता चौषिया गांधी बीरजी मेथजी

मा० वीरजी, देवकरण, पारल जस्सु, भाणजी, सुरजी, तजपाळ श्र्यादि इंडरका संघ सम्मिक्ति हुआ इसी प्रकार दावड़ और अदिमनगरका संघ एवं सावजीका संघ परमनी, चादसी सादि एकत्र हुए, सा० नाकर पुत्र सहभूने चतुर्विच संपक साथ पद्र प्रदानक लिये तपागच्छ नायकको एवं उ० धर्मविजय बा० व्यवण्यविजय मा० चारित्रविजय पं० कुझखविजय इन चारोंको बुछाया गया। प्दस्यापनाक सनन्तर फनकविजयका नाम विजयसिंहसूरि रसा गमा, पं० कीर्तिविजय, साक्ष्यविजयको वाचकपद स्रीर अन्य ८ नापुर्मोको पश्चि पद् दिया गमा। इस उरसबर्मे सहजून पाप समार महस्मदी ब्यय किये, ईंडर नरहा कल्याजमस्त्र प्रसन्न हुए। ज्येष्ठ माममें बिरब प्रतिष्ठा हुई श्राह्म रहुयान करमब किया वृसरे पस्में भमराज्यन सुबहा किया, पारल इवजीक घर पुज्यभीने प्रविष्ठा की इस प्रकार स० १६८१में बड़े ही मानन्त्रोरसब हुए। राय ष्ट्यापने होना आवार्यों का इडरमें चौमासक रिप्प रहा।

णिक्सिक सहायमास्य भा•१ पू०२७ (सहाय नं०३४ सस्दर्भादक्त) में कइ बाताका सन्तर व बिनायनाएँ हैं। १ पुत्रोंके नाममें ५ वें पंचायजके स्वानमें प्रवम बेठाका नाम है। २ पांचदी स्वकिमों क बीक्षा केनेका किला है सरवाज-स्रविक्ष

का धरेल नहीं है। नायक्येका दीखा नाम नमभी क्रिका है, एवं दीभा सं० १६५४ खिला है।

विज्ञेष—सं० १६८४ पीप शुक्त ६ सुभवार जास्रोरके मंत्री क्रममन्त्रे गुणलुक्काका नन्त्रिमहोत्सद कराया । इस समय क्रससगर के शिव्य जबसागरको भौर विजयसिंहसुरिके भाई कीर्विविजयको काचक पद विया । काचार्य विजयसिंहसरिने राजा जगतसिंहको प्रतियोध दिया सेइतेमें भागरा निवासी वादसम्बक्ते सुरूव व्यवदारी हीराचंत्की भार्या मनीने इनके हायसे प्रतिष्ठा कराई, इसी प्रकार किमनगढ़में राठौर सर्पासंबंधे महामन्त्री रावसिंद्धे मान्स्से <sup>बाह्य</sup> र्मास कर प्रतिष्ठा की। सं०१७ ६ मसाइ सुदि २ महमद्**रा**त्रे नबीनपुरामें उनका खर्नाबास हमा ।



# संक्षिप्त कविपरिचय

#### अक्षरानुकमसे कवियांके नामोंकी सूची

समयनिकः (३०) जिनपतिस्ति पहुषर जिनेश्वरम्पिके जिन्य में, सापके रचित १ सं० १३१२ पाळलपुरमें हेमचंद्रम्पिकत इयाध्य (२० सर्ग) काव्यक्ति २ न्यायासङ्कार टिप्पन (पेषप्रस्थ स्थापनकं स्थानया) ३ बीरराम (मं १३१०) विदेश परिचय वैकें —जैनसुग स्था २ १० १५६ छा० मा का छेला।

१ मनैविसस (४११) भीपाळ्चरित्र कर्ना अपनीर्तिगीक रित्य प्रभापसीमान्यभीक भाप क्षित्य स । सापकी पत्स्परामं भनी रुगाचेत्रसरि विद्यान हैं।

२ मानन्द (१५००)।

३ मानस्वित्तय (२०६)।

४ मास्म (११८) विवाद समयमुन्द्रकी परम्परार्म माम करणभीक दिल्य ये, साय सच्छे कवि वे सायक रचिन ? मीन पकादशी को (१८१४ मकसुशाबद) २ सम्बद्ध कीमुरी ची० १ शीवविवारस्तवन सादि प्रस्क्ष्य हैं।

५ फनक (१३४) जाप सम्भवतः ७० क्षेमराजजीक दिल्य के आपका पुरा नाम 'कनकविखक होगा।

६ कल्यापकम्रह (१००)—ोस्सें —युगप्रधान जिनवन्तस्रि प्रव १७२ ।

 कल्यायचंद्र (५२) कीर्तिरमसुरिजीके किल्म मे। सं १५१७में स्रिजीस जापने वाचारांगकी बाचना की जिसकी प्रिंत जें० में० में (नं०२) अन्थ मी विश्वमान हैं।

८ करूमाणहूप (२४७) ६ कवियास (१५४)

१० कवीयज (२६३-२६२)।

११ कनकसिंह (२४३) क्षिपनियान मिल्य, देखें व <sup>जि</sup>

स० प० ३१३।

१२ कमसरम (२३३) बेर्टी स् जिस् प्र•३१५। १३ कमस्क्रप (२४०) भीजिनराजसरि निष्य मानविजयनी

क काप शिष्य में आपक रचित --१ पांडबरास (१५०८ मा॰ व २ र मेइता) २ घना की (१७२५ आ ० स०६ मोजन) ३ मॅजना ची (१७३३ मा०स २) ४ रात्रि मोजन ची ( १७५० मि० सूर्यकरणमर ) ५ सातिमाध कोहा० ६ दशवैकासि<sup>क</sup>

महामें इत्यादि उपलब्ध हैं। १४ कनकपर्म (२६६)।

१५ कनकमोम (१०-१४४) देश यु० जिनचेत्रमृरि प्र॰ ९६४ १६ भरममी ( २४३)

१७ कीर्विवर्द्धन (३३१) जिनहर्ष (आवापसी) मृरिजीक किन्य दमारम (कापनदेवारास कर्ता १६६५) के आप शिन्य थे, भाषके रचित्र सद्यवस्थ्यापिक्सा औ० (१६६७ विजयदामी) मात है।

१८ इसम्पीर (२०७) वर्ले युग्ळमान मिनचंद्रसूरि ४० १६४।

१६ फुलब्बाम (११७),, ,, ,, १६६।

२ सन्दर्भति (१३८)

२१ त्यमर्दस (२१७) झेमकीर्ति (झाखाक आद्रि पुरुष ) जीक शिप्य थे, सापकी रचित्र सेम्प्रुत दीपिका वपक्रम्य दें। सयसीम, गुण विनय माफ्दीकी परस्परामें थे ।

२२ श्रामक्ष (२४२ ४३) आपक रचित कई स्तवन इमार संग्रहमें हैं।

२३ गुणिबन्नय (२६४) आपके रचित्त १ बिजयप्रशस्ति काम्यक सन्तिम ५ सर्गमुख सीर समक्रम्यपर टीका २ करूप करपरना टीका ३ सत्तमी बीस जिन स्ट० आदि चयळ्य हैं।

१४ गुजबिनस (६३ ६६ १०० १२५ १७२ २३०) देख' मु० जिनकहमूरि १०२ ०।

३५ शुक्सन (१३६) सागरचंद्रसूरि सत्त्राके वा सुरानिषानशी क आप शिष्य थे आपके रचित कई स्तवन इसार संबद्धमें हैं। आपक यहांद्रास नामक शिष्य थे को अच्छे कृति थे।

**२६ चारित्रनंदन (२६७)।** 

२७ चारित्रमिष् (१२५) देखे यु० भिनचंत्रमृरि ए० १६७।

२८ चन्त्रकीर्ति (४०६) देखं पु० जिनचहस्रि ए० १०८। ि समकीर्ति (३३४) कविवर समग<u>स</u>न्दरमीके शि॰ वासी हर्पनंदनशीके किन्य व ।

३० जबकीर्षि द्वि० ( ४११ १२ ) माप भ्रीतिरत्नसूरि शासाक समरविमस शि॰ समृत सुन्दरजीके क्षिप्य वे, सापके रवित १ श्रीपस चारित्र (१८६८ जेससमेर ) २ चैत्रीपूनम स्थारमान आदि <sup>चप-</sup> ਦਲਬ हैं।

३१ जबनिधान (१४५) देख यु० जिनचंद्रसृरि ४० २०६।

३२ अवसोम (११८) **दे**लें मु० 4 6En1 ,,

३३ जस्द (१३८)।

१०४

३४ जिनचन्द्रसूरि (४१८) इसी मन्यमें राससार प्र<sup>२६६</sup>

३५ जिनसमुद्रसृरि(३१५ १६) दलें इसी फन्यमें राससार प्र<sup>७५५</sup> ३६ जिनेश्वरस्रि (४३ ) केन्द्र गुष्यममुरि शि

३७ देवकमळ (१३६) इनका नाम जदतपद्वक्रिमें बाहा है

मतः मानुकीतिजीक गुद-भाता होना सम्भव है। ३८ देवचंद ( २६४ )।

३६ ववीदास (१४७)।

४० धर्मकस्य (१६)।

४१ धमकीति (१८६) देग यु० जिनचङ्गसूरि ४० १८३ । ४० घमसी (२५ -५०) इतः राजस्थान पत्र वरः ० में इ.२ में

प्रमेरा स्टेरा ।

४३ नवरंग ( २२६ ) देखें यु॰ जिनचंद्रसृदि प्र॰ १६५ ।

४४ मेमिचर संडारी (३५२) पटीक्षतक कता, जिनपनि हिन्य जिनेद्यस्मृरिक पिता।

४५ पुण्यसागर (५) देख यु० जिनचंद्रसृरि पृ० १८८। ४६ पुण्य (३३७) ययासम्बद्ध साप समयसन्दरजीक परम्परार्मे

८५ ५०४ (११७) वयासम्मव बाप समयमुन्द्रताक परम्पराम (कविवर विनयक्ष्रके म्युर) होंगे स्त्रीर पूरा नाम (फुक्क्ष्र वि१०) पुण्यक्षित्राम होगा।

४७ प्रभराम (६७) व्याँ यु० जिनबंत्रमूरि यु० १६०। ४८ पद्मानिदर (५६) सापक रचित १ प्रवचनमारोद्धार

वाळा॰ (१५६३) बराक्का है।

४६ पदराज (४०)

५० पस्ट् (१६८) इनका नामोहत्य चचरी टीका ( क्याओं काम्यवर्षी ए० १२) म बाना है, आप दिगम्बर भक्त भीर (जिन दनस्थिक) अमिनकायुद्ध साद्ध से खिरत है।

५१ मत्तः (६)।

५२ मिछलाम (५४) उ० जयमागरमीक गि० रतनब्द्रमीक भाव सुनित्य सं भावक रचिन १ कत्यानरबाच्य २ स्पुन्नानक पारिका दोका (६५०१ क्रिक्सपुर) ३ मीराबद्ध्य याच्यत्वन स्मीत्र य ३ ४ मीर्मचरत्नवनादि व्यवस्य हैं। आपक मि पार्च्यत्रमी कृत १ उत्यस इमारपारित २ रिनाम की० ३ दिविबक्त की० (१६५१ मा० सु० १) ४ मेदनसियानमन्ति (१५८०) आदि उत्यस्य हैं भावकी पारप्रसर्वे मीबद्रसावास्याय द्वा गये हैं देख सु चित्र ५० "०३। ५३ मदिमा मसुर (४११ ३०) बेगहसाया Boş पेतिहासिक जैन काम्य संगद

५४ महिमहर्ष (४३२) चगढ शारा, अच्छे कवि व । ५५ महिमाईस (३००) ५६ माझ्यास (३१८)

५७ माजक (५६४) ५८ माधव (३३६)

**५६ मेरुनन्दन (३६६) जिनोदयस्**रि **मापके दोशस्रा है।** मापके रचित मजितशान्तिस्तवनादि उपस्था है।

६० रयणझाह (७) ६१ रमनिभान (१०३ १२३) देखें यु० जिनचन्द्रसुरि पू १०४ ६२ रामकरण (३३३४)

६३ राजक्की (३४) ६४ राजकास (२५५ २५७) वेसें मु सिनचंद्रस्रि ए १७६ ६५ राजसमुद्र (११२) बाजार्य पतके बनन्तर नाम जिन-

राजस्रि देखें इसी मन्यमें राससार प्र० २२ ६६ राजसुन्वर ( १२० ) प्रसम्तिम स्पन्त है कि भाप ( जिन ६७ राजसोम (१४६) कविवर समस्मुल्युरशीक हि।० इपतन्त्रन

सिंहफू? ) पिष्पक्षक जिनवम्ब्रस्रिजीक किव्य वे । हि। अवसीर्तिजीके हिन्स सं। आएके रचित आवकाराधना ( मात्रा ) २ करप्रमुख ( १४ स्वप्त ) ध्यास्त्रवान ( सै० १७०६ भा\* स ६ जेसकमेर जिनसागरसुरि हि:० जसबीर पठ ) ३ इरियालिए मिन्यासुप्कृतस्तवनासाव ४ फारसी स्तव सावि वपसम्ब है। ६८ रामहेस (२३१)



```
१०६ ऐतिहासिक जैन काम्य संभद
```

५४ महिमह्म (४३२) वगद शासा, वन्छे कवि मे ।

५५ मदिमाइम्म (३००)

५६ माह्यास (३१८) ५७ माणक (२६४)

५/ माधव (३३६)

५६ मेरुनन्दन (१६६) जिनोदयस्रि भाषक दोक्रामुर थे। भाषक रचित सक्रितसान्तिस्तवनादि अपक्रम्य है।

६० रयणसाह (७)

६१ रजनियान (१०३ १२३) देखें यु जिनवान्द्रसूरि ए० १ ४

६२ रामकरण (३३३०४)

६६ राजस्की (३४ ) ६४ राजस्काम (२५५ २५७) देखें यु० जिनमंद्रसृरि पू० १७३

६५ राज्ञसम्बद्धः (१३२) आत्वार्यं पत्रकं कामन्तरः नाम जिल राज्ञसूरि देलें इसी मन्त्रमें गससार प्र २२

६६ रामसुन्त्र (३२०) प्रशस्तिसे स्पन्न है कि बाप (जिल सिंहफ्ट्रे) फिप्पस्क निनचन्द्रसुरिखकि किल्प थ ।

६० राजसीम (१४०) कविवर समससुन्दरजीके छि० इपनन्वन छि जमकीर्षिजीके किन्य थे। आपके रचित्र आक्कारापता (आवा) २ कप्रसूत् (१४ स्वरूप) आसमान (सं १० ६ आ० हु ६ जेसकोर जिनसागरस्रि हि० वसवीर पठ) ३ इरियाक्कि मिन्नाइफ्लस्ट अनुसा० ४ एउरसी स्व० आसी वसकम्य है।

६८ राजांस (२३१)

६६ रुप्यूप (२४१) आप राजविजयजीके क्षित्य ये । ७० अध्यक्कोळ(७८ १२९ १२२)देखें युविजनचन्त्रसूरि ४०२०६

ण्**र सम्पन्नीकर** (६८)

ण्य स्रक्षित्रकोति (२०७-४०५) देखें युः जितबन्द्रस्रि पुः २०६ पर स्रवसाह (३२१) क्षुत्रामती (क्षुता-स्रोमो-वीरो-सीवराज तेजपरू-रतनपास—जिनदाम-वज-कस्याप-अपुत्री सोमजविः )

थे। सापके रचित १ अम्मूरास (१७६४का० सु० २ राह मोद्रीगाम) २ स्रत चैरप परिपारी (१७६३ मि० ब० १० रा० स्रता ३ प्राणी-चन्त्रगुजसागर चरित्रवात्म० (१८०७ मि० सु०५ रवि० राषणपुर) प्राप्त है। ७४ बमतो (२६५) सापके रचित्र १ लोहबास्ट (१८१७ मि०

च ५ र०) २ वीसस्चानक स्त० गा० १६,३ रात्रिमोजन सङ्गाय, ४ यहवनाव स्तवनाति उपसम्ब है।

अप विमास्त्रज्ञ (२०८)
अव विद्याविकास (२४५) आपके रिषत क्वी संस्कृत कप्टक आदि इसारे संस्कृत है।

ण्य विद्यासिद्धि (२१४)

**फ्ट बस्मी** (२५१)

प्ट भीमार (६१-६४) वंद्रं युग्नप्रधान जिनचन्त्रस्रि प्र० २०७

८० बीसुम्बर (१७१) " " पृ० १७० ८१ समयमाने (८६ ६६) देखें पु० प्रितचन्द्रमृरि पृ० १४२ ८२ समयसुन्दर (८८ १०६-७-८ १ २६-२७८-२१ ३१५४ महिम्मूप (४३२) वेग्स शासा, मच्छे कवि थे। ५५ महिमाइंस (३००)

५६ माध्यास (११८)

808

५७ भाजक (२६४)

५८ मामच (३३६)

५६ मेरुनन्दन (३६६) किनोदयस्रि काएक दोस्रम्युर थे। काएके रचित ककितसान्तिस्तवनादि जपसम्प है।

६ रयजशाह (७)

६१ रज्ञनिभान (१ ३ १२३) देखें गु० क्रिनचन्द्रसूरि ५० १०४

६२ रामकरण (३०३३४)

६३ राजसम्म (३४) ६४ राजसम्म (२५५ २५७) देरों मु० जिनचंद्रस्रि ए १७३

६५ रामसमुद्र (१३२) बाजार्य पदके बनन्तर नाम जिन-रामसूरि, रेसें इसी प्रन्थमें राससार प्र २२

६६ राजसुन्दर (३२ ) प्रशस्तिसं स्पष्ट है कि बाप (जिन सिंहपट्टें) पिप्पक्क बिनवन्द्रसूरिजीके क्षिप्त से।

६७ राजमीम (१४६) कविवर समयसुन्दाजीके हि। इपनन्तन हि। जयकीर्तिजीके हिल्य थे। आपके रचित भावकाराधना (मात्रा) व करम्बन् (१४ स्वयन) व्यास्थान (सं १७०६ भाव स० ६ जेसकमर, जिनसागरस्रिरि सं जसवीर एउ०) ३ इरियास्कि

मिष्पादुष्कृतस्तवभाग्रा ४ फारसी स्त मादि चपश्रम्य है।

६८ राज्यसम (२३१)

६६ रूपइप (२५१) भाग राजनिजयजीके शिव्य थे। **७० छन्पिक्कोळ(७८ १२१ १२२)देखें युव्जिनकन्द्रसरि पृ**० २०६ **७१ छटिपञ्चल**र (६८)

**७२ छन्निकीत्ति (२०७-४०५) देखें यु० जिनवन्त्रस्**रि **ए०**२०६ ५३ सम्बद्ध (३२१) कड्डमामती (कडुबा-सीमो-धीरो-जीवराज

तेमपाछ-रतनपाछ---जिनदास-तज-करुयाज-छपुमी बोमणक्षि० ) में । आपके रचित १ जस्मुरास (१७६४का० स० २ गुरु सोद्दीगाम) २ सूरत चैत्म परिपाटी ( १७६३ मि० व० १० गु० सुरत) ३ प्रम्वी-बन्द्रगुणसागर बरिज्ञबासा० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राजणपुर ) प्राप्त 🕏 ।

**५४ बसतो ( २६५) आपके रचित् १ छोत्रवा**म्त० ( १८**१७** मि० बंदर ) व्यक्तिस्थानक स्तर्था १६,३ रात्रिमोजन सङ्गाय ४ पारवनाथ स्तवनाति चपरस्य है।

**५५ विमतरम (२०८)** ७६ विद्याविक्षम (२४५) बापके रचित का संस्कृत अञ्च

मादि इमारे संप्रहमें हैं। 🅶 विद्यासिद्धि ( २१४ )

ण्ट वेसमी (२५१)

<sup>५</sup>८ भीमार (११-६४) दख्रें मुगप्रधान जिनचन्त्रसूरि पू २ ७ ८० भीसन्दर ( १७१ )

८१ समयप्रमोद (८६-६६) दर्ते पु० जिनमन्त्रमृरि पृ० १४०

८२ ममयसुन्दर (८८ १०६ ४-८-६-३६ ३४-३८-३६ ३१-

५५ महिमाइंस (३०) ५६ माझ्यास (३१८)

५७ माणक ( २६४ )

५८ माधव (३३६) **५६ मेठनन्दन (३६६) जिनोदयस्**रि आपके दोषागुढ वे 1 भापके रचित अजिनसान्तिस्तवनादि उपस्थ्य है ।

६ रथणशाद् (७) ६१ रझनिभान (१०३ १२३) देकें यु० जिनचन्द्रसूरि पू० १०४

६० राजकरण (३०३ ३ ४) ६३ रामख्यी (३४)

६४ रामकाम (२५५ २५७) देश मु० जिनचंद्रसुरि प्र १७३ ६५ राजसमुद्र (१३२) भाषार्य पत्रके भनन्तर नाम जिल-

रामसुरि देखें इसी मन्दमें राससार पू २२ ६६ राजमुन्दर ( ३२० ) प्रश्नस्तिमे स्पष्ट है कि बाप ( किन

सिंह्फ्ट्रे ) पिप्पक्रक जिनकल्द्रस्रिओके शिष्प थे । ६० राजसोम (१४६) कविवर समयमुन्दरशीक हि। इपनन्दन

मि॰ जयकीर्त्तिजीके सिम्प थे। आएक रचित्र सावकाराचना ( भाग ) २ करुपसुत्र ( १४ स्वप्न ) स्यारम्यान ( से० १७०६ भा०

सु ६ जेसक्मेर, जिनसागरसूरि प्रि० जसबीर पठ ) ३ इरिपाबिही

मिष्नातुष्कृतस्त व्याद्या ४ फारसी स्त आदि वपस्थ्य है।

६८ राम्बंस (२३१)

६६ रूपहर (२४१) सार राजविजयजीके हिन्स श । ५० स्रव्यक्तोस(५८ १२९ १२२)देलं य मिनचन्द्रसुरि पू०२०६ ७१ खब्पिञ्चर (६८)

७२ स्टिनकीति (२ ७-४०५) वेसें यु० मिनवन्त्रस्रि यू०२०६ ७३ छापमात् (३२१) कबुमामती (कबुवा-सीमो-बीरो-जीवराज

तैजपाल-रतनपा<del>क---जिनदास-तेज-करमाण-खपुजी शोमणसि०</del> ) थ । सापने रचित, १ जम्मूरास (१७६४का० मु० २ गुरु सोद्दीगाम) २ स्रत चैत्य परिपाटी (१७६३ मि० ४० १० गुस्ति) ३ प्रश्री-चन्त्रगुजसागर चरित्रवास्म (१८०७ मि० सु०५ रवि० राधजपुर) माप्त है।

ण्ड बसतो (२६५) भापके रचिन् १ स्रोद्रवास्त० (१८१७ मि० व ५ र०) २ बीहस्स्यानक स्तर्णगार १६,३ रात्रिमीजन सङ्गाय,

४ पारवनाय स्तवनादि तपलस्य है। **५५ विसक्तक (२**०८)

७६ विचाबिद्धास (२४५)भापके रचित कई संस्कृत सप्टक भाष्ट्रि इमार संमदमें हैं।

ण्ण विद्यामिद्धि (२१४)

<sup>भ्</sup>८ वेखकी (२५१)

**४६ मीमार (६१-६४) दे**सें गुगप्रधान जिनचन्त्रस्**रि पृ**० २०७

८ भीसुन्दर (१७१) ८१ समयप्रमोत् (८६ ६६) दस्ते यु० जिनचन्त्रमृरि पू० १४०

८२ समक्सुन्द्रर (८८ १०६-७-८-६ २६-२७-३/ २६ ३१-

```
पंतिशासिक जैन काम्य संबद्
```

५४ महिनक्ष (४३२) वनक हाता अच्छ कविया।

५५ मदिमाईस (३००) ५६ मद्भवास (३९८)

₽o₽

५६ महस्तास (३९८ ५७ माणक (२<u>६</u>४)

५८ माध्य (३३६)

५६ मेरुनन्त्न (३६६) किनोत्यस्रि भाषक दोसागुर थे । स्राप्क रचित स्रावितसानिकस्त्रवनाति स्यवस्थ है ।

६० रयमहाह्य ( ७)

६२ एकनिमान (१०३ १२३) वैझें यु० जिनवन्त्रसूरि ए० १०४

६२ राजकरण (३ ३ ३०४)

६३ राजकारी (३४ )

६४ राज्याम (०,५० २५७) दल्ले यु किनचैत्रधूरि पू० १०३ ६५ राजनसुद्र (१३२) झाचार्य प्यक्ते व्यवन्तर नाम जिन-राजसूरि दल्लें इसी प्रन्यमें राजसार पू० २२

६६ राजसुन्तर (३२ ) क्रास्तिसे स्पष्ट है कि साव (जिन सिंहपट्टे) विष्यक्रक जिनचन्त्रसूरिजीके क्रिया है।

सहपट्टे ) पिप्पक्षक बिनचन्त्रसूरिजीके क्षिप्प से । ६७ राजसोम (१४६) कविवर समयसुन्वरजीके सिः इपेनन्त्रन

५४ (जनसम् (१४८) कावन सम्मानुष्याक छ। धूरनत्तन धि अपकीर्तिजी हिरम्य थे। सापके एनित साक्काराधना (जना) २ करणसूत्र (१४ स्वन्न) स्यात्मात् (सं० १५०६ सा सु ६ केलक्कोर, किनसात्मसूरि सि असमित पठ०) १ इरियाणिकी मिन्यातुम्ब्रेस्टरज्यासा ४ फारसी स्वरं सामि सम्ब्रम्

६८ राज्यंस (२३१)

६६ रूपहुप ( ४१) स्नाप राजविजयजीक दिल्प ध । अक्ष्मक्कोस(५८ १२९ १२२)देगों यु०िमनचन्त्रमृरि ४०२०६ **७१ सक्तिपासर (६८)** अन्य सिक्ष्मकीसि (२०७-४०५) देखें यु० जिनबन्द्रमृदि पु०२०६

५३ स्त्रघनाइ (३२१) कडुआमती (कडुबा-स्त्रीमी-बीरो जीवराज तजपास-रतनपास-जिनदास-तज-ऋत्याण-सपुत्री घोमणसि० ) भ । भापक रचित, १ अम्बूराम (१७६८का० मु० २ गुरू मोद्दीगाम) ° सुरत चैरय परिपारी ( १५६३ मि० द० १० गु० सुरत) ३ प्रन्ती-चन्द्रगुजसागर चरित्रवास्त्रः ( १८०७ मि० मु०५ रवि० राभणपुर )

माप्त है। ७४ बसनो (२६५) भाषक रचिन् १ छोत्रबास्न० (१८१७ मि० व ५ र०) २ बीजस्थानक स्त्र० गा० १६,३ रात्रिमाञ्चन सञ्चाय ४ पाइबनाय स्नवनादि उपलब्ध है।

ण्५ विमरुर**न** (२८)

७६ विगाविसाम (२४५) भाषक रचित क्य मॅस्फून भप्नक भादि हमार संग्रहमें हैं।

**५३ विशामिद्धि (२१**५)

<sup>५८ वेस</sup>जी (२५१)

भ्हं भीमार (६१-६४) देखें युग्त्रधान जिनचन्त्रमृदि प्र० २ अ ८० सीमुन्द्रर (१४१)

८९ समयामीन (८६ ६६) ईग्र्यं युक भिनयन्त्रमृदि युक् १४२

८२ ममयमुन्दर (८८ १ ६ ४-८-६ ३६-३४-३/ ६ ३१-



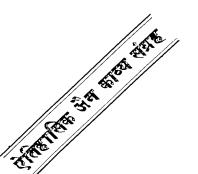

२०८ वितिहासिक क्षेत्र कात्म सीमह

>०० ०२०) देखें क्योंन्क प्र० १६० कीर रामसार प्र० ४५।

८१ मनव्यर्ग (२०४)

८४ सहस्रकीर्ति (१७५ ७६) देखें यु० मिनवन्त्रसूरि ४० २०६

८५ सारमृति (२६)

८५ सारमूच ( २३ ) ८६ सामुकीति(६२ ६७-४०४)दैसं यु० किनबन्द्रसूरि ४० १६२ ८७ सुसरक ( १४६ )

८८ सुमतिकानोज (६४) " ४० १०५ ८६ सुमतिकाम (१६८)

६० सुमतिबिजन ( १७७ ) ६९ सुमति बिमक ( २५० ) ६२ सुमतिरंग ( ४१०-४२१ ) देखें यु० जिनन्यसंस्ट्रिय ४० ११५

हर विकासिद्धि (४२२) हथ सोमक्कर (४८) साप च जयसागरजीके विद्वान रिल्ब सं। विकारित्रिवेणी ४० ६१ से ६३) में सापके रचित कई

सद्धारिक पर भी पाने जाते हैं। १५ सोममृषि (३८०) जिनपतिस्रि हि जिनेदबरस्रिजीके भाग स्रित्य थे भीर ७ अस्मातिस्रक्तीके बाग सतीर्ष थे।

भाव सुस्तिन्य थे भीर च भागपिककानीके साथ सर्वीर्य थे। रहें जीनपुरा वप ० ए १६४। ६६ सर्पकुक (५७) महो०-पुरुवसारारतीके दिल्य से, करकेन पुरु

दल कानुसाब २ १ १६४। ६६ वर्षकुर (५७) अहो०-पुरुवसागरमीके हिन्दा हे, कल्हेल पुरु जिनकन्त्रपृष्टि ४ १६ १७ वर्षकन्त्र (२५६) क्लाई होत, कालके हस्तिह कान्य वक्त

गहंधी भी संख्डमें है ।

हट इपनन्द्रन(१२४ ३२ ३३ १४६ २०१ २०३)वसंयुक्ष १७४ हह इप बहुम (४१७) वर्से युक्त भिनयन्त्रस्रि ४० १८५

१०० सवस्मुन्दर (४२०)

१०१ हेमसिद्धि (२११ १३)

१०२ श्वमाकृत्याण ( २.६६ ३०६-७ ) वृद्धे इसी प्रन्यमें राससार ए० ६४

१०३ झानक्ख्या ( ३२६ )

१ ४ झानकुस्छ ( २३२ )

१०५ झानइप ( ३३५ ३७८ ) देशें यु० जिनचन्त्रस्रि पू० ३०५ कवियोंक नामरु आगे प्रस्तुत संबद्ध ( मूख ) क प्रव्होंकी संख्या दी गई है। कद कवि पश्ची नामसे पश्ची समयमें कद हो गये हैं अतः संदिग्य परिचय देना विषद नहीं आन हुआ।





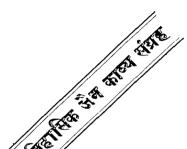





परिदासिक जैन काम्य संग्रह

कानज़वि जु देखु कोइ हियन, संघ मगछित देइ फछ । जिल्क्च स्रि पहु सुरगुरुवि, घम्मु पयासित जिल अम्छ ॥३॥

भगवत्म्यु क्रिणि विनु सयळ संबद्ध विकासपुरि । किय प्रयह जिल इसम सुविष बहुदिद् छातु मरि ।

क्रिकि परिकोहर क्रुमरपालु नरवय तिहुरण गिरि । पंचसत्त मुणि नेमि खेणि बारिष देसण करि।

चरजेणी वनक मोडणि तमडै, मिलि परिबोहर झाम बिंड !

क्रियदत्त सूरि पहु सुरगुरवि, हुयड न होइ सह इत्थु कक्कि।। ४॥

बारह पंच्चरह ध्वस्र वैसास छहि दिणि। सार जिप्पत्ता मुर्णित् रुविड जिनचंतु पट्टि तहि (१ जिप्पि)।।

किद्ममपुरि जिण बीर मुवणि वादिय मणु मोहद् । गम्बद्ध जेम सुद्धंम सामि मदिक्ज दिण बोहद्द ।

क्रिजबन्द सुरि समु चन्दु सम, सरसवि सरजोयस्य ग्रस्यु सिणि। ા ૬ 1

बारह सहतेवीस समहत्रतिय सियतेरसि। वनेरपुरि ठनिक सुरि मिणपत्ति महा रिसि ॥ मंतु दिनु अयदेव सूरि स्रादि सुपवित्तिण

बात्वागु पहुंबिरायइ तज्ज क्रिणि रंजनि जयपन्न क्रियत।

हरहरव सदि जीन पर्याटेट, जुन पहालु पहिन्ययह ॥ ६ ॥

बारमहुब्तरङ् माद् सिय छड्डि मणिङमङ् । त्रिजेसर सुरि परसच्य सञ्ज समञ्ज विविद्ध सनन्तर । स्रिमंतु सिरि सम्बयक्युम् अमु दिनतः। आस्त्रपदि निजयोर मुत्रिण यहु बच्छवः (को) नतः॥ कंसास तात्र स्करि पद्धः, वेण वेषु रक्षियामणः। सुपर्वति सम्बद्धः, विकासमानः

कसास ताड सकार पहर, वंण बेसु रिक्रमानण ।
सुपर्वति सह सुंगहि गाविर, जय जय सह सुद्दाक्यत
क्रिजकरूड किम्मूल सुरि किम्मूले सुंगहि क्रावेद सुंगिति स्वी
क्रिजकर किम्मूल सुरि किम्मूले सुंगित है।
क्यादे जाम कर्द्ध राव्य है।
काम पर्यासिक सुरि चंसु सुग्यक्त किम्मूले ।
विदि संसु स नेदक दिज्यादिया, बोर तिल्सु किठ होन घर ।
पुशन्ति मणोरह स्वस्त ठिद्ध क्याद पर्वति नारि नर ॥ ८ ॥
[इति वन्यदम्]



वेतिहासिक जैन काम्य संपद 3 बारबादि हु देतु झोड़ हियद, संघ मणद्वित देड़ पाछु । क्रिक्ट सूरि पहु सुरगुरुषि पस्सु पवासिक जिल समस्तु ॥३॥ बारवर्ष्ट्र जिलि वितु स्वयन्न संपद् विकामपुरि ।

क्ष्मि पगह जिण रूसम मुक्ति बहुबिह राष्ट्रमु मरि । विक विकेश कुमरपाल नरवय तिहुयण गिरि । र्वचसत्त मुणि नेमि बोणि वारित देसण करि ।

इत्रोजी वन्त्र बोइणि तजर्द, मिणि परियोद्दर साण वस्ति। क्रिक्ट पुरि पह सुरगुरिन, हुयब न होड़ सह इत्यु क्रकि॥ ४॥ क्षा पंतुत्तात प्रकार चेताल छहि विणि।

स्य जिल्ह्य मुजिब ठबिब जिनचंदु पहि तदि (१ जिल्हि)।। क्षित्रपूरि जिल बीर सुबनि वादिय मणु मोद्द ।

ाल्क क्षेत्र सुक्षम सामि भक्षियम दिया बोह्य । ्राहरून सूरि जसु चन्दु सम, अञ्जाब एक्कोबास्ट गमणु जिलि।

ા ધા ्रिश्लीस समझ कविव सिय हेरसि। क्षेपुरि डबिन सूरि निणपत्ति महा रिसि॥

्रबुविरायद चलर मिणि रंजवि समपतु सियस।

दा महि जीग पथिक जुग पक्षाणु पहुक्तिप्यग्रह ।। ६ ।। 🕫 सिय छद्धि भणिज्ञाह । बाएँ <sub>बंसर</sub> सूरि प्यसच्य समु सक्छ विविद्द सन्दर्भ ।

हो हिल सुरि सुरवि सुविधिया,

#### ।। मईम् ११

#### पेतिहासिक जैन कान्यसमा ११ असी गुरु गुण फटफद ११

किणक्कद् प्रमुद्धार्यं, सुगुरूज को पदेइ घर-कृत्यं। मंगळ-दीवीम कर सो पावद मंगळ विमर्छ।।१॥ धन्यारद सह सदसन्त समिष्टिय संबद्धरि।

भासाद्ध सिय छहि विश्वकोर्टम पवरपुरि ।

महावीर जिल्लासबिलिहिय संठिउ जिल्लाहा ।

त्रिणि उद्योगड पंतु महु पंडिय त्रिणक्छा । शुर तक कम्म नाहय पहुद, विक्ता द्वार पसिद्ध घर । परिदर्शने मानि विद्य पयुद्ध पुरुषि परिवास सुपरपरि ॥१॥

अयारह गुणहत्तरत्र फिसण बैसाय छट्टि दिणि । विश्वबद्ध वर नयरि संघु मिक्क्यिट आर्णदिणि ।

क्ट्रमाण जिणसवणि सयड तक्षि पणड महोछबु ।

देवमदि संक्षिप स्पि निष्यत्व सुनिष्ठः । सायम पुत्रति स्पि निष्ठः, जिम झाय नाय संक्षुः मण । फिलक्त स्पि पद्ध सुर गुरि भुगांव न सक्तः क्षुन्द गुण ॥ २ ॥ सन्त्रावि जसु कस पस्ट महिष्द्रकृष्ठ स्परिष्ठि ।

कडजनि जसुगुण नियरः युणिई पंडिय बहु मचिहि । सङ्जवि सुमरिकर्जेतुं विभक्तुः भवदुरम् पश्चिम ।

नाम महणि कुणंति असु अञ्जलि महिन्छा दिण।

मेतिहासिक जैन काव्य सम्रह

प्रस्ट प्रमासी सेरेगी हैं सुप्रधानानी जिनक्त मृरिकी

(मेसक्सर माण्डाराररीयप्राचीन राज्यभीय प्रतिके काडफ्डमर विशेष

#### पतिहासिक जैन काम्य सग्रह

# ॥ अरे गुरु गुण पटपद ॥

त्रिणवळ्द-पमुद्राणं, सुगुरूण जो पढेइ यर-कर्पः। मंगळ-दोवंमि कय, सो पानदः मंगळं विमर्छः॥१॥ "ग्यारद्र सह सहसत्तः समद्दिग संवष्ठरिः।

भासादक् सिम छडि चिक्कोटंमि पवरपुरि।

महावीर किणभविषिष्ठिय संठिउ किण**व्यक्** ।

न्निणि धक्रोयत चंदु गन्नु पंडिय जिणवक्रद । गुरु तक्ष कृष्य सादय पगुद्द, विश्वा वास पसिद्द घर । परिदर्शि आवि विदि पसद कर्ड, प्रदिव पसीस्त्रकड् सुपरपरि ॥१॥ दग्यादद् गुणहत्तरह किसण वैसात स्टिडि विणि ।

वित्तबद्ध वर नयरि संघु मिक्रियड व्याणितिणि । बद्धमाण जिणसवणिभयड तर्हि चणड महोछनु ।

हेबमार संठिया स्टि किणत्त्व सुनिश्च । भायम पुणित स्टि निष्ठ, जिम झाम नाम संहुद्ध मण । किणत्त्व स्टि पद्ध सुर गुरिब सुर्णाव न सक्त हुन्द्व गुण ॥ २ ॥ भाकति जस्त कस पस्ट महि खर्डेड परचिद्धि ।

सम्मान मधु नार १५०० मध्य स्थापित । सम्मान मधु प्राण नियरु युणित पेडिय बहु मसिदि । सम्मान युग्पिकांतु किपानु सम्बद्ध पनितान ।

नाम महणि कुणेति असु अङ्ग्रीक मक्किण दिण।

बाहजाबि जु बेखु स्रोद द्वियत, संघ मणक्रिय देइ फर्छु । जिजदत्त सूरि पहु सुरगुरुवि, घस्सु प्यासिक जिल अमछ ॥३॥ समयदृष्यु क्रिणि दिनु सम्बन्धं प्रेम्स विकास्परि । किय प्रयद्भ किल उसम मुक्लि बहुबिद् उछनु मरि। किंजि परियोद्ध कुमरपाछ नरस्य विद्वयन गिरि । पंचसत्त मुणि नेमि श्राणि बारिष देसण करि। बङ्ग्रेजी क्क्ड मोइणि तजर, जिलि परियोद्ध झाण बिंछ । किणवृत्त सुरि पहु सुरगुरवि, हुक्छ न दोद सद इल्बु ककि II V II बारह पंज्ञास्त्र भक्त वैसास छड़ि दिणि। सह किञ्चल मुर्जिद ठविड सिनचंदु पट्टिसहि (१ किणि)। क्लिमपुरि जिल बीर सुवित वादिय मृजु मोह्य । गण्यस् जम भूहंम सामि भविषण दिण बोहत् । क्रिणचन्द्र सुरि क्यु चन्त्र सम, सन्जवि उन्नोशहर शयणु जिणि। 11 4 11 बाराइ सङ्देवीस समझ्कतिय सिय हैरसि। बवैरपुरि ठविड सूरि जिज्जपित महा रिसि ॥ मंत् दिन अयदेव सुरि सुरिह सुपविचित्र, लस्थाणु पहुविरायद् तणङ क्रिजि रंजवि अयपतु स्थियः। श्ररहरूम सदि कमि प्रविद्य, कुम पहालु पहुविन्यवट ।। ६ ॥

बारमदूरतरङ् माइ सिय छट्टि मणिज्ञाङ् ।

फ्रिणेसर सुरि पदसर**ः** सपु सक्दु विविद् स**ण्याः** ।

पेतिहासिक जैन काम्य संगद

₹

सूरिमंतु सिरि सम्बएक्स्राइ असु दिनड । मारुउरहि क्षिणबीर भुवणि वहु एप्छ्य (की) नट ॥

र्फसास ताळ इस्टरि पश्चर, वेज वंसु रक्रियामणड । सुपर्वति मट्ट सुंमदि गहिर, जय जय सद सुदावगढ ।।।।।

जिणकरूक् जिणवृत्त सुरि जिणचंदु जु जिणकः।

तुप सुष्यः वासीस दिति जिणेसरस्रि सुणिकः। स्पद्धि जाम अल्ब रहह तथि। जास मह विणेसर ।

वाम प्यासिड सुरि धेमु सुगपबरु किमेसर ॥ निक्रि संजुस नंदर दिजगित्यु बीर तित्यु विरु हो उघर। पूजन्ति मणोरद्व समञ्जलद्वि, फल्बद्व पढेति नारि नर् ॥ ८॥ [इति पन्पदम्]



×

## ॥अभि जिणवसमूरि स्तुति॥

सिरि सुपर्वाव पसाउ कर, गुरु भीकिणदत्त सुरि। बन्सिसु सरतर गण गथकि सुरि कम गुण पुरि॥१॥

बस्सिष्ठ अस्तर गंग गयान सूर नम गुण पूर ॥ १ ॥ संबन क्ष्मारक वरसि, व्यक्तिक असु अस्म ।

बाक्रिया मंत्री पिता जणिय, बाह्य (इह) दिवि सुरस्म ॥ २ ॥

इंगताल्य किणाय गाहिय, गुणकुत्तर्थ कर्स पान ।

बदसारह बिद् सिंह दिशि, पर पणमी सुर पाड ॥ ३॥ संबद्ध साक्य कर सिदिय, सोवन सस्तर धीव।

कुग व्याप जागि क्यांडियुड ए, सिरि सोहम पडिविंग ॥॥॥

किय बोसिट कोशियी जितिय क्रियमाळ बाहन्त । इत्यापि सम्बंधि विस्पृतीय पहुंच्य नाम न समा॥ ५॥

सुरि मंत्र बांक्षि कर सहिय साहिय तिल प्रराजित ।

सावय सनिय सन्त इस परियोदिय जण कृत्यु ।। ६ ।) स्परि करि केसरी दुइरस, चरुक्ति वेच निकास ।

भाग न स्रोप कोइ कांग, जमु प्रथम इसरराय ॥ ७॥

संक्रम बारद इस्पार सम्रह्म अञ्चलनेरसुर ठात्र।

इत्यारिस भाषाङ् सुनि, सन्तिपत्त सुर झाणि॥८॥

भी किणक्क सुरि पण भीकिक्दत्त सुनिद्ध ।

क्षिय इरण महस्करण, करउ पुण्य भागंतु ॥ ६ ॥

्रश्री पुण्यसागुर **कृ**म

# ॥ क्षीजिनचन्द्रसूरि अष्टकम्॥

भोजिनदत्तं सुरिन्द्वयं, भोजिनचन्त्रं सुणिन्द्र।

मव (१)र मणि मंदित भाछ यस, कुमक कुमुद कगचंदा।१॥ संक्त भिव भक्ताणवर्ष, सहदुधि सुद्धि जम्मु ।

शसक तात मुमातु अमु, दल्दण देवि भुगम्म ॥ २॥

मंदन बार निरोत्तरम, कागुण नवमि विशुद्ध। यथ महत्त्वय भरि धरिय, पास्ततीण पटियुद्ध॥३॥

भारद मह पंजीनत्त्र च चैनात्माद सुदि छाहि। भाषित्र विकास्त्रर नयोदे, जिलदत्त सूरि सुपट्टि।। ४।।

नेविमद्र साइब फमिणि, चबदिस सुद्र परिणामि ।

मुरपुरि पत्तत्र मुणिपवर, भी भोगणिपुर ठामि ॥ ५ ॥ मुरु रूर पूमा जह करइ ए नामय वामु क्रियम ।

रोग माग भारति ठेल्द्र ए सिम्रह स्टिउ गुविनार ॥६॥ माम मंत्र जे कुछ कफ्ट ए समु तम् सुद्धि निर्मेश ।

भनवंतिक सबि नसु हुवर्ष क्रजारंभ सर्पेस ॥ ७ ॥ भासु सुक्रमु क्रिये सिगमिगे ए, चंदुज्ञस्त निकर्मक ।

प्रमु प्रशाप गुण विष्कृतः इस्त इसर वरि संव ॥ ८॥ वय भाजितपन्द्रम्रि गुरु, संधिणित गुणि वुन्त ।

मी "पुरवमारा ' बीना" महानुर हाउँ मुत्रमन्न ॥ ६ ॥ इति भौजिमकपुर्गि जहात्रभाषोड अध्यक्षे मेर्नुनेम् ।

(गुनाबक्तारी सावनिके गुरका वे १२६ ग उद्गा)

# शाह स्वण कृत

श्रीजिनपीतसूरि ववल गीतस्

बीर भिजेमर नमइ सुरसर, इस एड् फ्लिमिय एव इस्छे ।

मुनवर जिनपति सुरि गुज गाइसो, मन्तिमर इरसिद्धि मनिरमछे ॥१॥ विद्वान शारण सिंद सुल कारण विश्विय पूरण कृदयकरो ।

विषय विभासन पाव पंणासन, हुरित विभिर सर सहस करी ।।२।।

पुरुषि परिनद्भार सुरि सुरिहवर शम दम संयम सिरि तिसन्द्र प।

इणि कसिकावरि पद जो सुगएवर, सिलक्द सुरि महिमा निस्त पा।३॥ भरिव मदमण्डले नयर विकामपुरे, समोक्द्रीन काग साणित प ।

समुदर गेडिजी स्कूब दैविय जामु वर पुत्त ककाजिइ ए ॥ ४ ॥ विक (म) संबद्धाः बार वहोतरे चैत्र पुरि बार्छम को जाईमब ए। नवर नर नारि नय(व?)रंग भरि गायो, असोवरवत् क्यावियड पा)धाः

विणि सुद्र दिवसदि निय मन्त्रि रंगदि, क्ष्म्प्रव ऋरिय नव नविय परे । निरुपम "नरपति" मामु तुमु किञ्चप, ऋमि ऋमि बायइ तात घरे।।६॥ बार अहार ए बीर जिलासय, प्रानुज वित्र दसमिय पक्त । बरीय संज्ञम सिरीय भीमपद्भीपुरे मन्दि वर ठविय जिणबंदसुर ।।।।। भद्द सवछ भार सिद्धांत सदगाइए, सजनमण नवण आर्णश्याद ए ।

नाम गुज वरण गुज प्यासण वह बिद् संघ सोद्रामणंड ए ॥८॥

बार त्रेवीसर नयरि वन्त्रेरप, कातिय सुदी दिन तेग्सीप। मी जिज्जन्दसुरि पाटि संठावित्र, भीजवद्य सुरि भावरीय ॥६॥ गुरुम नामेग जिन्तपति सुरि छत्वउ, चन्त्र कुर्संबर चन्द्रसउ ए । विद्वरण संबद्ध देसमि गुण मरिड समाइ सरोरह (१ वर) ईसलड पा!१०।। परित किरि स्व मान्स शुण बाबार अज जण जेंपर मनि परी ए। मिरि मास्ट्रय कुरु फमछ दिवायर, बादीय गय घड कसरी प ॥११॥ पामीत अञ्च छनीस विवादिहि, अयसिंह पहविच परपद (इ) ए । बोहिय पुरुषिय पमुद्द नरिन्द्रह्, जासु बयणि जिण मादर(इ)ए ॥१२॥ वीतिय बहु मीम पयद्विय वह दिय, यापिय रीति ठारतर तणी प। जासु पय पणमण सामणा दक्षि, देवि आखंघरा रंजिबी ए ॥१३॥ भड मरकोटडि नेमुधन्य निवमण (गुरु)गुरु देखि मनु मविगम(इ)ए। मासु मनि निवसए सरह जिण धस्म सरह भाषारि सर

मनि गम (६) ए ॥१४॥

ममियत बारह वरिम भण्डारिय, मुगुर देखनत अभय मारे ॥१५॥ मद मनर बामरे पट्टम पुरवर भीयजिनपनिसुरि पेरिन फर । नंड मनि मालिय संपंत्रज्ञेग भाणिय भानिरीयडे गुरु इतिम भरे ।१६। नासु संगोम सुनियपय जागि जाणिय संबद्दरिय दीरिन फर । नयग जिय सामग प्रभाव प्रयक्ष्मंत्रः प्रमुक्तः प्रान्द्रणपुरः सगरे ॥१७॥ मुलस्टित बाणि बन्धायु फर्रमंड भवित बाइनड विविद्य परे । माह(शृष्ट् मावय जग जन्म सत्रा करइ सब सारइभुरभुपरि पर॥१८॥ बर्न्न निर्मंतरे पार सनदानरे माम क्षमादि जिल बलमरी ए। मन्त मह सामदि मिय इसमी दिवसदि चहुन्त सृति समरापुरी ए।१६ म्यु भी जिल्लान सृति शुरु जुलपवर साद 'रबा' इस संबुध्द थ । ममरद जे भर मा र निरंतर वहा पर नहिनिधि मंदन(६) प ॥२०॥

नावणु मोपुरि(पुरे) नयरि शामागर शुरू २ चि(बि?) रिय जोनइ अपारे

1

#### कवि भन्नउ कृत

# श्रीमजिनपतिसूरीणा भीतम्

बीर जिणेसर नमीड सुरेसर तस पह पणमिय पय कमछे।

युगबर किनपिन्त्रिर गुण महन, गुण गण गाइसो मनि रमछ।१। विद्वमण तारण सिव सुद्द कारण, वंक्रिय पूरण कक्षपतरो । विधन विज्ञाहान पाव प्रणासन बुरित तिमिर न(१म)र सहस्र करो ।२। काम घेनोत्तम काम कुम्मोपम पूरण जम चिन्दारयण । भीय किय सासयि नव नव रंगिष्ठि, अतुष्ठ प्रभाव प्रगानीयकरण 181 विद्रमण रेजण सद बहु संजय देसण नाण चारिकत्रका । सक्छ जिलागम सोहत सुन्दर अभिनवद गोयम सर्वदंदो ।४। पुद्रवि प्रसिद्धत सूरि सूरीसर चन्त्र **पुर्सनः** चन्त्रकृत ए । कमछ नयत्र संगद्ध प्रश्न कारण गङ्गमद्ध तासु जसु निरमध्य प ।५। इणि कक्किक्कक्किद्धि भवर नवि सुणीइए, सिरि माल्ड्स कुछे सिर ठिछड प सोइम बॅमिडि बयरह साक्षिद्धि जिलकाए सुरि महिमा निकड ए ।६। मबर वर बासरि पुरुष भर भासूरे सुख नसुत्रि चउपइ सु सारो । युग्रई सुर नमई नर चरण चुड़ामणि, जायब पुत्र नरवय कुमारो ।अ नर वर मारिय परि घरे गायड असोवग्द्रन मधावीड ए । तस घरणीय माणव मन हरणीय च्छव गरूभ ऋराबीट ए । ८ । देखि मुरमुण्डले नगरि विक्रम पुरे जसी बरद्धन जाग जाशीए ए।

सहबद्देषिय स्थारि कपन्न । तिहुषण समक्षि वाताणीत ए । ६ । विक्रम संक्ष्मने पार बहोतर, चैत्र बहुक साठमि ( सारमि ! ) पर्वरे !

मछद्दीय क्रय ''नरपनि 'इणि नामिद्दि, कमिकमि बाधइ ए तानघर ११० यार भट्टारह म बोर जिमासम, फागुण धुरि दसमीय पदर। परीय संभमितर मीमपदीय पुर नांदि ठिपय जिणपन्दस्र । ११ । पदव किणागम पसुर, विजावज्ञीय, दरमणि त्रिसुबनु मोद्दीऊँ ए । कमस दस्यवत दह सुकामस, गुणमणि मन्दिर मोदीक ए। १२ । न्दर फ्रांस राम सुष्य रचनायर निद्वमण नचण आर्मदर्यको । महायार सोइइ ए भविष्ठ जन मोइइ ए, घाउइ ए मोह तिमर इर्गना ।१३ गार तंबामइ ए नयरि वयर्ड ए, काहिक सुदि दिण हरमी ए। जागीय जयदव मृरिद्धि चापिय विदुक्षण जण मण उन्द्सी ए ।१८। मिरि जिणवन्त्रद् तजय मुपानिद्धि अवसम रस भर पूरायउ ए । सुवहीय चार विद्वार कांत्र अजयमर नयरि सम्मामरिउ ए ।१५। पामाउ अंतु छत्रोम विवादिद्धि जयसिंद पुरुवीय परपद्द ए । बाहिय पुरुषिय प्रमुर नरिवृद्ध निमुजीव वयणि त्रिण ध्रम्मुक्ट्य प ।१६। दीनिय बहुतीम पर्याट्ट्य बहुबिह् विंब्, यापीय रीति गरतर नगाए । प्रमुपय पेपद्र ए निमिनिन संबद्ध पुद्रशाकालंबर 'किशी ए ।१०। मुक्रिन बाणि बन्याम कांत्रुव, धरून समाद्व सनद्वरह ए । मन सुद् झामिद् दसमित्र निवसिद्धि पहुनत सुनि समरा पुरा ए ।१८। परण कमक नरपर सर सदद सद्गत विने नियास हुए। युमर रयग पाछापुर नप्ररिद्धि तिहभाग पुरद्भ द्भाम हु प ।१०। सागर कम ग्रीह भेमर जिम 'भक्तर" पाप कमन प्रामिय करर । समाद्र ए ज नर भारि निर्देतर निर्दा पर रिद्धि सपनिदि सन्द्र ए। । इति भीमध्यितपति सरी भीतम् ।

### अीजिनपति पूरि स्तूप कलशः

जनितमुदनतोषं रम्यसम्यदत्वपोषं, षटितद्वद्वपमोषं स्नात्रमस्यस्वदोषम् ।

प्रमुजिनपविमुरे प्रीणिनपाञ्चस्रे

स्थापातमञ्जात्रे स्ट्यते पुण्यपात्रे ॥ १ ॥ सनस्यसम्भे सानिर्गानपुरम्

क्सक्रमसंग्रियाने पुष्पमास्त्रपाने । क्सक्रमसंग्रियाने पुष्पमास्त्रपाने ।

जिनपनियतिमूद भन्ननं सङ्जनानां, जनयनि सवनोदं विश्वविद्यत्रमोदम् ॥ २ ॥

भीमस्त्रद्भादनपुरसर शोन्नतस्त्रपुरस्ते
स्पृजनमृथि जिनपतिशुर रहस्यानोजनंदा ।

स्पृजनमृषि जिनपनिशुर रहमानोधनेदा। धारे नीर स्नपव मुनरा मञ्जाषाचा महोकाः,

प्रेयः भ्रेयः भ्रियमनुषमा येन रस्यां समन्ते ॥३॥ इति जिनपतिम्(रगतिमः श्रोसुषमा

प्रमुपुगनरमध्यूम्वामिनस्मन्नापः ।

मधिन रूपधर्षी मञ्जितः सञ्जितसीः

सङ्ख्डमदाराध्या पानु संपाय रहसी ॥४॥

॥इनि भ्रीजिनपनिम्रीया स्नूपकश्याः॥

#### ॥ स्रीजिनपमसुरि गीतम् ॥

सरनर गच्छि बर्द्धमान-स्रि, जिणसर स्रि गुरो ।

समयदेक्स्रि निणवस्त्र, स्रि जिल्लाच कुम पनरो ॥१॥ स्मुरु परंपर सुलहु तृन्दि, मविश्रहु सचि भरि ।

सिद्धि रमणि जिम वरइ सथंबर नव नविय परि ॥ आंचडी

मिजवन्दस्रिर मिजपतिस्रिर जिथम हु (१र) गुणनियानु ।

ववशुक्रमि उपनक्षे सुगुरु, जिर्णीसंघ स्रि जुगप्रयानु ॥२॥

वासु पाटि बदविगिरि उदय है, जिणप्रमस्रि मानु । मनिय कमस्र पहिनोहण मिछन विमिर हरण ॥ ३॥

राउ महंमद साहि जिणि निय गुणि रैजियर्ड ।

मेडमंडिं डिडिय पुरि, किया घरमु प्रस्टु किउं॥ ४॥ इसु गठ पुर परणु भयति, किल्प्रेक्सरि सरिगड।

तिणि धापित्र फिणमान्युरि तमहु असु मनद् रात्र ॥ ५ ॥ गीतु पत्रीतु जो गावण सुसुर परंपरद्व ।

सपछ समीदि निकार्दि पुर्दाशिदि तसु नरह।। ६।।



## # श्रीजिनममसूरि नीतम् #

फ सखदुरु डोडी समर है, के बरनड कडाण ए।

जिन्प्रमस्रि जग स**स्ही जर** जिलि रंजित सुरुताणू ॥१

चलु सित्त चैदण जाह गुण गरुवट जिन्छमस्रि । रिष्टियह दसु गुण गाहिं राय रंजणु पंडिय तिस्र । स्रोचसी

मागम् सिद्धंद्व पुराणु बलाणिक्ष, पदिवोदद्व सम्बद्धोद्व ए ।

जिण्डामसूरि गुरु सारिकड हो विरस्त दीसङ कीइ ए॥२ माठाई। भारतिहि चडमी तेबाव्य सुरितागु ए ।

पुर सितु मुख किण्यम सूरि चरित्रवः, जिमि सिस इंदुविमाणिए ॥

"असपनि" "इतुक्रोतु ' मनि रैजिड दीटेकि किळाम सूरी ए। एकति हि मन सामड पृक्क राव मणोरह पूरी ए॥ ४

गाम भूरिय परोक्षा गण वस, तुरु हैई सुरिताणू ए । जिल्लामसुरि गुरु कॅपिनई छह, तिहुमणि समस्थि माणू ए ॥०

द्धांस दमामा सर नीमात्रा गहिरा बाजद सूरा ए । इणपरि तिल्झमनृति गुरु साबद संघ मणोरद्व पूरा ए ॥ ६



## ॥ अभिजनमस्युरीणः मीतम् ॥

उद्य छ ग्रार्नर गछ गयणि अभिनुष्ट सहस फरो।

सिरी जिल्हासुसूरि गणहरो, जनम करपनरो ॥ १ ॥

बंदह मनिक अन जिल्ह्याद्यण, बण नव वसंतो ।

छनीस गुण संसूत्री बाइय मयगळ दसण सीक्षा ।आयडी।

वर पैयासियः योस सुदि झाठमि भणिहि वारा ।

मन्द्रि असपन 'मइमदो" सुगुरि डीलिय नगर ॥ ? ॥

भाषुणु पाम बद्दमारापः नमिनि मादरि नरिन्दो ।

समितव कवित बसाणिकि, राय एखद सुणिता ॥ ३ ॥

इरसितु देइ राव गय तुरव धण कणय देस गामा।

मणइ अमेरिक जा चाइ हो संतुद्द दिउ इमा॥ ४॥

एड गृह किप जिण्डामसरि सुणिबरो अनि निरीहो।

बीमुरिंद संस्रहित पातमाहि, विविद् परि मुणि मीटी।।'दा।

पृत्तिवि सुगुर बनादिकदि, करिवि सदिधि निसाम् । दः पुरमागु अनु कारबार नव बमनि राय समाग् ॥६॥

पान इथि चाडियि जुगपबन जिल्लाब सृदि समेना । मोक्सइ राउ पामास इ बहु, मसिक परि करीनो ॥आ

पाजिन पंच मन्द्र गहिर मरि नाचहि तरण नारि।

र्षेद्र भम गर्दश्मिट तु गुर भाउद्र बमनिद्धि महार ॥८॥ गम्म पुर पराव गपरा मपस, जायक जन दिनि दान ।

मंप संज्ञ बहु भगति भरि, नमाई गुर गुजनियानु ॥६॥ मानिधि परमिणि देवि इमें जीन जुग जयबन्ती।

मेर्ड निग्नमग्रि गुर मेनम सिरिटणड क्तो ॥१॥

## ॥ क्षीजिणदेवसूरि गीतं ॥

निरुपम शुण राज मणि नियानु संसमि प्रयानु ।

सुगुरु जिल्ह्यमसूरि पर ध्वयंगिरि ध्वयंके नवस माणु ॥ १ ॥

यंत्रहु भविष हो सुगुर निजनेक्स्र्रि हिद्धिय वर नगरि वेसजव कमियरसि वरिसप सुणिवरु वापु पणु कलविष्ठ ॥ मांचकी ॥

जेहि कन्नाभापुर मंद्रणु सामित्रं भीर मिणु।

सद्दमद् राह् समिष्यदं शापित सुम छगति सुम दिवसि ॥ २ ॥ -नाणि दिन्नायो कछा कुसके विधा वसि शतंत्र ।

कत्तन स्ट्रं नाटक प्रमाण वकालए बागमि गुण बमेर ॥ ३॥

भनु इन्न मत जमु इन्छि धपनुं इहु मुलि रस्गु । भनु बीरिजि रमणि चूडामणि जिणि गुरु दरि परिष्ठ ॥ ४ ॥

चयु जियसिय स्रि दिक्षियाङ भग्न चंत्र गक्कः। यनु जियात्रसस्रि निम गुरु जिलि निज्ञ पाटिहि बापियर ॥५॥

द्वि सप्ते प्रवट सोम्बिया रहियाक्तिय । देशमा विभवेषस्यि सुणिराय इ काण्डे तितु सुम्बद ॥ ६ ॥

मदि मंडक्कि घरमु समुचरप जिल शासिणिई।

अणुद्रिण प्रमावन करङ् गणधरो अवयरित वयहरसामि ॥ ।। वादिय मयगळ दक्षण सीदा विमक्त सीख घर ।

छत्रोस गुजरर गुण करिए विश् जयत्र जिल्हेंब सुरि गुरु licil

॥ इति भी भाषायाँजो गीत पदानि ॥

## श्रीधर्मकलशसुनि

#### कृत

#### श्रीजिनञ्जशलसूरि पद्टासिपेक रास

सयस कुदात्र फदाण बदी, पणु संवि जिणेसर । पणमित्रा जिपचंदम्रि, गोयमसमु गणारु । नाण महाय द्वि गुज निहाण गुरु गुण गाप सु। पान ठत्रमु जिन दुशलम्रि वर रामु भणेमु ॥ १ ॥ भासि जिलसर सुरि पदमु अलदिलपुर पट्टिय। बमद्दि मना पयडण, राउ रीजड "दुष्ट्र" जिणि। नामु पट्टि जिजबंदम्रि गुजमणि रोइण सम। बिद्धिय जाज मेवग-रंग-सान्धा मास्रोवम ॥ २ ॥ समयदेव नव संग विचिक्त, पासु यसायगु । पत्रमण्डि घरणिद् वमुद्ध, सुर साहिय सामण् । तंत्र जिल्पद्वससुदि सर्गि, भविगि सिरामणि। मंबादिय पित्तत्रहि तेति, चार्महा पत्रमणि ॥ ३ ॥ जोगिराउ जिमन्त्रमृदि, इदियउ सहस्रकत । माग झाम जोइणिय हुट्स दिवय क्रिकेट करे। रूरांतु पश्यक्तु मयगु जग नवगार्गद्।

देखिहासिक जैन काम्य संप्रह १८

घात'-सबद संबद्ध सबस संबद्ध केकि मानास । मनद्विस्तर वर नयर गुजरात वर मुख्य मैक्पु।

वेस विसंवरि ठाँद्र मिक्रिय संबंध संघ बरिसंड जिम बग्र । पार धुरन्यर संत्रविक, मिक्किय मिळावड भूरि । संच महोस्तु काराका, बज्जतह प्रजाति ॥ २२ ॥

त आवद्रिय भादिक्रिणिर भरतु, नेमि जिम नारायण । पासब प जिम घरणियु, जिम सेणिय गुरु वीर कियु !

तिज परि प सुद्द गुरु भति, महेतियाणि परि सद्धीय प ।

परिवनप तदि परिपुम, विजयसीत कवि जस क्रियंड् प ॥२३॥ संपन्त प सामक वीस विसे विदेसकि आणिय प।

भग जिम प भणु वरिसंतु, बोरदेव वसाणिय प।

कारहर जीमजबार, सहंभिय बद्धा बर । र्समह प कम्पड बार शुरुयमति शुरु पूत्र कर ॥ १४ ॥

वोसह ए बाह्यपन बात पानीन दरिसण संख हुए।

स्रिवि पसर सर सत्त सादु, सादुणि चरवीस-सव। कुनई प सब सेजपाछि घरि, संबद पहिराबियह।

जह सह प व्समकासि, चन्त्रहि भागतं सिहाबियह ॥ २५॥

का चरि ए मंगल बाठ पुरून बलस घर परि ठक्कि। घर घरि प वंदर बास, घरि घरि गृही क्रमविय ॥ २६ ॥

कड़िजय ए तूर गंभीर, अंबर बहिरिड पहिरमण । नावहि प अवस्थित वास, रश्चित सुर भवता रवेदि ॥ २७॥

अगुद्धि प पुर मेहारि पर नारी जोक्य मिलिय।

क्रिसड स तात्र आहे. जसु पवडड क्छव रक्षिय ।। २८ ॥

पुगरविष पुणवि सो साहु, संप समक्षि सम्माणिय ए।

भा गर्बे प एन्छव साठ, सिरि चन्द कुछि जगि जाणिय प ॥२६॥ इण परि प तक्कि संपु, पाट महोछन् कारविट।

किण गरूप नव नव मंगि सयक विव सु समुद्धरिस ॥३०॥ चातः--धनस्र मंगद्ध धनस्र मंगद्ध कलवसारवे ।

**वश्रमत** पण तूर वर महुर स**हि नवह** पुरंभिय।

बसुभारिक वर संवि नर केबि मेह क्षेम मनिक रंकिय।

ठामि ठामि ऋतेस ह्मणि, महा महोसन् मोय।

कुगपदाण पवसंठवणि, पूरिय मग्गण खोय ॥ ३१ ॥ सम्बद्धं मुक्तिग, जिल साराण बजीय करो ।

कोइ स्रोह मय मोइ, पाव पंक विश्वसियरो ॥ ३२ ॥ चर्वाचल जिम भागु मंदिप कमछ परिवोह करो।

विम निज्यंद सुरि पाटि, उद्भव सिरि जिण कुसछ गुरो॥३३॥

जिस उनाइ रवि पिनि जि, इत्युद्दोइ पेनि बाद कुछि। क्या मण नक्याणंडु, दिस दीट्य गुद्ध सुद्ध क्रमकि ॥ ३४ ॥

मणबिख्युर मंद्रारि, महिणव गुरु देसण करह ।

नाम नीक वरिसीत, पान पेंड किम च्या इराइ ।। ३५ ।। ता महि-मंडिंक मेर, गयर्गगणि का रिव तपय ।

सिरि किप्कुक्तस् मुणित्, किप-सासणि दा चित्र क्यट ॥३६॥ नंबर विक्रि समुदार, तक्कपालु सावय पवरो।

साइमिय सायाद, वस दिसि पसरिड किया गरी ॥ ३७ ॥ राणि गोयम गुढ एस्, पहन्नि सुपन्नि ने संसुणनि ।

नमरावर तक्षि वास धरिमय 'धरमकुक्स'' मण्ड ॥ ३८॥

१६ परिश्रासिक जैन काम्य संग्रह समय क्रका संप्रक वंद किणकान्य मुर्पिद् ॥ ४॥

वाइ करिं किसीर किसीर, जिलपत्ति जस्म ।

पुलि जिलेसर सुरि सिद्ध, बार्रिभय सीस ।

सवस्त सुद्ध सिद्धंत सिद्धः, सावर कप्पारः।

जिजनकोइ सुरि मंदिय कमछ, सदिया गणवार ॥५॥

तक्यं तद गोयमइ सामि, सम बद्धि समिद्धित।

वहुय देसि सुविध्य विद्यारि, विहुत्राणि सुपसिद्धव । "इनक्त्रीत" सुरताण राह रॅकिट स मणोहत ।

किंग प्यवेड जिल्लीवृत्ति, स्पिति किर सेंडर ॥ ६ ॥ ॥ घाता ॥ चंद कुछ निद्वि पंद कुछ निद्वि, तक्द किम मासु ।

नाज फिरण क्यांय करू, महिय कम्छ पहिनोह कारणु ।

कुमाह ग्रह मस्थिम पह, कोह श्रोह समहर पणासणु । महि मंडिंग्ड अध्यक्षीय परो, अत्र रंतिङ प्रस्ताणु ।

स्दि राष्ट्र सो सम्माद्दे गयड, शामित निय निरवाणु ॥ ७ ॥ त शह दिक्किय पुर वर नवरि, अिलव्यत्स्रि गणधारु ।

त जरवसह गणि तैदियङ, मंतु फिमउ सुविचार । त विभयसीह उनर पनरो महीठेवाल कुछि मार ।

त्तर मामु ठामि (मु)तमु मप्पियर, तर गोम्ब(गोयम)सर्व गणधारा।८।४ त गुजरपर मंद्रपत मजदिसमादद मामु ।

न मिक्रिय संयु संसुत्रात तक्रि महतियाण समिरासु ॥ ६ ॥ त उमसार कुछ मंहणत, तेत्रपाछ वक्षि सातु ।

स्ट कुळ मेंडणङ, तेजपाछ वोड्स चातु । न छट्ट पंपन रूपद सहित, शुरू साहिम पसाद ॥ १०॥ वा गुर राजेन्द्रचन्द्रसूरि माचारिज वर राव।

सुय समुद्र मुणिवर रयणु, विषेषसमुद्र चवक्राण्य।। ११।।

र्धंप संबल्ज गुद्ध विनवप्, तेमपालु सुविससु । पाट महोच्छ५ कारविसु दिया सुगुढ माप्सु ॥१२ ॥

त संप वयणि बार्जदियड, जास्त्र्ण तण्ड मस्त्रादः।

त देस दिसंतर पाठवर कुंकडती सुविचाद ॥ १३ ॥ सुणित राज्यु भणदिस पुरे, सुधनबंद सुद्द गेइ ।

ट संबद्ध संघ टिक्कणि मिक्किय पावसि जिम घण मेह ।।१४॥ कंट हिड गोस्थ समित शुद्र भाणा संजुतु ।

वायर्गतु वाहरू तजर, विभयसीहु संपन्तु ।। १५ ॥

त पहसारत संबद्द कियड वज्रदि वज्जेतेहि । किम रामदि व्यवहा नयरि दव कुछ प्रमुद्देदि ॥ १६ ॥

दीण दृष्टिय किरि कप्पटरी राय पसाय महिंदु।

व भन्म मद्दापर पुरि घवजो, बेवराज पवर मंत्रि ॥ १७॥ त तुसू नेक्यु केल्हा घरणि अयतसिरी बद्याणि।

व कुसम्बद्धीरति वहि कुछि विषक्त, बग गुण रमण्ड् लाणि ॥१८॥

तेरहसम सवहत्तरह फिल्लीय (१५७व्य) इगारसि जिद्व । मुर बिमाणु किरि मॅडियड मंदि मुवणि किणि दिहि ॥१६॥

त राजेन्द्रबन्द्रस्रि, जिणबन्दस्रिहि सीस् । त कुस#कीरति पात्रहि ठविक, मणहर बाणारिस ॥ २०॥

नाम ठविषक जिप्पकुसलम्हर, चक्तिय नदिय तुर । व संपु समञ्ज भागंत्रियः मग्रह् मगोरह पूर ॥ २१ ॥ पंतिहासिक जेन कान्य संगर

१६

समस्य क्रमा संयुक्त बंदु किणवन्द मुणिदु॥ ४॥ वाइ करिंड केसरि किसोर, शिवपति अवस्। पुणवि जिलसर सूरि सिद्ध, बार्रमिय सीसु। सयस्त्राह्न सिद्धेत सक्कि, सावर कप्पारू।

किणपनोद सुरि मनिय कमछ, सक्षिया गण**भारः** ॥५॥ त्रयणं तर गोयमइ सामि, सम छद्धि समिद्धित। वहुय देखि सुविदिय विहारि, तिहुवाणि सुपसिद्धतः। 'कुनवदीन" सुग्वाभ राष, रंजिङ स मजोहरू।

क्रांग प्रयक्त जिल्बंदस्रि, सुरिष्ठि सिर सहर ॥ ६ ॥ ॥ घास ॥ बंद इस्ट निद्धि चंद इस्ट निद्धि, तबद जिम माणु ।

नाम फिरप पञ्चाय कर, समिय कमछ परिवोह कारणु । कुरमह गह मस्किम पह कोई क्रोइ तमहर फ्लास्यु ।

महि मंद्रक्षि सम्बद्धिय यरो जिल राजित सुरहालु । स्रि राउ सो सम्महि गयड, आणिड निय निरवाणु ॥ ७ ॥

त सह विश्विय पुर वर नयरि जिलियदसुरि गणपाद।

त अयबद्धह् गणि तेक्षियर, मंतु क्रियर सुविचार । त विजयसीइ उदर पवरो अहँवियात्र कुछि साठ ।

तः नस् ठामि (स्)तस् अप्यिमः, तः गोखः(गोयम)सः गणपादा।८।।

त गुजारवर मंद्रणंड क्लाहिस्साद्रत नामु ।

न मिक्किय संश्रु समुद्राउ तकि महतियाण अमिरामु ॥ ६॥

त उमकास कुछ मेहणा, वेजपास वहि साहु। न ब्यू बंधा रुद्द सदित, शुरु साहीम पसार ॥ १०॥ ता गुरु राजेन्त्रचन्दस्रि आचारिज वर राष्ट्र।

सुय समुद्र मुणिवर रयणु विषेषसमुद्द ववसाउ ॥ ११ ॥ संघ सयस्र गुरु विनवप, तेत्रपाछु सुविसेसु ।

पान महोप्छत्र कारविष्ठः विषयः सुगुरु माएसु ॥१२ ॥ त संघ वसणि मार्गदियः, माल्हण तणः मन्हारः ।

त देस दिसंतर पाठवए, कुंकउती सुविचार ॥ १३ ॥ सुणित चट्टद्र भागस्ति पुर, सुधनबंत सुर गेर्द्र ॥ अस्त्रास्त्र संग विकासी विशेषा सामनि विकासणा के ॥ १९॥

ह समस्य संप विषयाणि मिखियः पावसि जिम भण मेह ॥१४॥ ष्टंट हिड गोडय सहिद , गुढ़ भाणा संजुतु ।

वायवंतु वाहड़ तणड विजयसीहु संपतुः।। १५ ॥ व पदसारव संपद्द कियड वज्जद्वि वज्जतेहि ।

त्रिम रामदि अवदा नयरि, उस तुद्ध प्रमुदेदि ॥ १६ ॥ दीण दृद्धिय किरि कम्पन्तरो राय पसाय महित ।

व सम्म महाभर धुरि धवडो, देवराज पवर मंत्रि ॥ १७ ॥

व वसु मंत्रपु बेस्हा परिन, कथ्वसिरी यदानि । व कुमकभीरवि वर्षि कुछि विसक्त, पत्र गुज रयण्य सानि ॥१८॥

तरहसम सन्दर्भाष (श्रिक्तम) इतारसि जिङ्कः। सुर विमास्य किरि मेडिया नीदि मुवलि जिलि दिहि ॥१६॥

व समेग्रबन्त्रस्रि, जिणबन्दम्रिदि सीतु । व इसम्बोरित पाटवि ठवित, मणबर बायारिस ॥ २०॥

त इसक्कोरित पाटहि ठकित, मणहर कामारिस ॥ २०॥ माम ठकियत जिण्यकस्थाम्रीर, कांकजम मंदिय तुर ।

त संपु समञ्ज मार्गदियाः, मण्यू मणोराः पूर ॥ २१ ॥

14

चात"—स्वयः संबद्ध समझ संबद्ध केछि जावासा । अगिष्ठित्युर वर समर गुजरात धर सुरुद्ध संबयु ! वेस विसंवरि तक्षि मिल्लिय समझ संघ चरिसंत विम च्या ।

च्या द्वावार पाड गोर्क्स विकास भारता जा प्राप्त पाट पुरस्पर संदेवह, सिक्षिय मिक्स भूरि । संस्था महोस्य कारावा, बज्जांता पणत्रिरी ॥ २२ ॥ त कादहिए कादिमिणिय गातु नेमि क्रिम माराव्या ।

पासद्व प किम पर्रिण्ड, किम सेकिय ग्रह बीर किया । किम परि प सुद्द गुरु मसि महंदियाणि परि सम्रद्विय । पदिकार रुद्दि परिपुन, विकासीटु करि कस क्रियह प ॥२३॥

संपन्त ए सामक्ष विक्षि देसि विदेशि जाणिय ए। धन जिस ए पणु वरिलेतु, वीरदेव बकालिय ए। काराए जीमनावार, सर्वामिय बळा वर ।

काराय नामणवार, सद्धामय बाद्धा नर । संभद्र प करपड नार, गुरुवमति गुरु पूस कर ॥ १४ ॥ वीसह प महिष्य नाम, पातणि वृश्यिण संस्त हुव ।

प्रिद्धि पदा घठ-साठ सातु, सातुलि चडवीस-सम्। इन्द्रीय सह ठेमणिक परि हिस्त पहिरातिषदः। जद्द सर्वे य स्मामकाकि, चल्ल्रीह् लामठे किहानिषदः॥ २०॥ यर परि य संगठ चाट पुल्ल कड्रम यर परि ठनियः।

पर परि व वंदर बाज, परि परि गुरी उनाविया। २६ ॥ विज्ञय प पूर्णमीर, जंगर बहिरिय पहिरत्सन । नामिर य व्यक्तिय पाड, रिजय सुर पड्डा रेवीई ॥ २० ॥ कार्यक्रिय पुर मेलारि नर नारी जोवन मिछिय ।

हिस्र पुर महार नर मारा जाका मिलिय। हिस्तः सुरोजः मादु असु पवडः चहव रक्षिय।। २८॥ पुणरविष पुत्रवि सो साहु, संप सयछि सम्माजिय ए।

क्षा गई। प सक्कत साठ, सिरि चन्द इति जागि जाणिय प ॥ २६॥ इस परि य तेशवि संपु, पान महोळ्यु कारवित।

किण गरूप नव नव मंति। सयछ विव सु समुद्धरित ॥३०॥

भात्---पदछ मंगङ भद्रस् मंगङ क्रम्पसारदे ।

मण्डत पण त्र् वर महुर सदि नवद्र पुरंपिय।

वसुपारिह वर संित नर केबि मेहु क्षेम मनहि रंजिय। अमि अमि क्ष्रील ह्युलि, महा महोलबु मोय।

सुनपद्माण प्यसंत्राण पूरिय मनगण स्रोय ॥ ३१ ॥

शुनपद्माण प्रयस्तकाण पूर्य सनगण स्था ॥ ११ ॥ सम्बद्ध संबद्धाल, क्षिण सासण प्रजीय करो ।

कोइ कोइ मय मोह, पाव पंक विपेसियरो ॥ १२ ॥ वद्याचक किम मालु, भविष कमक पविवोह करो । तिम विण्यत सारे, पाट, बद्वाव सिरि फिल कुसकरारो॥१३॥

तिम अध्ययेत् सूरि पाटि, वत्यते सिरि जिल कुस जिम स्माह रवि विधि वि इरपुद्दोद्द पैयि साह कुसि ।

भ करहराव विश्व वि इरपुद्दाद पाय बाद कुरकः। ज्ञाय मण नवप्राणंदु, तिम दीठाइ गुद्द सुद्द कमकि॥ ३४॥

जनविद्यास्य संसारि, अभिन्य शुद्ध वेसम्य करह ।

नाण नीठ बरिसंतु, पाव पंकु किम पणु इरङ ॥ ३५ ॥ चा महि-मंदकि मेट, गयरांगणि का रवि चपर ।

सिरि किजकुबाक मुणितु, जिल-सासणि ना चिरु जयब ॥३६॥ सेतृब विदि समुदाब, रोजपान्त्र सावय पवरो ।

भाविमय साचार, इस दिसि पसरिड किसि मरो ॥ ३७ ॥ शुणि गोवम गुरु एस्, पस्ति सुमाहि से संयुन्ति ।

जमराहर तक्षि वास, घरिमय "धरमकस्यू" मण्ड ॥ ३८॥

25

घात'-स्यक्त संपद् स्यक्त संपद् कि भावास । अमहिल्युर वर नयर गुजरात यर मुक्क मंद्रपु ।

बेस दिसंदरि तकि मिकिय संपद्ध संप बरिसंद किम प्या। पाट धुरम्बर संद्विष, मिक्किय मिकान्त्र मृरि । संघ महोद्धनु कारावह, वक्त्रतह घणतुरि ॥ २२ ॥

स भारदिए मादिभिणिद् भरहु, नैमि जिम नाराक्यु । पासह प जिम घर्राजेंद्र, जिम संक्रिय गुरु बीर कियु ।

तिण परि ए सुद्द गुरु मन्ति महतियाणि परि सक्रद्विय ए। पश्चित्रतय तदि परिपुन, विजयसीह जगि जस क्रियइ ए ॥२३॥

संक्या प सामक वंशि, देसि विदेसहि जाणिय प ।

पण किम ए पणु वरिसंतु, धीरदेव बकाजिय ए । कारहप जीमणवार, साहँ मिय वद्धक बर ।

संघद्द प क्रम्पड बार, शुद्ध्यमत्ति शुद्ध पूत्र कर ॥ २४ ॥ बीसई प कहिणद बाट, पान्नि दरिसण संदा हुय ।

स्रिद्धि प्रसब सब-साट साहु, साहुणि बब्जीस-सम। क्यु प सब तेजपाछि परि तक्षित्र पश्चिमित्र । मद सर्दे प दूसमकाकि, चन्त्रहि मामवे सिहाधिगद् ॥ २५॥

भर परि ए मंगळ बार, पुन्त कलस पर परि ठक्षिय। पर वरि प चंत्रर शास, यरि घरि गरी क्रमंतिय ॥ २६॥

मंक्रिय प तर गंभीर, अंगल वहिरित परिएमण । माचित्र प अपक्रिय वास, रिजय सुर धवसा रवेहि ॥ २७ ॥

अमितिक पुर महारि, नर नारी जोका मिकिय।

किसा सु तेजा साह, जसु प्रदेश बाउव रक्षिय ।। १८ ॥

पुणरविष पुत्रवि सो साहु, श्रंप समछि सम्माणिय ए।

भा गई ए रुक्टव सार, सिरि चन्द कुछि मगि जाणिय ए ॥२६॥ इन परि य तहबि संपु, पान महोछबु कारबिउ।

जिण गरूप मद नद भीग संयद्ध दिव सु समुद्धरि**उ ।।३०।।** 

घातः---यवस्य मंगञ्ज घवस्य मंगञ कलवजारवे ।

वज्ञत पण सूर वर महुर सदि नवह पुरंपिय।

वसुपारिह वर संति नर केवि मेह क्षेम मनहि रंजिय। ठामि ठामि ऋदोस द्युणि, महा महोसनु मोय।

ञुगपद्माण पयसंठवणि, पूरिय मनगण स्रोय ॥ ३१ ॥

सयस्य संघ सिक्काण, जिल सासण प्रजीय करो ।

कोइ छोइ मय मोइ, पाव पंक विपैसियरो ॥ ३२॥

चर्याचळ जिम सहा, सविय कमळ पविवोद करो । विम निण्यंत सुरि पाटि, वर्यंत्र सिरि जिण इसस्युरो ॥३३॥

जिम क्लाइ रिव विविध व इरपुद्दोइ पैसि बाह कुछि।

क्रण मण नयजाणहु, तिम दीठा गुढ सुद क्रमक्रि॥ ३४ ॥

मणदिस्पुर मंद्रारि, मदिणव गुरु देसण करा ।

नाण नीत वरिसंदु, पाव पंकु जिम भग्न इस्त ॥ ३५ ॥ ता महि-मंद्रक्ति मेह, गयगंगनि का रवि तपए।

सिरि क्रिजुड्स मुणिद्र, जिण-सासणि दा चिरु अयर ॥३६॥ नैदंड विद्ये समुदाड, तेजपाद्ध सामय पवरो ।

सर्विभिय साधाद, वस विसि पसरिष किचि मरो ॥ ३७ ॥ गुणि गोयम गुरु पसु, पहाहि सुणहि से संयुगहि।

बमरावर् तकि बास घरिमय "भग्मकस्मु" भणद् ॥ ३८ ॥

## कवि सारम्ति छनि कृत

## ॥क्षीजिनपससूरि पहासिपेक रास॥

सुरतर रिसद क्रिणित पाय, मसुसर सुवदेवी । सुग्रद राग जिल्लान्तसुरि, सुरु चरण नमेकी ॥

बासिय सरिमु क्रियपदाम स्रि, पय ठक्पद्व राख् ।

सक्यांत्रस्य हुमिद्र पियव मविय, सन्दु सिद्धिहि हासू ॥ १ ॥ वीर विरुव भर धरण भीर, सोहस्म गर्णिह ।

नेन्द्रामी तह पमत्र-सुरि, क्रिक मगणाणेहु 11

सिङ्गंगद ससम्बु, अल संभूय विवायकः ।

मदबातु सिरि चूकमतु, गुणमणि रयणायरः ॥ २ ॥ इणि अनुस्तमि करवत कहमानु, पुणु जिलसर सुरी ।

हाण अञ्चलकाम करवण बहुमान्यु, पुणु ।जणसर सूरी ।। हासु सीस जिल्बन्द सूरि, अजिब गुण मूरी ।। पास पर्यासंड असय सूरि चंकणसुरि मंदणु ।

मिलकार सूरि पावरोर, हुआचक संदर्जु॥ ३॥

वश्र मिणवाच मर्बसुनामि धनसत्त पणासङ् ।

रुमचेतु जिपमान्य सूरि, सावय मासासय ॥ वर्ष गव कंडीर सरिसु, जिभयति जासिरु ।

सूरि जिलेसर हुन पर्श्यु शुरू सिद्धाप्यु॥ ४॥

किपपनोद् पढियोद् तर्जि, भविमा गणमारू ।

निरुवम जिलबन्द सुरि, संघ मण ४ छिय कारू ॥ उर्वे तमु पट्टि संवे फरा, संवेतु मर्वेह् ।

सुरि मदद चूहावर्यसु, जिल्म कुरास सुणिदु ॥ ५ ॥ महि मण्डल बिहरन्तु मुपरि, भागउ देरावरि ।

तस्थ बिहिय वय गहण भाख, पय ठक्न बिविह परि ।

निय भाऊ पश्यांतु मृतुर भिणदूसतु भुगद्र ।

निय पय सिरा सममा, मुपरि भावरिष्ट् देश ॥ ६ ॥ ॥ घसा ॥

जेम दिनमणि जम दिनमणि धरणि पयद्वेय । नव तय दिप्पंत तम सूरि मस्डु, जिलकुत्तस गणहरू।

दर धंद खन्द्रमः सहित्र, पाव रोर् मिल्ल तम इरू।

पस्य गण्ड बजाव कर महि महिसे सुणि राह । अणुदिणु सो नर नगड नुम्हि, जो निहुपनि बस्राड ॥ ७ ॥

मिधुद्धि राणुभया पंचण रवण निद्दाणु।

वहि रीहर सावप हुई पुनचन्द्र चन्द्र ममाणु ॥ ८॥ नमुमेरण प्रद्रा पत्रज्ञा विदि संपद्द संजुनु ।

माटु राय इरियास बरा इराइरि संपन्तु ॥ ६ ॥

मिरि नरणन्यद्र बायरिङ, नाग चरण भाषार ।

म् पद्वनिद् पुग विज्ञानः कर जाइवि इरिपाउ ॥१०॥ पप ठक्तु क जुगबरद, काराविम् कट्ट रंगि । नाम मुगुर भारम् दियाः निमुत्रवि इरिमित संगि ॥११॥

कुर्यायय पार ठक्त, दम दिनि मेच दरमु।

मयस मेनु मिष्डि भारियत, बहरि करद्र परेमु ॥१२॥

पेतिहासिक जैन काम्य संप्रह २२ पुरुषि पयइ सीमड कुळिहि, असमीधरु सुविचार ! तस नन्द्रण सांवर पवरो, दीण दुद्दिय साधार ॥ १३ ॥

त्तास घरणि कीकी रुपर, रायहुंसु अवयरित।

त पदमम्रि इष्ठ कम्बु रहे, बहु गुण दिया भरित ॥१४॥ किस्म निव संबद्धरिया, तेरह सद नद्धपर्हि ।

जिद्धि मासि सिय छड़ि होई सुद्द दिणि ससिवार्गर्दे ॥१५॥ मादि भिणेसर वर भुवणि, ठक्यि नन्दि सुविमास् ।

भय पदान दोरण कद्धिय, चडदिसि बंदुरबार ।। १६ ॥ सिरि वरणप्या सुरि बरो, मरसा कंटामरणु ।

मुगुरु क्यांग पट्टीइ ठविड, पर्ममुरि दि मुणिरयणु ॥१५॥ क्रुगपद्मम् जिजपदम सूर, नामु ठविड सुपविच ।

मार्गदिय सुर नर रमणि, सम अवकार ऋरंति ॥ १८॥ ॥ घत्ता ॥

मिकित वसविसि मिकित दस विसि संघ सपास । बरावरि बर नयरि तर सदि गम्भंति संबद मर्च्यक्रिय वर रमणि ठामि ठामि पिक्रमध सन्दर

पय ठवनुरूवि जुनवर्ष विद्यक्तिः भागाय क्रोड बय बय सह समुक्तकेत तिहुसनि हुमत प्रमीत ॥ १६॥

पन्तु सुवासद बानु, पन्तु पस सहत्त वरी ।

मसिनव पुसम चन्दु महिमैडिंड छ्यूबर सुगुद्ध।। २ ।।

तिहुपनि सथ सथ इतर, पृरित महियलु तूर रवे। पञ्ज बरिसङ् बसुपार, नर मारिय भाइ ।वविद परे ॥११॥ संघ महिम गुरु पूप, गुरुपाणंदिह कारवर । साहमिया पण रीगे, शम्माणह नव निषय पर ॥ २२ ॥ बर करवासरजेण पुरिय समाम दीण कण ।

पबस्य मुक्यु असण, सुपरि साहु इरिपासु जिद्रम ॥ २३ ॥

भाषाइ सबसीय बास, पच सबद वाजहि सुपर ।

परि परि मंगल्लार, परि परि गृहिष कमनिय ॥ २४ ॥

ध्यपः करि भक्ष्यंकु पार तिस्तुः किणकुसः सूर् । जिम सासमि मार्चेड् जयवन्त्रतः किणपत्रम सूरे ॥ २५ ॥

सिम तारायणि चन्दु, सहस नवण श्रतिमु सुरह ।

चिंतामणि रयणाह्, तिम सुद्द्युद गुद्द्यव गुणह् ॥ २६ ॥

नबरस देसण वाणि, सबगंजिस जे नर पियदि ।

मजुर नम्मु संसारि, सहस्र किंद हत्पु कछि विदि ॥२०॥ आम गर्यम संस सुर भरणि नाम यिर मेह गिरि ।

विद्वि संघद्द संप्रज्ञु, ताम कयः किणपदम स्रे ॥ २८ ॥ इतु पय टक्णद्द रासु साब सगति ज नर दिवद्दि ।

ताह होड मिन वाम, "सारमुचि" मुणि इम भण्ड ॥२६॥ ॥ इति भीभनपद्ममुरि पहामिपक रास ॥



## न्दरतर गुरुगुण क्रजेन छप्पय

(O++Q)

मो शुर सुगुरु जु छब्दि जीप अप्पण सम जाणद ।

सो गुर सुगुर ज सबस्य सिद्धंत दलागा ।

सी गुर सुगुर जु सबस्य सिद्धत कर सी गुरु धुगुर जु सीछ धम्म निस्मक्ष परिपाछर।

सो गुर सुगुर जुदम्य सग विसम समभनि दाख्य ।

स्रो देव सुरार जो सूध गुण, क्तर गुण करणा करह । गुणर्वत सुरार स्रो सविस्पन्न, पर द्वारह सप्यण तरह ॥ १॥

भस्म सुभम्म पद्मण कत्व सहु सीव इणिज्जाह ।

भस्म सुभस्म पहाल कत्य नहु कृड़ संजित्रका ।

भग्म सुभग्म पहाल करूप महु चोरी किञ्च । भग्म सुभग्म पहाल करूप परस्वीन रुमित्रज्ञ ।

सो परम रस्म को गुज सहिय दान सीछ ठव माव मह। मो मविष छोप दुसिब् पर करिय, मरमब मासिम मीगमठ ॥ ॥

सिरि बद्धमाण वित्ये भुगवर, सोहस्म सामि बंसीम । सविविध बद्धामणि स्थितो, स्वतंत्र राज्यो स्थलस्मामि॥

सुविदिय चूबामणि सुणिजो, सरहर गुक्को धुणस्सामि ॥३॥ सिरि अज्जोसम बद्दमान सिर्गर सुरि जिलेसर।

सिरि जिन्द्यंत-सुणिंद? विख्वे सिरि समय गणेसर।

निजवस्य तिणवृत्तं सूरि जिजनन्य निमम्बद्धः।

जिजन्य तिणसर त्रिकासोह जिजनंब सुणिजहः।

किणकुरुक सूरि किणपटम गुरु, किणकदी जिणाचंद गुरु।

ाजणकुनक सूर जिल्लाक सुर, जिल्लाका अञ्चल सुर । जिल्लाकर पटि किलागकतः संवय सिनि किलाभ

किणब्द्य पट्टि किणराज्ञवर, संपय सिरि किणभश्गुरु ॥४॥ अग्याण्य सङ् सवसंदर्भ किणबन्धस् पत्र विद्वतः।

इग्यारक् गुणक्चरक् तक्क जिमदत्त पसिद्धव !

नार्यः पंचायस्यः ठइति जिलचन्दं मुलीसरः । नार्यः तैनीसहः सहिय जिलपति क्रांसरः।

जोगीस मिणेसर सुरि गुरु, बार्य अध्ययि बरिस ।

नियमधोइ गच्छाइ नहः, तेरह इगतीसा वरसि ॥ ५॥ तेरह इगताका वरसि पट जिल्लाचनहः छहतः ।

देरइसय सत्त्वत्तरह सहिय जिणकुरास परिदर ।

तेष्ठ् नक्या एम जाणि किणपवम गणीसद । क्रम्म नाम जिनकम्बद्ध सुरि चहुत्य संग क्छरि।

किलवन्त्र सुरि गच्छा विस्तः, चळाइ सय झडोचछ ।

किणस्यपस्रि बद्यसंतपद्गु, सम चौटरह फारोचरद्ग ॥ ६ ॥

भागारक सत्तसञ्ज्ञ भेज वक्क पद विद्वतं।

मासाद सिय छट्टि वित्तकोटवि सुपसिद्धण। किसम छट्टि बदसास झमारद गुणदत्तरि।

स्रि राठ क्रिणवृत्त ठक्ष्य विश्वस्त्र स्परि।

. . . .

**र यह ३ व्यक्ति ३ श्र**ीरा

परिदासिक जैन काम्य संप्रद ₹6

जिणवन्दस्रि बद्धारायाः, सुद्धः छडि विकासुरिहः। भववंत हुड जिण सासग्रहे, सब बारह पंचधरहि ॥ ७ ॥

क्येरड जिलपत्तिस्रि वाग्ह तेवीसई। कचिय सिय तैरसिदि पट्ट जयबंदड दीसइ।

माइ छद्दि भाक्ष ३६ सुद्धतहि ठविय भिनेसर। वारद् कठर्वस्य ६प स्थवन्त मजोदर्श

क्रिजपनोद्द सुरि कासीज पंचिम, जास्टरय मगउ। इक्तीस बरसि बलुनर सद, पट्ट वह इणि परि क्या ॥ ८॥

तेश्व सम इगतास सुगुर किनवन्द सुनिज्ञाय । वयसास्त्र सिय वीय नवरि कास्टर्डरे कुणकाय ॥

तैएइ सय सत्तद्वराइ सृरि जिण्डुस्ट परिद्रुत । जिह इसिण इत्यारसद्धि पर्दु अणहिल्युरि विद्वर ॥

जिजप्रमस्रि देहर (रह) नक्द जिहु मासि छन्छन सबर ।

तद सद छठि देराउरहि, समझ संप आर्मदयत ॥ ९ ॥ सय चळ्द जिल स्मिधि सूरि फूदि सुपरिज्ञ ।

भारतसङ्बद्धि पडिचे सङ्घि पद्मागम किन्द्रसः॥ ग्रास् परि ग्रह्म सुगुर ठक्षिम चन्द्रह्म सम प्रजीचरि ।

जैसम्मेरद् सङ्द्रदाम सुद्धः सुद्र् वासरि II

नर मारि तह मैंगळ करड़ जिय सासनि तक्क मसड।

किणवन्द सुरि परिवार सर्व, समझ संघ अजुदिजु जयद ।।१०॥

भाग मयरि मद्यारि चच्च पनरोत्तर वरस्रवि ।

तियह मंत्र सामरिव इंद सामंत्रिय समाहि।।

मितनाथ वर भवन नंदि मंडिय गुरु परिपरि ।

मयछ संप यह परि मिछिन रिक्य पूरिय मनर्भितिरि ॥

निण कुञान सुरि सीसह विस्तः, जिणचन्दह पर्दद्धरणु ।

त्रिणचेत्स्रि सवियद् ममड, सयस संघ वंद्विय करणु ॥१९॥ गुण गण वंद मर्थक बरमि फागुण वदि छद्वदि ।

भणहिळ्युरि वरि नंदि ठविय संतीसर दिष्टिहि ॥

सिरि कोयमायरिय मेसु अन्यिय सुमुद्दत्ति ।

सिरि जिलाउदय मुखिद पट्टु स्ट्रारिय परित्तिहै ॥

छडीम गुणाविक परिवरिय चन्द्र गच्छ चत्रजीय कर । जिल्लासमृदि गुरु जींग अथड सर्वक संघ मार्गद्रवड ॥१२॥

ामणराममूर गुरु जी। अयड संवछ संव मार्गद्रवह ॥१२॥ एग सग वेव मर्मकः वासि साहह हवा वासरि ।

मागुमन्ति वर भवरि अजिवनाहरू जिल मंदिरि ॥

मीनि टविष विस्थारि मुगुर सागरचन्त्र गण्डरि ।
स्राति सेन अस्त निज्ञ किल संस्था विज्ञान

स्ति मंतु असु दिद्ध किन्द्र मंगन्तु विन्तुः प्यति ॥ जिन्नराजन्ति पृद्ध तिसक् जिन्नसामन्य करजीयकरः।

का चन्द्र सुरि ता क्रिंग जबक, सिरि जिलामद सुणिद्र बर ॥१३॥ मंत्र महि नक्कार सार सालट सुरि कवस ।

ना गास नवकार सार सारा सारा धार कवल । देव मंत्रि सरिदल्त सम्ब फुल्छा धुरि उत्पद्ध ॥

६व माप्त सारद्रन्त सम्ब फुल्छा पुरि रूप मित वर कप्पुत्रस संपद्ग पुरि मुणिवर ।

पश्चिमप्रिक्रिय शक्तर्म वश्यव पुरि मंदिर ॥ किल्लाकम्टि पर्टुट्सण, संदिव साव परिवाहवर ।

तिम सरान मृदि पूरारयम, जिल्लाहरपटु मृग परर ॥११॥

र उत्पर २ विद् ३ विवह

गंगल सिरि मरिइन्त देव, मंगल सिरि सिद्रह ।

र्मगरु सिरि भुगपत्र सुरि, मैगरु स्वयायह ॥

मंगल सुविदिय सभ्य साहु मंगल जिणधम्मह । महलु विहरद सम्य सहु महला सल्लाणह ॥

मक्ष्य विश्व संदेश संदेश महास्त्र सम्बद्ध । सुमार्थि होत्र महास्त्र समझ, महास्त्र किया सांसण सुरह ।

बर सीसह जिल्हाम सह गुन्छ, महत्त्व सुरि जिल्हासर ॥१५॥ मास्तु मास्त्र सिंगार साह रतनिंग इन्डमंडणु ।

स्वाका सुरा सीस पुरुषि भारको नेवणु ॥

अञ्जब्द सय पनरेतिरङ् कमिण झामाइङ् तेरसि । पर् महोच्छव कियङ साह् रतनागर बरसि ॥

पर्न मंद्रीच्छत किया साह रहनागर वरसि ॥ करहरह गच्छि वन्त्रोय कर, जिल्लाम् स्री पर्दु घरणु ।

जिणक्रम स्रि नेतृब सुगतु विदिसंग्रह सङ्गत्त करणु ॥१६॥ जिस जब्दर्शम मोर जिहा बसंतमि कोविका हुती ।

स्रकामने कम्पु तह सहिमा तह काममने ।। विस्त अक्टर काममनि मोर करविता का सक्त ।

जिस अब्बर आनामिज मोर इरसिय स्था शबह । जिस विकियर करामिज कमस केजसिरि सिरि विकसई ॥

सिक्षिद् संगम क्षेम संयक्त साथक वाक्ष विकसह । क्षिम क्सीति महियक्ति हैसति कोपक मह मक्द ॥

शिम क्सीति महियकि इसिति कोपक मह मक्ह ॥ विभ सूरि राड जिनवहम गुरु, प्याहिक रसि (१वि) क्डसिय । जिनराजसीरे गुरुर्दछलदि सकिय समय मण करहसिय ॥१७॥ बासिग बन्परि घरांज घरांज कप्परि क्षित्र गिरिवर । गिरिवर कप्परि मेड्ड मेड्ड उप्परि रवि ससिहर ॥ ससिदर बप्परि विवस कप्परि जिम सुर वर ।

इंदुप्परि नक्ष्मीय गीय उप्परि पंपुत्तर ॥ सञ्बद्धसिद्धि तसु स्प्परि, क्रिम तसु स्प्परि मुक्त इष्टि ।

न्द्राचाद्व वद्य बजार, ।जम वद्य क्यार मुक्य बारू। निम सूरि जिलेसर जुगपबर, सूर्व्ह क्यरि इत्य कि।।१८॥

कुसल वड़ो संसार, कुसल सम्माण मण चाहर। कुसल्द महाल चारि कछि कुसलहि परि साबद।

इसकर महास्त्र वारि स्तरि इससिंद् परि सावा इससिंद पर्य वरसीत इससि भग भन रवन्नड ।

कुससम्बद्धि भोड महि कुसक्रि पदिरिय सुबन्नतः ॥ परिसत नाम सह गुरु तणह, कुसक्रद्धि जग रक्षियामणः ।

(सव नाम सुद्द गुरु तणाड, कुसस्माद काग राक्षणामणाव । निष्ण कुसस्य सूरि नाम महणि, घरि घरि द्वीद बधामणाव ॥१६॥

वस सम वहवीसिह नयरि पट्टिय सम्बद्धियुरि । इस सम वहवीसिह नयरि पट्टिय सम्बद्धियुरि । इसट बाह सबिहतह बद्धवासी सर्व बहु परि ॥

दुक्तम नरच्छ समा समुक्ति जिण इट्टर जिल्ला । चित्रवास चरपन्यिय हैस गुज्जरह बहित्ता ।

सुनिक्षित गाँउ सरवर बिहर, बुद्धम नर्च्य वहि दिवर । मिरि बद्धमाण पट्ट निकड, जिलेनर सुरि गुरु गहगहरू ॥२ ॥

रवि किरणह पश्चिम श्रहिय श्रहात्रय तिरबद्धि ।

निय २ बन्स पमाण बिंब बंदिय जिया भक्तिहि ।

श्चापरि व बोडाबह ३ वरि

एतिहासिक जैन कास्य सँगद

मंगछ सिरि बरिहन्त दब, मंगछ सिरि सिद्ध ।

26

मंगछ मिरि नुगपवर सूरि, मंगछ प्रवसायह ॥

मंगस्य सुविद्येय सम्ब साहु मंगस्य जिल्लासम्बद्धः।

मङ्गल विहरत् सका सङ्घ मङ्गल सम्बाधित सन्तापद ।। सुमार्गिव बांव मङ्गल कामल, मङ्गल किल सासण सरद ।

वर सीसइ किन्क्य सुद्द गुरुद्ध, महस्र सूरि जिनसर्ड ॥१५॥

मान्तृ मान्त्र सिंगार साह रतनिग कुळमंडणु । सुतान्त्र सुत्त संसि पुरुषि भारत्ये नंत्रणु ॥

मुत्राञ्च सुत्रः सीस पुरुषि भारको नेदणु । चन्द्रः सम पनरेतिरः भ्रमेण मासाइद् तेरसि ।

पट्ट महोच्छव कियर शाह रहमागर वरसि ॥

करत्त्व्य गच्छि बङ्गोय कर जिज्जन्त् हिर पट्डु भरजु ।

किणस्यम सुरि नंदर सुपहु विविसम्बद्ध महत्व करणु ॥१६॥ शिम सम्बद्धांम मोर जिहा बसंतमि कोक्सिस हुंती ।

सूरकमामणं क्षमानु तह सकिया तुह कागामणे ॥ जिम सक्कर कागमधि मोर करसिय मण मक्क ।

जिस विणियर क्यामणि कुम्स क्यासिरि सिरि विक्स ॥

स्वतिष्ठ्र संगम नेम सयख्य सायह नद्य विकसः । श्रिम वसीति महियक्ति इसिति कोससः मह मबद्य ॥

विम सूरि शब किनव्यन गुर, फ्राहिब रसि (१वि) व्यक्तिम । किनराजस्रि गुरुद्धानि स्थित स्थण सन व्यवसिम ॥१७॥ वासिंग क्यारि वरिण वरिण क्यारि क्रिम गिरिवर ।

भिरिवर स्थारि सेह सेह उत्परि रिव ससिहर ॥ ससिहर स्थारि वियस वियस स्थारि त्रिम सुर वर।

रंडुप्परि नवगीय गीय क्यारि पंचुकर ॥

सम्बद्धसिद्धि तमु वप्परि, जिम तमु वप्परि मुक्स इकि।

तिम सूरि निजेसर जुगपबर, सूर्रीई रूपरि इत्य केछि।।१८।। इसछ बड़ो संसार, इसछ सक्जण ज्ञण चाहरू।

उत्पन्न नदा संसार, इसस्य सरजण जाण चाह्य। इसस्य महारू बारि रुखि हुसस्यदि परि बान्य।

कुसछड़ि पण बरसंति कुसछि पण धन रक्तनद ।

इसकोई पोड पट्टि इसकि पोईरिय मुक्तनह।।

परिसद नाम सुद्ध गुद्ध तथक, कुसकिद्धि जग रक्षियामणः । भिन्न कुसस सुदि नाम महणि भरि भरि द्वाह क्यामणः ॥१६॥

इस सब चरुपीसेहि मयरि पट्टीण जपादिसपुरि।

ह्याउ बाद सुविद्ताह चेहवासी साउँ बहु परि ॥

हुद्धम मरवद समा समुद्धि जिल्म हेस्ट्र जिल्हा । चित्रवास स्टब्स्यिम हेस गुरुजस्त बहित्तर।

सुविश्चि गाँके प्रस्तर निरुष्ठ, तुक्कम नरका तहि दियह। सिरि कहमाण पट्टा तिल्डा, जिलेसर सुरि गुरु गहगहरू॥ १००॥

ासार कड्माण पट्टह तिहाड, जिलेसर सूरि गुड गईगईई ॥२०। रवि किरणेह कस्रीग चडिय शहाबय तिरयहि ।

निय २ कल प्रमाण विष वंदिय जिल मचिहि ।

१ एप्परि २ बोडाबद्व ३ करि

30

पतरह सब धापस पनोइ दिखिय किण सत्तिहि । पाराबद्ध हुग पत्ति सम्ब सीरद्ध पिय संदर्हि ॥

सभीज महाणीन सहिवर, धोहम सामिय गुण विस्ट ।

कस नामिज सिज्हाइ करूप सबि, सो झायर तिहरूज तिख्उ ॥२१॥ सो सयह नेण विदेवं प्रचमि (पाट) चटल्विपजुमरण ।

प**स च**स्टमि काया नम्मविया काइफक्रियो ।। कासिकस्रि मुर्णिद जयव तिहुशय मत्र रंभज ।

चक्रजेणो सद्मिष्ठ राय सूख्य निर्मात्मा। सरसङ्ग साङ्गीन क्षत्रिक सिंच संख्या जिला रक्षिय ।

सोहम्माइवर्डेंद संयक्ष भारतर मसिप II

मराहरदेसि पवडाजपुरि, साख्याहण **मदरीह**पर । सो कास्मिस्ति संगद् जयह, बर्जरेव पत्रसरण विद्यि गरि ॥२२॥ कियद्व नंदर सुपदु को भारहंभि सुगपदरो।

**अंबापिक प्रसाया किलाल सामन्त्रेवेण ॥ १ ॥** नामस्य वर भावपण सर्विकतः चडेविज् ।

पुष्टिय सुरुवर बांब एवि उदबास को बिगु ॥ क्स सक्ति क्काय तीय, करि स**क**रि क्रिकिश।

मणिड 'क्वाईप पम्द् स्प , कुगपदर सुपन्मिम ॥

समिजन पद्दि अवस्थिपुरि, जुगपदाय तिथि जामियङ ।

किञ्चलसूरि मेंब्रु सुपहु, कम्बाएवि वकाजियत ॥२३॥ गद्भ भम्मो देव सिसी फुरगण करनाय व ( ४ )दसी दिवसे । पेडिय वजवाजेदो निम्जनिय "भगविष्यकेण" ॥ १ ॥

१ वर्जित पॅवेनिशुर तासुक् स्वाप्त ४ सेव

पाणि वण्डः विवादि रकत जयस्थिप नरिद्रहः। चक्कोणी वर नमरि सुविण पट्ट संती जिणंबहः।

जिजबन्धम जिजबन्द सूरि जिजबन्द सर्वसर । रंजिय जिजबन्द सरि सरह सिर्वि स

रंजिय जिजबय सृति वरह सिति सृति जिणेसर ॥ चा १ बन्दर्व सीयलु जबह कलु, फासूब बण्पिय बिबहच्यति । निविज्ञजित विजयागंद तिक्षि )दि, झमयतिकक्ति चवपट्टि घरि ॥२४॥ च्यणि रमन रमजि पवेसु न्वस्यु नहु जिसदि

जिणेसर नै दिन दोसा समय ब्रंडिन सम्बद्धि विसरह । नहु जामणहि पदहर्रास रहु समझ नममणह ।

नहु विदारि कलामु कत्त हुगी भरि समण्ड ।। भविषण्डु कहिनद् तिय सवहि, तह सुर्वनि धुपरय करत ।

भावनव्यु जाइतद त्या भवाइ, तह सुवाम पुरारय करत । वर मोई मूछ मूक्तण गया, जिलक्कर पम छणुसरत ॥२५॥

जिणदत्त सुरि मंगछ मंगछ, जिणबन्द्रमूरि रायस्स ।

जिणवय सूरि सिजेसर, मंगळ तद बद्धमाणस्स ॥ १ ॥ बद्धमाण मजगुणनिक्षण मंगळ कक्कि समिलद ।

सुगुरु निर्णसर सूरि वसहि पपडण पुरि घवस्त्र । संग्रह पहु निरम्बन्द असमहेक्द्र जिलक्द्र ।

मेंगन्तु गुरु जिजदत्त शुरि मेंगन्तु जिज्जन्त्र ॥

जिज्जपित सुरि मेगनु बामलु, जास सुजम पसरिय परद ।
चन्निद सुसंप संस्ट्रह कवि, मंगझ सुरि जिजेसरद ॥२६॥
चन्नु निम्मस्ट कहस वारायण सम्मछ ।

कदस सुपवित्त कहस वगुश्च सब प्रश्नेष्ठ ॥

Ъo

पनरह सय वापस पनोह दिकिय जिल सचिहि । पाराबद्ध हम पचि सच्च जीरह पिय संबदि ॥

भक्तीण महालासि सहिवर, गोइम सामिय गुण विस्तृत ! असु नामिल सिन्हाइ कडक सबि, सोझायड विद्वयल विस्तृत ॥२१॥

सो अवड नेण बद्धियं पत्रमि (पाठ) त्रडस्थिपञ्चरण । पत्र त्रड्डमि आया जन्मव्या काछकाइरियो ॥ कास्त्रिकसूरि सुजिद जयड ठिड्डमण सम र्रकण ।

चन्नेत्रों गद्दित स्प मूख्य निर्वेदण ॥ सरसङ् साहुणि कनिम सिंप श्रीक्षण मिणि निर्वेदण ॥

सोहस्माहबर्द्द संयक भागमः अस्तिय ॥ मरहहुदेशि परदाणपुरि, सास्वाहण अवरोहपर ।

मरहुर्श्वास पयळण्यार, साल्यादण महरह्यर । सो स्त्राक्षमसूरि संस्त्र मयह, चहरिय पत्रूसरण विद्यिय घरि ॥२२॥ सिणदच नेदत सुभ्यु जो भारतीय मुगपवरो ।

र्जबाधिके पदाया, किलाउ लागदेकेण ॥ १ ॥ नागदेक कर सावण्या अधिकतः वादेकियु ॥ पुष्टिम सुगवर जीव पदि स्ववास करे कियु ॥

तम् सिंत पुत्राय तीय, करि सकारि क्रिक्सिया। मणिव 'जवार्त्य प्रस्त एक एक गुगपवर सुवस्मिय।।

मिनिष्ण पद्दि अगरिहसुरि, जुगब्दाय तिथि नाजियत । त्रियन्तर्मि र्वद सुपनु, आमापि स्वाणियत ।।२३॥ ग्रह सम्मो देव सिसी फुराया कमाब च ( उ )वसी विवसे ।

गद्ध धम्मो देव सिसी पुरास कन्त्राव च ( छ )वसी दिवसे । पंडिय वजवान्त्रेहो निज्जनिय अस्मातिककेम्प"॥ १॥

१ वर्जित वेडेक्सि १ ताकु १ समाहत ४ तेव

र्द वर्पाण गय गुडिर सहम चडसहि वेडन्विप । धारसर सम पंच तीह इदस्ट सुद्ध किय ।

सुद्दि सुद्धि किय कह देत देतदि देतदि कह वाविय । वावि बावि कह कमले कमले दक छन् छस न(१ना)विय ।।

वत्ताम यद्भ नाहम यह, पत्ति पत्ति नवह रिक्षय । इयसिय रिद्धि पिदोवि कर, वसगमद सत्र गत्र(रैय) गस्तिय ॥३१॥

इसामर चितम सहह मह मुक्तिय न फिद्र ।

वड मनि परि संवेशि सचि वणि संपम्न क्रिट्ट ॥ बीर पानि सु ज जाइ शामि मुलिराड परहुर । वाम मचि सुरराव नमिष को गुणहि गरहिड ॥

मणय इंदु क्षय जनु मुणिहु, उद्दारिय निकर्मन मह। जै करदं बिनाय बाणम युणि, मह नि होइ संजम किमइ॥३२॥

॥ हुमरी प्रतिकी विद्योप गाभाएँ॥ भाग व जिलका गिर न मेर लिसियत वहनामण्, वत व समस्तर पन व प्यु महना पंचायतु । गट व संक निमदर न समु ग्रह गुरुत व दिवायत, स्वत न ट्यमणि नद व गीग सस्त गुरुत व मायत । जिलमुका न महीसर भाग, नुंगलीय चापरि गयम् पुणि साम स्राप्त क्षित्रवि गुरु सुरि मदह पुहुरस्य ॥१॥

त्रिम नर सुरनर महि रयन मीनिट चितामीन, धनु महि त्रिम बामधेनु सह महि दिवामीन। श्रद्ध नीर सुरसरीय श्रद्ध बाह्त्सेय पविचित्र । पदमराग श्रद्ध गुरूप श्रद्ध पपरिय रंगिय ॥

जिजक्षम स्रि परदु पर्दुषर, व्यसिव वाणि वेस्न वरिस । हुद्दि कर सुजीद किनगढि पडिसि, जिनस्क्रम स्रि नगहरसरस्य।२००।

एने वेरि कश्नूरि नदद सिरिविक्ष करि भक्तिय। एन धाँव धन्यक्रिय दक्त दाढिम से विक्षय

यन जांव अंबूयह् स्वयन्न पित्यम् वां असियह्। बहमारः य चवरन एय एव पसर अवसियः॥

पठमण्यह नारिम नह सु नयनिमछ क्रोमछ महूम ।

जियानि सूरि नास्त्रियर इंड् कररि कीर वंच मंजेय हुम ॥२८॥ जिम नसि सोइड् चंड् केम कंजलु तरस्कहि ।

इंस जम सुरवरहि पुरिस सोहह जिम खड़िहि । इंचणुं जिम होरेहि शेम इस मोहह पुत्तहि ।

रमणि कीम भचार राव सोहर सामंतर।

सुर माह जेम सोहह सुरह काँग सोहह जिलकम्म भठ। भागरिय महि सिहासणहि विम सोहह जिलकम्ब गुड ॥३६॥

नायास्य माझ स्वहासणाङ् । तम साहङ् । जणवन्त्र गुरु ॥ ५८ वसणमङ् नरनाङ् वीर सागमि साणविय ।

पमण्यः वैदिसु तेम जेम केणावि न वैदिय ।

रह सजित्र गम गुडिय द्वरिय पहारिय प्रशामित । स्तासण सय पेच वहति चत्त वितिहे राणिय ।।

म्बु छच मनर परवारि सर्व, जान सक्त समोसर्गि ।

तार प्रकार पद्ध जान सुपंच समासरामा । साम इंद् समुमणुमयमि अवसामह आवस्य मणि ॥३०॥ भ्यं वयणि गय गुदिर सहम चउसहि वद्यन्य । वारत्तर सय पंच श्रीह इष्टब्रह् सुह किय ।

सुदि सुदि किय कड दव दंवदि दंवदि कड बाविय। बाबि बाबि कड कमल कमलि दल लम्बु स्टर न(?ना)विय।।

कान बान भड़ कमछ कमछ कमछ दछ छमु छरा न(?ना)।वय।। क्वाम यद्ग नाडय पड़, पश्चि पश्चि भक्ष रिडय।

इपनिय रिद्धि फिरोबि कर, इसलमह मत्र गत्र(१य) गन्निय ॥३१॥ इसममह चित्रय महह मह सुक्रिय स किद्धत्र ।

वड मनि घरि संबेगि शक्ति वर्णि संयमु लिद्धः ॥ बोर पानि सु ज जाइ जामि सुणिराड बहुदृह ।

वाम मीच मुरराय मिम्म मी गुणिह गरिहर ॥

भणप इंदु तय जनु मुणिहु उद्दारिय निब्मंत सह। ज करड विनाग भागमा थुणि, मह नि होइ संजम किमह ॥३२॥

॥ दूसरी प्रतिकी विद्रोप गाधाएँ॥ समर त प्रियक्त गिर त मेर निमियन तद्मामग्, तर त समरतक पन त पन महता वैपासय ।

गढ त संक बिमहर न समु गह गुल्य त दिवायक

अवस्य न तृषमणि नद्द त गंग जब बहुछ त सायह। जिल्मुदय न नेदोमर भणड, नृंगलणि चापरि गयमु

पुनि शाउन जांग जिल्लाचि गुरु सूरि मउड़ प्डारमगु ॥१॥। जिस तर सुरत्यर सदि रचन समिदि चिनामणि,

थेग मति जिम कामध्य गद मति दिवामिन ।

पेतिहासिक क्रेन काव्य संप्रह 48

च्ह्रगण सर्जींद् वंदु इंदु जिम संगित पसिद्धर, शिरवर मझिडिं मेर राष्ट्र जिम रह निरचंड !

तिम पह मूरि सुरिहि यवद जिल्पमोइसरि सीसवद, जिणचंदस्रि मन्यिद् नमहु, एड्वि पसिद्धः जुगपन्ड ॥१८॥ जिज सासण वर रख्यि चंद गर्छिई समर्रगणि,

वरण द्वरंगमि चडवि संतिवसर सम्गु गर्देनियु ।

विज भागा सिरिसि**छ** सीक्षि संताह <u>स</u>स्तिष्ठ पंच महण्यम् राय सम्छ मुणियन्ति भगैतिष ।

प्रतिसन सुदंदु जिल्ह्यस्य सूरि, पिकेक्शि रहरियनगु । भजभितिक मुक्ति मुणिपय पविध मयणमानु मिस्केवि पुण ॥१६

क्टर दिसि भइका मासि किम गञ्ज कश्यर, किम इत्वी महयदद क्षेम किन्नरि सह मण्डल । सायद जिम च्योष चटा जिम सीह गुंजारह,

निम कुम्रिय सहयार सिद्धरि कोइछ टहकारह । सपोध पेट जिल जन्मक्कणि बङ्गेतिय जिम ऋश्रहः

क्रिजयदम सुरि सिद्धंत तिम, बक्राजंतत गहरूदद ॥ २१ ।

जिम भैदद का रायहँस जिम दीवय दिलयर किम बंदरू यो कामधेज जिम बंद(र) मुरेसर, क्रियम्बम सुरि विम (अ)भगुर, एवड जंबर मनिय सुणि ।

सरतरह गाँछ अनवर तिछड हबु जीह किम सक्व धुणि ॥२१

किम बन्दर गोइड हुद्धि बंदर मणि प्रस्मणि किम भंतर सुरक्षर पद्मस किम जंब्य केसरि । नव्यक्त कुछि घणसाइनैद्र्यु सुप्रसिद्धन, संवाहि तिय कुकि सार वहु गुण्ड, समिद्धर ।

बाह्यस्थि दिस्त्रविध माद् सन्नम सिरि रचाः,

गायम चरिय पयास ऋरणु इपि ऋषि निरुद्धह ।

जिणादम सुरि पटटुद्धरण् वयरसाह चन्नवि कर ।

तिजयदम सुर पटटुद्ररणु वगरसाह चन्नाव कर । जिनक्रमधिमुरि भविषद्व नमहु, चँडगछि सुम्मि जुगपच्छ ॥२३॥

'क्द्य बड्ड संसारि स्दम सुरवर नर नेदय

**४१५ किनहु गह गर्याण उदय सहसकर वंदय** ।

उद्य छनी सनि कम्ज रज्ज सिम्नंत प्रमाणहः,

उत्र अनुपम अवस उद्य विक विक सलाणह ।

भग भगम पुत्त परिवण सवस्र, स्त्रम(स्र)गी नस किरवरह ।

जिगवर्य सुरि इनि कारिणाँहै, बंदर संयक्ष संबद्ध करद ॥१४॥

जिम चितामणि रक्त्र महि। उत्तम संबद्धिकारः

जिम कणयात्रसः गिरिङ् महिः किरिः पुरक्षि हविज्ञाहः। जिम गंगाजसः जसदः महिः सुपक्षितं भणित्रसः,

जिम सोद्द गढ बरमु मिश्न संसद्दर बन्निज्जाह ।

जिम तरुइ महि। बंधिय कहा, मुरत्तर महिमा महमहद्र ।

त्रिम सुरि मित्र जिलमहर्म् द्वापदाण गुद्द गदगढद ॥२७॥

त्रिणि उम्मूक्ष्य मोइजाछ सुविसास पर्यक्रित्. जिणि सुजायि किवायि मवणु किउ संबो संदिद्धि ।

असु भगाइ मह कोइ छोइ मह किमिटि न मंहिटि,

48

चहराज सर्कीह चंतु हेर्यु जिम मधिग पसिद्धन, विरवस मिहाहि मेरु राज जिम रह निरचंत्र ।

तिम पद्म भूरि सूरिर्दि पवर निणक्षोहसूरि सीसवद, निणवंदस्रि महिगद्ग ममदु, पदिन परिसद्धव जुगपवद ॥१८॥

जिल सासण वर रिज चंद गसिद्धं समरंगणि, भरण पुरेगमि चडनि स्निक्सर करण गहेनियु ।

जिण भागा सिरिसिय्क सीक्षि संगाह सुसिज्ञक, पंच महम्बय राय सच्छ मुलिपस्ति भगंजिक।

परिसंत सुरङ्ग जिलक्क्सम् स्रि, पिसेकिण रहरियलन् । कणमिकित सुवित सुणिपय पक्ति समजमानु मिन्देवि पुण ॥१६॥

क्यासिक शुक्क श्रावित पाक सम्बन्ध । च्यार दिसि मदब्द मासि किम गळद्द कस्टर, जिम दुन्ती गढयहरू केम किन्तरि सह मजहरू ।

सायद जिम कडोड करड जिम सीह गुंजाएत, जिम कुकिम सहपार सिव्हि कोइस टहकाएर ।

सपोस पंत जिल जन्मरकालि कार्यातिक जिल सद्यहर, किन्नप्रतम सुरि सिद्धेत तिम, क्लाप्यंतक ग्रह्मग्रह ॥ २१ ॥

जिम सन्तर गोवस दुद्धि संतर मणि दुरमणि जिम संतर दुरतर पद्धार जिम संवय केसरि।

जिस भौतर का रामाईस जिस होक्य दिल्यर, जिस भौतरू गो फामधेण जिस भौत(ह) सुरेसर,

किमपद्म सुरि तिम (म)मगुर, यवड संतरू भविय भूणि। स्रात्तरह गर्छ सुगवर तिस्ट हम् स्रीह किम सकड पुनि॥२३॥

```
(संगारिक दार्गाविका धनित्रम्यः)
```

## नासन कराइ स क्रिक्सर मित्रोस स्ट्याव्यि

```
82年 無行行用可有有行用有有在之之一在四年四年本中有利的工程的基礎。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AMERICAN TOTAL BREEDING CONFINED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mater thrasastante .
THE PARTY CARM CASE A MINNESON PLANTED WITH BERTHAND TO SAN THE PARTY OF THE PARTY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         THE THE DESIGNATION OF THE PARTIES O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROPERTY TO SERVER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AT BY THE LOUIS OF STREET SEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY CANADA STATE AND A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR AND A CONT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               The state of the same and the s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       graditions and participation of the contract o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 44er 12nnnturpokrengerfülleter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   the state of the s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                The Principles and a 2 of the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    the released to the area that the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ひない かいきょうせんきん かしもし
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              į
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                41 127 2 41 13 4 TO 12 1 - 1 - 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          STATE STATE OF THE PARTY IN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         102 1 1234
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             the salles .
```

ऐतिहासिक सैन काम्य सेम्ब

34

ग्य किम किणि सब रुक्क सम्म तब सुदा इदिहि । हो तसनाह जिणभारगुरु वस्थि पुरूष क्यातरू,

कक्काण विक्र सबयार धरः, वसंब्र मिन्न अयर्वत बिद्ध ॥२८॥ क्रिजि दिणि दुष्टम समा समर करहर न विज दिणि

पविनोदिय चासुण्ड फुडवि सरहर मे तिणि दिणि। जिलीन बाद सहमह मासि फुड करलर विणिदिणि,

रिजय नर्जम नरिंद जिक्कि बारनभर स्तु भरवरा। जिजमहसूरि हे कुस सबि, अस्तिः कोणि करहर सरा ॥३९॥

बद्यादित (पि) का मर्वादि सांस्थ्य सोगत नैयायक. मीमांसक मुख मुकरवादि गुरु गव निवारक र क्टसुमानिषि मारगी वर्गी देखक बति शका.

करटि पर्राकुत हुक विशास सीपोक्त सुप्यम । क्षत नयन सुधाकर क्षणिरकर, मदन महीयर कुखियायर नय सूरि सुदुट गत कपन मट, शुद जिजमह पुगपबर ॥३२॥

संबंध गरूप गुण गण गणित गण सीस मच्छ भणि निय क्यणिष्ट्रि पर भादि निद्धक्ष सुनक्दाणि ।

सनि नाचार विचार सार विदिमाग प्रशासक,

भविष क्रम ब्राग विप्रत क्रमस रवि जेम प्रयास । पुरि नवरि देसि गामागर्दे, बिहरतड सो दोह सुगुर ।

सो अपत्र जिलसर मासणिदि, ब्रीजिलमह सुविश्वत ॥३३॥

(सं १५११ कि यागविभिकासन्तिम पत्र)

नामन प्रसानक थी जिनभद्र मि भी भी हो हस्नजिपि

SERVICE STATE STATES SERVICES

amplication of the property of the property of the property of the same matter and the season as the same and the same throughout the same throughout the same transfer and t Later State of a

the property of T J FF FF FR R GREEN FALLS

ers ibn inning manen y carkeirenerer eringen genalentre en staten bestellt genanten produces and productions and the second solutions and the second the second second second second second second 

AMERICAN STREET, STATE STATE AND ASSESSED. CONTRACT OF STATE OF STATES

HARDESTEEN BERTHER BET PARTIE DE L'ALLE CE L'ALLE DE L'ALLE THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF

erene geldete'slunnennenbligengengengengengengengengen

Ex . wer crex

कृतः १ ४० (१४३०५११६१९५४) र मक्तान्तरात् (५ १०००५५४) तार्वात्रात् क्षानात् प्रतिकृतिक्षित् । स्वतिकृतः १ ४० (१४३०५११६५५४)

गितहामिक जैन काव्य ममह



वाम विमिर भरि कुरइ बाम दिणयह नहु बगाइ।

वी मचगळ मयमच आम स्मरीय न स्रगाह।

ता प्रयास भयमत ज्ञाम कमरीयः ताम विद्या चिगचिगं जा न सिवांणः दुसुद्द।

ना गञ्जा चणु गयणि जाम नहु परण फुरबाई ।

तिम समस्य बादि निय निय घरिद्धि, ताम गम्ब पण्यकः चड्डे ।

जिनमद्र सुरि सुद्द गुर तणीय, इपु न जो कन्निहिं पढर्द ॥३४॥

घर पुर नगर निवासि अध्य निय गण्ड पर्यासई । बोक्षावंता बहुय दिरद नहु किंपि विमासई ।

पहुंबि पयः प्रमान छद्राण वर बसाणई।

वादि विवाद विनोदि सैक निय विच न याणाई।

यरिम जि कवि सुवर्णिई भक्क, वादी मर्यग्रह गडयहुई । जिलसदू सुरि कसरि बर्रिहि ल गुज्जवि घरणिहि पहुई ॥३५॥

जिलमङ्ग सूरि कसार डाराह त पुत्रमाव पराणाड पहुँ ॥३४। नाग कुमर नानाह मुग्नाहा कण निहुषणि जिल्ला ।

नाग कुमर नानाइ सुनाबर चण गाडुचाण स्थला। तिहुचण सस्त्वविष्टणे बिव गाउ एम मूबस्य १ अबद्धपीम परिद्ध सिद्ध का संदर्भ मणियड ।

भूबद्धपाम पासद्धा सद्धा का सहर माणवड । गोरी पयत्रिक्ष रहिष्य मीच इत्रि बाणिहि हणियड ।

दानव मानव समुर मरि इस्ट जा सिद्ध । सो नागयंग सोस सहस गोपी बनि किट्ड !

मा नागयण सास महम गापा बास किन्नेत । हिब यह भंधिक महि बाउस्त ज मुणियोयहं क्विहि ।

दिव यह अधिक मंदि बाउछड न मुणियोयई कमिदि। जिलमद्रम्दि इयि कारगिदि संयत मन्द्र जिल्हा बसिदि ।३६। वर्षेट घटना घटित कुटिन कपटागम सुरस्ट ।

16

बावाटोतकट करिट करट पारन सिंहोदमट।

न किट र्रंफ मुक्त निकट बिन तारि मट स्फट,

इप्टक सुक्र किरीट कोरि घृस्ट क्रम नस्न तर जट, बिस्टप बोधित कामफ विभवित हुप्ट घट प्रकट

जिनभद्र सूरि गुरुवर फिक्ट, सिक्क्टसिरोमुक्ट ॥३णा

॥ इति समस्तदेष गुरु पट्यटानि ॥



॥ पहराज कवि कृत ॥ ॥ जिनोटयपूरि गुण वर्णन ॥ किमि गुनि सोववितवर्गं, मिद्धिद्विका मंति तुम्ह हो गुणि । संसार फेरि कहने, दिया बाठानर गहने ॥१॥ बासचित्र बय गद्दल सुपुणि सुणिवर संमाखियड । मद्भ करमः निष्णणिक्ष रामण दुरग राइ टाक्सिड ।। बगु तक्ष्म जिल तवड किन संमदहि रहित। संजम फरिस पहालु मचल समर्रगणि बाहिङ। किणज्ञ्य सुरि पुष पय समक्षि, नि नर मुख्य रमणी रमइ। "पहराज" मणद तुत्र किन्तर्ड, बाजाडे सक्या किणि गुणि तबदि।।१।। क्षीक्ष्मति सिद्धि पार्वाह्य जे नर पणमति परिसा मुगुर । मुणिक्दइ किन्त कक्किंड संदू मत्माई करून तिवस्स ॥१॥ मुणिबर् मसुमय कुळिउ भक्ति जिणबरह भनावह सवर तर्राण नहु गम**ः** मिद्भिरमणि **दर्** मा**वर** । करइ दक्षि बहु मंगि रंगि भागम बकागई।

कार चराज गहु वाम्ह शाहर राज वह सम्बद । कद्द क्षणि बहु सीत शेति कामम बकागई । मनुद तीय बोदंत ठठ सुमस्यद्र माणय ॥ जिजकाय मृति सफ्ताइष्क सुग्न मिग घोरि सुग्द । "यहराज" मगद सुपसाक करि, सिव मारग दिखाल महु ॥थ॥ सुगुह सिव मगा ज्य किय कक्षा विसादह

मंस सक्तग परिदरत सुरा मित्र मेठ निवारह । वैसन रक्ष कड ५५ पाट पारद्वहि वर्णवड । ४० ऐतिहासिक मेन काम्ब संग्रह

बोरी म करि सपाय रहि दुग्गड अंतर ॥ पर रमणि मिल्हि सचय बसीय जोड दय रह समझ्यत ॥ अध्यक्षयम्हि दुझगुद नमहु, सिद्धि रमणि छोस्स स्टर ॥३॥

। अपन्यविश्वाद्यार अस्तात् नगडुः । सिद्धः स्मापः अस्ता स्वरं । सुगुरु देव इम अपन्य सिंहः गुणहर तुम् दिक्तमः।

सुगुढ सुनिह गण विधि बन्बलु तुन मामहि झगड । तुहरु पढड़ सिद्धंट सुगुठ जिनसचि विख्याट ॥ जिलब्दम सुरि जग जुगपदर, तुम गुल बनर्ड सहसि पर्टण ।

जणब्दम स्त्र को जुगपवर, द्वम गुण बनडे सहास फाज। परसर सुगुर हो सनियजह, ऋद्य सिद्धि वस्मन्तमणि ॥४॥

करणि करणि गुणि भुणवं करणि किणि संय कलालव । मुक्तसङ् तुद्द सीक छन्यि गोयस तुद्द जाणव ।

बुक्सर तुइ सीक क्रक्यि गोयम तुइ जायत । पाव पंक मट मक्षित दक्षित कन्त्यप निरुक्त । तुइ सुमिषर सिरि तिकार मधिय कृत्यसर प्रकृत ।।

निष्यव्यसम्भिर मण्डर रक्त सुगुर एट्ट्यर ब्ह्ररणु । 'पहुरात' मण्ड इमजानि करि फल्ल मनबैक्तित सुद्ध करणु ॥थ॥ एक्ट मनबैक्तित होइ जि. किवि हुइ नाम प्यास्त्य ।

% अस्ति मनवाक्रव द्वार्थ कि कि कि कि मान परास्त्रय । क्रमा नाम सुणि सुराग रोत शारित पणास्त्र । नामग्रहणि तुव तथाय स्थळ आस्य स्ट्सास्त्रिः।

नामगद्यक्षि द्वन तथाय स्वयक सामय स्वस्थासिहै । ॥

विजयसम्पर्धि गणहर रच्या, सुगुरु पृथ्वर स्वदृश्य ।

"पुराक " मण्य हम आणि करि, समय संग मगद्य रूट्या ।।।॥

## श्रीजिनमममृरि परम्परा युदांवली

व शांत्र गानि त्रंतु गानि च प्रसम्हरि च।

विरुध्यय जनमर् अप्रमान्यं नहा व ।। १ ॥

टर भर पानु सामि च यसभरंत्रतः तिसपरिद्रः।

कान महारि स्ट्रिकान गर्ही घर्च देहाँम ॥ ३ ॥

ه وهسست وأنه شريء ويأه كنتورغ ويكه في و مع

व्यक्त वान्त् नद् व्यक्त होतु व्यक्त धार्य होई वेद ॥ ३ ॥ धदान्तं वं वहरं वः व्यक्तवरित्व मुन्तिर्दे ।

स्राम होत् च बंगांव स्वाम काम्याव महा ॥ ४ ॥

प्रेषक र न्यु (स्टर्डन सम्प्र क्षत्रमध्य वर्ष । स्टर्डन

रम्भित् नूर्यसः । सर्वत्र दूसमा र स ५ र

परकारकाः वट बहे जिल्लाह स्थितः ।

franchim of a familie t

म्हले क्षेत्र हर्णीते. या अभिष्य हर्षाते यः न्यूनः यदः ।

we are not the first transit at a r

जिल्ला र संद्रम् । र गाँव हैं स्टब्स् के देग गांव देर र

functional famous for their c

४२ संजन सरसङ् निदर्भमु सुगीय वित्यमर 🔻 (घ) रण ।

सगुरु गण्डाररकर्य, बंदे जिलसिंह सुरिमा ॥ ॥ क्रिणपह सुरि भुलियो ध्यद्भिय नीसेस विहऊसणार्णयो ।

संपद् जिणबर सिरि, बद्धमाण तिरम पमावेद ॥१०॥ सिरि जिलपह सुरील पह मि पहिंदू ओगुण गरिद्रो ।

क्या क्रिजरेव सुरी निय पन्ना विजय सुरसुरी ॥११॥ क्रिजदेव सूरि पहोदय, गिरि चुडाविम्मण माण्।

जिल मेद सुरि <u>स्</u>मुह, अयह जप संयद्ध विञ्जनिर्दि ॥१२॥ जिणहित सुरि मुर्जियो, तप्पनेरिक्य कुमुमक्त चंदो ।

मयणकरि द्धम बिहरूण, हुद्धर्यवाणमो समय ॥१३॥

धुनुर परेपरा गाहा, कुछव मिणजो पढेई परुषसे ।

मो स्टब्स् मणोर्वेष्ठिय सिद्धि सम्बंधिमध्यञ्जे ॥१४॥ ॥ भीजिनप्रमस्तरि छप्पय ॥

गयम बकी मित्र संदर्भ माणि भोभद्र क्लारी ।

कियो महिष स्यु बाद सुण्यक नगरी मदबारी ।)

पार्विसाह रेजियव साथि वह पूस चटायव । सर्वेषय राहण सरिम परिस हुद्ध झड़ स्यायह ॥

किन दोरक्क मुत्रिका प्रकट कीय किन प्रतिमा बुद्धिय क्यत्र । जिज्ह्यमसूरि सरकर सुगन्छि, भरवक्षेत्र मंदिय रक्ण ॥१॥

॥ इति गुरावकी गांचा कुलन् समाप्तम् ॥ १ वीकि २ सुख ३ तवर पिरखड़ २ विहीपति सरसाण पृष्टि



ऐतिहासिक जैन काम्य संमद

छंद — गुरु गच्छ पत्नी इंड इरकि गहसु, प्रथम हरिमद सूरि गुरी।

त्रमु वैभि कमि ध्वपत मुणीसर, वेक्स्रि सुगणहरो ॥

सिरि नेमिचन्द् मुणिद सुंदर, पाट तसु छङ्जयाछ ए।

सिरि सुरि उन्नोयण जाँसर, पाद पद पसाम्प ॥ ६॥

रागदेशास छावा

मानुष ऊपरि मास छ सीम, साधित सुरिमंत्र छेइ (य) नीम ।

पायाख्य पहुत्तत घरणियो, प्रगटियो बज्जमय साविजिर्गदो ॥ 🕶 ॥

मिष्याती जे कोगो (य) कडिया सुद्गुर विसद्द ते सहुमडिया।

जिलसासन हुड सपबाड, विमस तण्ड मनि भाणंड जाउ॥ ८॥ विमञ्ज सुवसदीय विमस्ति फराबी (प),

कस उद्यक्ति (प) विभुवनि भाषी।

जाजि कि मंदीसर परसादो, परतिस देवल मिसि जसवादो ॥६॥ ॥ छंदः ॥

कसुवाड जस बनप्रि सीयड, विमस्त्र मंतीसरे । कारविय निरुपम विमल बसही, गढमगिरि बाखू सिरे॥

सिरि सुरि मैत्र प्रमाच प्रगन्य सुविद्दित मन्न दिवायरो । मिरि बद्धमात्र मुर्जिद नेदंड सबस्र गुण रवणाबरी ॥१०॥

॥ राग राजवळभः ॥ गुजर देसिटि जाणियद पाटण भणदिसपुर नामी ए ।

राज करइ रामपिंड निही निरि हुन्द नरबद्र नामी ए ॥११॥ चउरासी मठपति निहां साचारित छइ तिथि कास्ति ए। भिगदर मेदिरि त बसद इक मुबिहित मुनियर टास्टि ए ॥१२॥

88

र बाद 1

सुविहित नइ मठपति हुउ, ग (१रा)चंगणि वर्सिहि विवाद् प !

स्रि फिलेसरि वामित, जग देखन जय समबाद ए ॥११॥ दससय पत्रवीसदि गए, ब्यापिड पहमवास् ए । सीजिनसासनि यापिड बसविदि, सुविदित सुनि(बर)वास् ए ॥१४॥ गुरु गुणि रीजेड इम मण्ड भी सुद्धि दुख्य नरनाष्ट्र ए ।

इणि कब्लिकाक्षित्रि सरहरा, चारित्रघर पहिंग साहू प ॥१५॥

॥ छन्दः ॥

करहरा चारित्रभर गुद्ध, पहु विदद प्रकासित ।

वयप्पिय विश्ववासं सुविद्य सेच वसहि निवासिङ ।

रजहर जिलि राज हुन्तर, जयड स्रि निजेसरो । वसु पाटि सिरि जिलबन्द गणहर, भविष सोम दिलसरो ॥१६॥

॥ रागु घन्याभीः ॥

मोनिन शासन<sub>्</sub>च्यरिउंप,

नव शंगर रुपंद बकानि, भी समग्रदेवस्टिस्गपदरी प्रगटिक एवंसण पास सीजयतिबुक्षणि ज्ञेज शुरो ॥१५॥ ॥ छन्दः ॥

गुड गडम दारतर गथिछ बर्गड, समयदेव गजसरी। जसु पायत्र वेद्द देवि पदमावती घरण सुरवरा ॥ निय वदण घीमंगर जिलसर जासु गुल बस्टाल ए। किम सुभगितत्र मृद्ध ते गुड, बरलबी जागि जाज ए॥१८॥

१ ध्यरिवरिवदास २ वन्धः ।

४६ भाणि

काण्मिकः सुविद्यितः सिरोमिणः यः। तसुत्रज्ञायः पाटि सिंगारः, प्रवृत्ति ("पिटक्सिन्द्रियः" करो । क्षणि सुगी यः पक् कोर्गितः सीजिनक्कमः सूरि गुरो ॥१६॥

#### छंद∙—

नुह तुज तजह संबार राजबर, समझ संयम मर घरो ।
बागडी देखि बजाणि किण्यमा, वृत्तसह्य आवष करों।
बीजबर करारि देखि बार्मुड, प्रसिद्ध तिणि प्रतिकोभिया।
विशेष सुरि किण बक्क्ष कॉस्टरि, कक्क छोय न मोदिया।।
विशेष सुरि किण बक्क्ष कॉस्टरि, कक्क छोय न मोदिया।।
विशेष सुरि कुण नमह य।
विशेषक्ष प देखि कादेखि, जानियद बिद्धं कुगे जुग प्रयान ।
स्वस्मरी प राय बहु कोई, द्वीधव स्वोक्षित्ममं वृत्त ॥११।।

छन् —

कितवर्म दानिहि पनरसम् सुनि, वृश्विस्मा तिण नित्त और।
काल सुणिवा देव साव्य, सेव साद्य बहु परे॥
बहसद्वि पोरिणी नामि देवी, जासु साल न स्टंप ए।
उसु गुरु ठण्ड सुपसाइ मंदर, पहु दारतर संघ ए।।२२॥
सीतिवर्षद सुरि मर रयन।
नरसणी प आसु निस्तिह, सञ्दूष्य जेम गवर्जाद विजेदो।
सुरु ठण्ड ए पाटि प्रयोह, सञ्दूष्य जेम गवर्जाद विजेदो।

#### ਚੰਡਾ--

सिर सुरिंद्रन्य पुर्णिन्द त्रिनपांढे, भीजिन्द<sup>र</sup> शासिन गण्य ए । छत्री वादह जयपताका, बिरुद्र जसु जगि स्त्रन ए ।। बाहुँसि(मि)रि जिनेसर सुरि देदर, जिल प्रकोह सुनीसरो । कविकाल केवसि विरुद्द गण्यहर, स्वयनु निगलदेद सुरि गुरो ॥२४॥

#### राग घन्याकी 'माम'---

साहेकीए नयरि देरहरि झरतर, झुनुह बर भीकिन्कुशान झुर। साहेकी ए बृनिर्मि प्रयाम; तझुग्य, अविषमतरे मगति रुगति सुर। साहेकी ए तीह तमे नार्शह दोहग, दुरिक दाविद दुव्हसयक दूर। आहेकीए तीह तमह मंदिर विकस्त, संगति सम वरस् मरि पूरे।।२५॥

#### r--

मिर पूरि भावत समय संपय मेविय छोयह नितु घर।
न चृति भी निन्तुस्यछ द्वाद गुरु, पय नगड़ देराकरे।
न चृति भी निन्तुस्यछ द्वाद गुरु, पय नगड़ देराकरे।
न सुपाटि सिरि निज्यदम गणहर, नगड पुरुषि असिद्ध ।
"कृषािछ सरसती" निज्य पाटिण आतु संपद्धि निह्न ।।२६॥
सादेखी य द्वारणपिछ छन्दिश्व हो गोयम गढ़ गढ़ भीनिनक्षिय सूर।
साद्धी य कार्य गच्छे पूनिमचन्द्र जिम सोह य सीनिनक्षिय सूर।
साद्धी य भार्य प्रचेष पुनिमचन्द्र जिम सोह य सीनिनक्ष्य सूर।
साद्धी य सीरिय प्रद्यक्ट चंदन वर्षन सीनिनक्ष्य सूर।।
साद्धी य सीरिय प्रद्यक्ट चंदन वर्षन सीनिनक्ष्य सूर।।

र बेंबरति २ से

साहेकी ए नितु नकारव कलाण ए जाण ए सबक सिद्धान्त सारी। साहेकी ए मञ्चर रूपि बनोपम संजम निरमक गुण मंद्रारो। साहेकी ए गोपम मंतु कि अभिनवन अभिनवण मूख्यार वयर गुरी। साहेकी ए संस्कृतमान गन्छपति भौजिनमञ्जूपरि जुग पपरो। १८०

साहुसालकः तिस्य बस्टाम साह् मरुहारो । स्पाणीय कुलीहे सहयरित सालकः लरुदर राज्यः भारते । साहुकी ए संपय रणमान राज्यनित भीतितन्तन्तु सुरि युगपवरो ।

इंसणि मन्द्रिय मोहर सोहह सूरि गुजरवण वरो ॥२६॥

**छं**द्•— कुमबर क्ष्णा गुजरस्य पूरी गढम यह गुराबखी ।

सांसिप साविद्धि सांमको तो मन तजो पूरव रकी ॥ बारापनत विधि बरतर सं " । इम मजद भगतिद्धि सोमञ्जूकर जाम चंद दिर्जदव ॥३०॥

इति भीविभिष्मार्छकार भीसरतर गुरुणा गुवाबस्ये समाना ।।

सतिरिक मिसी है। हाल दोना है उस प्रतिक क्षिप्पत के समय जिलबन्द्रमृरि विध-प्रात दोग मतः यह १ गावा उसीमें वृद्धि कर ही है।

१ देव्द् गलबर गरमञ्

## श्रीकाचप्रवसृदि गीतम्

समर्गि सुरुगुर पाय अहे, ज(सु) इरसमि मनु चल्हसाइ ए। मुणीयइ मुणिवर राथ भड़े, कक्षिपुगे जसू महिमा वसइ ए ॥१॥ निरमञ्जनियं जस पृरि सहै चन्त्रन वन जिम महिमहह ए। भीय मान्त्रमत्रि सहै, भोयलरतरगछे गहगहर ए॥२॥ कमिय समात्रीय वाणि शह नवरस देसन भी कराई ए । समय विदेक सुप्ताणि महे, समकिष रयण सो मनि घटाय ॥३॥ पंच महस्वयभार साहु पंच विषय परि गैजाणु ए। पारुम पंच भाजार भहे, पंचमि (श्वास्त्र) मंजगू स ।। ४ ।) मेजणु मोद नरिंदा सह, मयणु महासदो वसि कीट ए। बाँस कीड कोडू गयंदी बाहे, मानु पंचाननु बन (स?)श्रीड ए ॥५॥ चमकीर दक्षित क्याय सह क्षेम सुर्मगमु निरुत्रणित ए। निजनित मरि रागाय नहें, भवत मुरा सुरे सेबीयउ ए ॥ ६ ॥ संबद् असुपय साथ बाहे, पैक्रय सङ्गर रूण उणाइण । धन धनु ज नरनारि कहे, निगतितु प्रमु गुण गण गुण्छ ए ॥॥। मैगक कठि विकास मोहे पूरह ए बेछिय मुहक्कर ए। निरुवम प्रयमम बास बाहे, र्रज्ञण अविजय अणिबरू म ॥ ८ ॥ नव रस देमग गांगि भद्द, प्रम जिम गाजद ए गुहिर सर । मयत द्वानक वारि सह नाभिद्वि असि बरिसक सुरस्र ।। १ ॥ बिहरह सुबिदी बाचार मह, काम कुसुन जसु निरमछउ ए।

मात्कृष साझ बिद्धास कहे, सृष्का कुछि महियान विकड पा ११॥ स्वर्षिद गोपम सामि सहे, सीविविद्ध सायु सुदरस्तु प । सम्बद्ध साद मस्वार सहे, राजस देविय नंदनुं प ॥११॥ तिरम्ब गुज मंदारो कहे, भीव किनराजमुरे सीस वरो । संबम सिरे सी होरो कहे, सीम किनराजमुरे सीस वरो । संबम सिरे सी होरो कहे, साम स्वन्यस्थ पाद परो ॥११॥ सुमच्य-सुरवत तेम बाहे, सहज रसो मारि पूरीड प ॥११॥ पुज्यमि रविविद्ध को बाहे, सहस स्वेयरित्युण विस्तरिय ॥११॥ दिविषर जिम सिविद्ध सो हो, मस्य स्वेयरित्युण विस्तरिय ॥११॥ स्वीत स्वर्य पीरिय भे(ह) गिरि जिम, चन्द्रगाठि सुस मंद्रयो । पंच समितिह जिहुं गुपित गुपदम, दुरित मनमय संदर्णो । सिरि कारिय गुवद कारि हिण्यर, महिक समस्य संदर्णो ।

जयबंद्ध भीय गुरु माद्यमस्दि, जाम सिंछ गयगंगजो ॥१०॥ ॥ इति भीयदाचायां गीतम् ॥



भीराति श्रम्य ॥ छ ॥

## श्रीकत्याणबन्त्रगणि कृत श्रीकीर्शिरत्नसृदि चडपइ

सरसति सरम क्यण द देशि, जिम गुरु गुण कोस्ति संस्तेवि। पीजइ समीय रमामन बिंदु, तहबि सरीरिड हुइ गुज बुन्द ।१। महि मंद्रण प्रयद्धत घम रिद्धि नगर महेवड नर वह भुद्धि ॥ मोसबंश मति पण विजि ठाण, बसइ सुरदम जिम पणदाण ।?। वद्दि भी संक्षप्रस्त गुणबंत बद्दबंद साला भनवंत । कोचर साह तजह संतान, आपमध देपा बहु मानि ॥ ३ ॥ सीस्त्रिहि सीवा रुपर रंग दान देइ न ऋरइ मनि दंग।। वप चरणी देवक्दे नारि, प्रच रचण तिथि भन्मा चमारि ॥४॥ क्रकात सादार साह सुरंग, केल्हर देल्हर वंघर चंग ।। धनत केम क्लबंद सनेक, धर्मकाजि जसु सति सक्षिक ॥५॥ वक्दह गुजरवासह अस्सु, दिखित देस्द जेसहह रसु ॥ भीजिनक्द्रैंस सुरिष्ट्रि साक्ष, कीर्तिराष्ट्र सीक्षणिय सुपात्र ॥६॥ दिव बाजारीय पत्र सचरह, पाठक पत्र असीयह क्रमस्त्र ॥ रामणंतरि भावरिद्ध मंतु, जोगि जाणि गुरि दीवड मंदु ॥७॥ स्कार केस्ट्रह करह विस्तारि, उक्रम क्षेत्रसमेर मंझारि ॥ मीजिनमञ्जूरि सत्तागहरू किया भी फीर्डिरमम स्र्रिकः ॥८॥ बादी मईगम्र का गड़ सहस्र, जो गुढ़ केसरि इस्टि मब बड़्ड ॥ जब किरि सम्ब गुरु बास्त्र बोछ, बादी मुख्य मांन निरोध ॥६॥ सबि मस्तकि गुरु नियकर ठकः तह परि नवनिदि संपद हकः। सुद गुरु वेद भणाकः सीस, तं पडिट हुई दिस्वा बीस ॥१०॥

जिहां जिहा गुजर्वता रहह, तिहां आवक रिपिहि गहगतह ॥

भाग निर्देश सुम्बर्ग रहेडू, तिहा आवक रिश्वित क्यायन " गाम नगर ते स्वित्वक स्त्रेम, स्वित्वित क्यायमह एम ॥११। पनरह पणवीसह बरसीम वहसाका बहिदिण पंचीम।

पनरह पंजनासह नरसाम बहुसाना पादावण पनाम। पेचवीस दिण नणसण पाछि, सरगि पहुँता पान पनानि॥१२॥

रिविजिम स्तामित विगामित करह, तब्द तेज ततु मणसण घरह । सरिसय विम तिरबंदरतजा, गुर अनुमवि हुया सरिमणा ॥१३॥

सारस्य क्षम तिरवकरत्वा, गुढ अनुमाव हुमा सारम्या ॥११ सुद्द गुढअपसण सीयवं नाम, वीर बिहारे देविदि ताम।

सुर गुरु अमराग सायत जाम, वार ग्वार प्रवाह राज । सुरु दुरुंद दीवो पुत्र कीय, सहिम किमादिहि छोक प्रसिद्धि ॥१४॥ जिम दुरुग्विह दगड मानु, तिमपूर्व दिसि प्रगट प्रमासु ।

बारिड बूम सुनिभक्तजान, भी बीरमपुर क्यम अबि ॥१४०। भीकरनर गणि सुरतर राज कहि मिरि किसिरमण सुरि पात्र।

साराइउ मिस्पणइक्षिचि त मण बंक्षित पामइ हाँचि ॥१६॥ बिन्तामणि मिम पूरइ साम पूमइ जे मनि घरिय चल्हास ।

तिणि कारणि गुरु करण त्रिकास सेवा मर मारि सूपास ॥१७॥ भो कीसिंग्यन सूर्र करण प्रकृष्टी जो निश्चक था।

भाक गुण्ड निहि काम सर्रति 'क्रून्यानचन्त्र''गणि मगतिमणिति ॥१८०१ ॥ इति भोकोचिरस्तम् रिचडप्र ॥

सं० १६६० वर्षे साठे १५८२ ॥ उत्तेष्ठ मास हावत्रम्से ऐदर्ग नियो गुम्बावरे । श्रीमहिमाक्ती मध्ये मीह्द्ररादादर एप्छे श्रीकितं बन्द्रमूर्ति हिमदराज्य संरवाध गोशीय त्यमार गुरुव्य सावह्वद्वत्त रपुत्रमा० पत्ना करपुत्रमा० व्यक्तिय त्युत्र सावह्व प्रता तत्तुत्र सा वस्त्रा तत्तुत्र मा मुनवाण तत्तुत्रमा देवसोद् सान् माद बाँग्यणी पुरितका करपुरिया पुत्र पुताहि विमर्गणन् । हान सक्तु ।

(पुत्राद्वाचा सम्बद्धाः द्वर ४२ हे ] [भीपृत्र्यत्तीकः समहस्याः हुन्काकः द्वर ४२ हे ]

## भोमक्तिलामोपापाय कृत ॥ स्वीजिनहंससूरि गुरुगितस्य ॥

सरसनि मति दिव सम्ब अतिषणी सरस सुकोमङ वाणि भीमन्दित्रहसस्रिगुरुगाइसितं मन सीजन गुण जाणि ॥१॥सर० भति समीयदियह मीत दंब सरमति, सुगुर बंदण जाइद्र । प्रहाठि भोजिन्हांसस्रि गुरु, भाव सगविद्वि गर्छह ।।२॥ पाट बरमव झाल वेची (पिरोजी) कर, करमर्मिह करावम । गुरु ठामि ठामि विद्यार भूरता भागरा जब साबप ॥३॥ चन इरिक्रित बुंगरसी भयो, नेमन कसी पामदत्ता। भीमास चतुर तर जाणियह, सरतर गुरुगुण रच ॥४॥ तन इरक्षिक ब्रुंगरसी फराबक, मृगुरु पदमारा वजी। वह परें समाई सह सुगज्यो, वात प से अति क्ली ॥।।॥ पान्तरपा दानी पादसाह सुगुर सान्द्रो संचरह। गुरु पाय इटाइ क्रमीपानइ पटोस्टा बहु पायराइ ॥६॥ पालसाइ साइमो भावित, इंबर सान बजीर। कोक मिक्रिया पार न जाणियह मोरह काच कपुर ॥। ।।। मानीया साइमा पाइसाइ सर्व नामा नामा । जण सरणाद जवरिसंदा बाजव, ससरिश संबर गाजप ॥८॥ मोति बपाबद् गोत गाबद्ध, पुण्य कम्प्रस घराइ सिर। र्मिगारमारा सब नारी करा उच्छव घर धरे ॥६॥

रपर्टका सहित नंबोझ दिया, वेंचित वित्त सपार। इम फासारो बिस्तार कीयो, बरतिओं अब सबकार ॥१०॥ वनोख दियन सुजस छीपट, इसी शत वणी सुणी। मासिकन्दर बाद्याह, वटड दिछीन्ड धणी । १११। जिसी जिनप्रससूरि फिरामति पादशाई जाजिया। पर्या सङ्गु सोकमाही, पर्यु कर्यु इस्तालीयह ।११९।**।** वीकान महि तैबाविया कीभी पूछ बहुत। देखाडी किरामधी भाषणि गुरुषा गुरु गुणवैत ॥१३॥ विवान माद्रभोर तप नइ, जाप सुगुरु मन घराइ । निनद्त्तसूरि पसायइ चौसठि योगिनी सानिय करह ।।१४॥ भीमित्रदर विच मानियत, किरामत कांद्र कही। पांचसइ मेंदी बाखरमी, छोडम्या इत्र गुरु सही ॥१५॥ वंदि छोडि विदय् मोटउ हुयड, तप नप सीछ प्रमाणि गुरुमोटा करम तथा क्यी आणित इगढ इहनाणि ॥१६॥ वैति छोडि मोटड विस्तृकाभड, बादशाहे परस्तिया। भीपासनाइ जिलंद तुद्रुव, संय सक्छ्य हरस्तीया ॥१७॥ भीमक्तिमाम उवसाय बोस्छ भगति माणी भनि प्रमी । भीतिण#समृरि विरकास भीवड, गच्छ सरतर सिरधमी ॥१८॥ इति गुरु गीतम्

## भी पद्मनिंदर कवि कृत ॥ श्री दे**कतिः छक्ते पाठका ए कीपई** ॥

पास जिलसर पय नम् निरुपम कमझा कद।

सुगुरुकुर्गता पामिसङ्, अन्दिङ सुग्न भागांत ॥१॥

भारहबाम समोज्या ठाम, बाहर गिरि बहुचम समिराम ।

चन्द्रहम् चम्माङ प्रसिद्ध, निवमङ् क्षोक पणा सुसमृद्ध ॥२॥ मोसबाट भणमाठी का, निरमक कमय पम्न ।

करमचंद सुद्दकरम निवास, हसुपरि जनस्या गुणह् निवास।।३।।

तामु घरित्र सोहण जाणिवद्यः सीस्र सीत उपम काणीवद्यः । पनरहस्यः तत्रीसङ्गासः तस्य परि जनस्या गुण्यः निवासः ॥४॥

दीधः जोमी वृद्धे नाम अनुक्रमि बाधः गुण समिराम ।

रामति रमनत सति सुक्रमाळ, माइ ताइ मन सोइड बाल ।।५॥। इगनाल्य सेतम सादरि पाप जाग सगस्य परिदरी ।

मनीय संपन्न सिद्धांतां सार छासटह पर सही उदार ॥६॥ आदेवतितक पाठक गहगहर, महियकि महिमा सहको कहर ।

र्दम बिरेने करो बिहार अविदया तह कीया कपगार ॥५॥ हमनयम मसरम मीम बाम सय पंचारी प्रिगसर मास । करि अज्ञान साराह्म अन, पास्यत अनिमिष सणह विमान ॥८॥ जैससमेर सुम जाणियइ प्रगर प्रमाव पुरुषि माणीयइ। द्रस्थन दोठ्य भति उछाइ समरणि सबि टाख्य दुसदाइ !!E!!

स्तास सास कर पसुद्दन रोग नाम क्रिमद नवि आए सोग। मधिक प्रताप संबद्धिक माज्ञ जो क्यमंत्र तसमारह क्षात्र ॥१ ॥

बाह विसाद बापना करो, निरमक नेवल जागांक परी !

केमरि चन्त्रन पूत्र रसाख, विरची चाहर कुसमार माळ ॥११॥ स्मामत् मेखि सगर पनसार, मोग कमाइड शतिह स्वार ।

करि साथियत मर्खंड तंदु स्ट, सुगुगमान कीजह तिह कड़ ॥१२॥ वित्त तणी सब्दि चिंता टब्ब, मनइ मनोरम ठतस्त्रण फक्ष्य ।

करतरम्यमायणिवि ससि समठ, माविक्सोक करिजोडी नमठ।१३॥ गुरु भीवेषतिस्क प्रकास प्रणस्यद् वाभद्र सह समवास । अरि करि केसरि विसद्धर चीर, समर्बंड मसिव निवारइ घोर ॥१४॥ स वर्ष्य सदा ने गुणह, उठि प्रभावि सुगुरु गुण भुणह ।

कहर "पदममैदिर" मनश्चिद्ध, उसुबाए स्ट्रस संपत्ति रिद्धि ॥१५॥



### मुनि हर्षकुछ कृत

# महो० श्रीपुण्यसागर गुरु गीतम्

#### राग:---स्प्रहास

सीजगागुर पर वेदीयह, सारत् तमाइ पमायजो । पंचादिय जिया बदिस्कीय त गाइसु सुणिएयजी ॥१॥ मन हाद्वि सक्तिया मानियह सीपुण्यसागर स्वाहाउ को ।

पाछद शोज सुद्द सदा मन वंधिन सुरादाउ सी।। विमक ददन कसु दीपतड, जिम पूनम नड चंद जी।

नसक वहन सन् वायक । तम पूर्वम नव चर् आ । मधुर समृत रस पोक्ता थाइ प्रमाणन्त जी ॥मन०॥२॥ इस विधे साधु यरम यर्थ उपहाम रम मण्डारो क।

क्षमा राइग करि जिन इण्यक इत्त्रह मदन विकारो भी ॥३॥मन॥ सान क्रिया गुणि सोइतः कसु पणसङ्ग नरकर राउ जा।

लामंड नव निधि संपम्पः, सबड मुनिबर पाव मी ॥॥॥म०॥ पन ममा दे वरि घरपन्, अपूर्वसिद्ध पुढिल दिनकार मी । जिन जासन संदि परसङ्क, सुविद्दिन गरण मिलासर की ।ग्याम०॥ भौजिनदेस सुरिसरद्ध मह दृष्टि दृतिय जीम मी । दृर्पी 'दृर्प' दृष्ण' हम अच्या गुरु प्रमण्ड कोहि वरीस मी ॥॥॥म०॥ दोहा --राग असावरी

ऐतिहासिक जैन काम्य संग्रह

भिनवर जग गुरु मन धरि, गोबम गुरु फ्लमेंसु । मरस्वती सव्गुरु सानिषदः भी गुरु रास रहेसु ॥ १ ॥

46

बात सुणो जिम जन सुब्बर् ते दिम कहिस जगीस ।

मधिको भोछो को हुबइ कोप(य?) करो मह रीस ॥ २ 🏗

महाबीर पाटक प्रगट को सोहम गणधार । ताम पाटि चडसद्विगद्द, गन्छ स्तरहर अयकार ॥ १ ॥

संका मोझ बारोत्तरह, जैसल्प्रेड मंहार ! मी जिन गाणि इस्रिनै **शा**षिड पाट छन्र ॥ ४ ॥

मानियो राउछ माछ इ गुण किस्त्रमो गणवार । मदीयसि अञ्च यश निरमस्रो कोय न छोपइ कार ॥ ५ ॥

तेजि तपद्र जिम दिनमणि भी जिनवस्त्र सुरीश ! सुरपति नरपति मानवी सेव करेड निस्न दोस ॥

पूरव पारण पामिको स्तरतर विरुद्ध समीग । र्मंदन मोस्र मनोनर इत्रदास्त्रद् शुक्त रंगि ॥ ८॥

करद चडमासी पाटणे, जच्छव अधिक विज्यात ॥ E II

माध् विद्वार विद्वरती भाषा गुरु गुप्तराति।

भी जिन शामनि मिरनिखें शीख सुनिम्मक देह ॥ ७ ॥

मुग्न्यथान क्रिंग सुरदत्र, सुरि झिरामणि पह ।

11



५५४. "छनगरीष्राया प्रशिवियर्मायासाये गयनवे छ।। इर्षि सम्मित्रप्रस्तीमा स्वया । युनिसे

ाक क्यायाकी सी है।। रक्तनग्रमञ्जयकानिक्यमाहोप्रज्ञामास्त्रा

ज्ञाभवत्रहराष्ट्रपाळाजमनमनमन्त्रम् ज्ञाभिनमाणिम्स्रिष्टम्

LANGE HOLD BENEFIT मधामयम्बरमा ध्रम्म वियोगम्बरम्बरम्

रामकार्यातामा सम्बाद्धां स्वतास्य स्वतास्य स्वतासाम् । सम्बद्धां स्वतासम् । सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्ब इत्यस्ता प्रवासाम्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स अस्य सम्बद्धाः समित्र समि

मुग्यपान जिनवन्त्र सुरिज्ञीको हस्नक्षिपि

(d 1111 fr and न्दर इत्तिका अन्तिम पत्र )

गिनहासिक जैन काव्य सम्रह

#### चाछि राग मामेरी

उच्छव मधिक विख्यात, मदीयक्षि मोटा भवतात ।

पाठक बाचक परिवार, ज्याधिपति जसकार ॥ १०॥ इणि सदसरि बातज मोदी मत जाजड को नर स्रोती।

कुमति म भीवड मन्य, ते दुरगति करव पैया। ११॥

इठवाद भगा निण भीधा, संध पाटण नइ अमस्यथा । इमित नड मोदिड मान जग माहि बचारित बान ॥ १२ ॥

पेन्यो इति सारंग त्रासदः, गुद नामद कुमति नासदः।

पूज्य पाटण क्रम पद पायउ, मोतीइ नारि वधायइ ॥ १३ ॥

गामागर पुरि विदर्शता गुरू सहमदानाई पहुँता । विद्यां संघ अतुर्विध बंदद, गुरु दरसण करि जिए नंदद्र ।। १४ ।।

रूप्टर साहस्वर कीयड, यन सरकी सहाउ कीवड १

गुर सोबी द्वास सनन्तः अडमामि करड गुणकन्त ॥ १५ ॥ चडमासि नणह परमानि सुद्द शुरु पहुंता संभाति ।

चटमासि फरह गुरुराज, भी संघ तण्ड दितकाज ।) १६ ।।

कारवर गच्छ गमण दिजोत्, समयादिम देव मुर्जिद् ।

प्रगटना जिल्ल बंदाज पास आगढ बाविसङ् असबास ॥ १७ ॥ भी जिनचन्द्र सुरिन्द्र भटयड प्रमु पास जिपन्द ।

भी जिस कुसस्य मुरीस अंद्रणा मत स्वरि जगीस ॥ १८॥ दिव मदमदावाद सुरस्य कोगीनाच साह सुबस्म ।

क्षर्जुक्य संटेक्सींग संख्या गुरु देगि सुर्वित ॥ १६ ॥

### पेविद्यासिक सैन काव्य संप्रद

60

भेबी सङ्कृतंत्र गुर सामि, परमळ सरमङ् निजमानि । चाल्या भेरण गिरिराम, संगपित सोमजी सिरवाम ॥ २०॥

राग मल्हार दोहा पूर्व पश्चिम च्चाउर इक्षित चहुं दिसि जाणि ।

मंप चास्ति होर्चुं समयो प्रमाने महीयक्षि बांग्यि ॥ २१ ॥ चिक्रमपुर मण्डोबरत सिन्धु बोसख्मेर ।

सीरोही काखोर नट, मोरठि चांपानेर ॥ २२ ॥ संय मनेक विद्यां भावियाः संदर्श विसक गिरिन्त ।

कोच्छणी संस्था नहीं, माथि गुरु किन्नवन्तु ॥ २३ ॥ चौर चरड़ सरि सम इण। केंद्री लाक्षि क्रिणंद ।

कुराले निज पर भाविया मानिय भी जिनवंद ॥ १४ ॥ पूज्य करमासी स्रतद, पर्वुदा वधा कालि ।

भंग सबस्य हर्षिन बगर, एक्से मनोरच माक्सि॥ १५॥ वहीं चौमासो गुठ कीयड, शहमदाबाहि रसास्त्र।

लबर चौमासो पान्यो, चीपो मुनि मूपाछ ॥२६॥ अमुस्मि भाष्या सम्मपुरि मेटल पास क्रियंत्र ।

स्य करा नाव्र पत्रत करत चढमासि मुणित्।। २७ ।।

राग पन्याभी० हालशलालानी दिव हिम्मपुर द्यम राजा सर्वास्त्र नाम। कमचत्र तसु परपान माचत्र सुदिनियान॥ २८॥

कमच र तमु परधान माचत बुद्धिनिधान ॥ २८॥ भास महा बंग दीर वच्छावन वह बीर ।

दानः इत्राय समान तकि सप्य जिम भ्राय ॥ २६॥

सुन्दर मध्य मोमागो, श्ररतर गच्छ गुरु रागी।

बहु सागी पळक्त, छपु वैषव असवन्त ॥३०॥ २०

भेणिक समय कुमार, तासु तजक सबनार ।

मुहतो मतिबन्त कहिया, तमु गुण पार न छहिया ॥ ३१ ॥ पिमुल तथा पर फेर, मुको बीकम नयर।

व्यक्त वयक पर कर, मुका बाकम नगर। क्यक्रोरि नक्ष्य प्रच्छाहि, सब्यो क्यी पातिशाह ॥३२॥

मोटउ मूपनि अक्वर, कड्य करइ तम् सरभर ।

विद्वं संग्रह वरनिय माण संबद्ध नर राम रांगा। ३३।।

मरि गमण मैं अने सिंह, महोयिक असु जस मीह।

धरम करम शुज जाण साचक ए मुस्ताण ॥ ५४॥

वृद्धि महोद्रिभ भागी भीभी निम मनि माणी । कर्मचन्त्र तदीय पामि राग्नद्र मन अक्रांमि ॥ ३५ ॥

मात महुठ उसु डोघड, मन्त्रि सिरोमणि श्रीघड ।

कर्मचन्द्र शाहि सुप्रीत चास्त्र उत्तम रोति ॥ ३६॥

मीर मक्षक स्रोक्षा स्थान क्षेत्रक राम राज्या मान ।

मिकीया सबस्य दीवाणि साहित बोक्य सुरा वाणि।। ३०।) सुरता बादि तुम मर्स देत करण शुरू धर्म।

का६ तुम ममं दल कदण शुरू धमः। मैं प्रदुष्ट मन अन्ति निजमित करिय पकन्ति ॥३८॥

#### राग मोरठी दोहा

करनः मुस्तः किन्ता, मुणि सादव मुप्त कान । क्रेन द्या पर जीव ने, ते मस्टिन किन्सात ॥ ३६ ॥

क्री मान माया तजी, मही जसुको म छगार । उपलग्न रस में सीक्ष्या, तं सुम्न गुरु भवगार ॥ ४०॥

क्षत्र मित्र बीय सारिस्ता, वान झीयछ तप भाव। कीय ज्ञातन जिहाँ कीजिय धर्मक् आणि स्वमाय ॥ १९॥

महे काण्या इइंबहुत गुरु, कुंग तेरह गुरु पीर ।

मन्त्रि मण्डः साहित सुगठ, इस सरतर शुरू भीर ॥ ४२॥ भिनवृत्त सूरि प्रतान इदः, भी जिन इदाछ शुणिन्त् । वसु अनुक्रमि हह सुगण नर भोजिनचन्द्र सुरिंद् ॥ ४३ ॥ रूपा मफण इराबिड, निरुपम सुन्त्र देह ।

संबद्ध विद्यानिधि कागर शुष्य गण रवण सुगेह ॥ ४४ ॥ संगढि वक्षर इरक्षियर, कहाँ इह ते गुद माज। राजनगर छई सांप्रवाह सांमस्रि तु सद्दाराज ॥ ४५॥

राग पत्या भी वात मुजीय पातिसन्ह इरक्रियड इीयइ सपार ।

हु•म चिम्मो महुतामणी तेडि गुरु स्रस्य म बार ॥ ४६ ॥ भव कार स्थावत सुगुर तंत्रण, भेजि मैरा सालामी। भरतास इक साहित बागद, फरद सुद्रतड सिर नमी ॥ ४७॥

भव मूप गाडि पाव चित्रप प्रवहण इस बहस नहीं। गुजराति गुरु दह बीकि गिरुमा माबिम सक्द भवसही॥४८॥ वकतात्र कराव सहस्ता सणी तेवृत्र वसका सीस ।

हुद नगगुद तद सुकीया दिव करी विस्तादीस ॥ ४६ ॥ दिनकरि मृत्या वेगि दुवनण मानसिंद वहाँ भेजीय। निन शादि भक्ष्यर तासु दरसणि देखि नियमन रेजीय ॥५ ॥

महिमराज बाचक सावठाणे, सुकीमा साहोर मणी । सुनि वंग पहुंता साहि पासक, दक्षि इरिक्षड नरमणी ॥ ४७ ॥ सादि पृथद वाचक प्रवर्त, कम सावद गुरु सीय :

जिल दीठा मन रंजीय, जास नमइ बहुकोस ॥ बहु क्षोय प्रजमह जासु प्रस्तक्षि, जगजगुर हुई को बहा ।

तप शाहि अकवर सुगद तहण, वरि मुक्द मंदहा ॥ चडमासि नयडी सबही सामद्द, चासवर नमि गुरु दण्ड ।

त्व कदिह कक्रवर सुवा मंत्री साम राउंगत तुम क्वार ॥४८॥ पतशादि जल अविया, सुद्रगुद्र तेङ्ग कामि।

र्रमस इस्त हे सवि ऋष्य, सङ्ग्रहीयड गन्छरात्र ॥ गच्छराज दरसणि देगि देखि, देखि दिवदा हीस ए।

अति हुएँ आणो साहि अजते बार बार समीस ए।। सरवान भीनी मंत्रवीजी, हेल हुन्द पठाविया।

सिर मामी ते जम कहर गुरु कुं, शादि मंत्री घोस्राविमा ॥४६॥ भूह शुरु कागस वांविया, निज मन करह विचार I

दिव सुम जावड दिहाँ सही, संघ मिकिंड दिण बार ॥ विज्ञार मिस्सिक संग सपको अवस मन बास्रोच ए ।

चडमास भावी देश भक्ष्मड, सुगुढ कदड फिम पर्दुच ए ॥ समकावि भीसंघ समपुर बी, सुगुद निज मन रह सही। धुनिषेग चास्या शुद्ध नवमी, स्नाम वर कारण स्वदी ॥५०॥

राग सामेरी वृक्षा'--

ञ्चल्दर शङ्कन हुमा बहु केता कर्नुतम नाम। मन मनोरप जिल पद्धाः, सीम्बर बंधित काम ॥५१॥ को नमान माथातकी, नहीं अनुको भ समार ।

चपराम रस में झीळता, ते सुझ गुरु क्राणगार ॥ ४०॥

सतु नित्र दोय सारिका, दान शीयस तप साथ। भीव जातन जिहाँ की जिया धर्मेह काणि स्वमाव II ३१ II

मई क्षाण्या इर्ष बहुत शुरु, कुत्र तेराइ शुरु पीर । मन्त्रि मन्त्र साहित सुगह, इस क्षरतर गुर भीर ॥ ४२ ॥ जितद्त्त सुरि प्रगट हरू, भी जिल कुराछ मुणिन्त् ।

वस अनुकरि इत सुगण नर भोजिनचस्य सुरिंद ॥ ३३ ॥ रूपक्ष मक्या इराविड, निरुपम सुन्दर वेह ।

सबस्य विद्यानिमि बागर, गुण गण स्थण सुगेह ॥ ४४ ॥ मंगक्षि चरुवर हरिस्तवत कहाँ इव ते शुरु साक्षा।

राजनगर छई सांप्रतड सांसिंख हु सहाराज ॥ ४५॥ राग धन्या भी

वात सुकी य पातिसञ्ज, इरक्कियठ ही यह कपार । हुकम कियो महुता सभी तेडि <u>ग</u>ुरु काथ म कार ॥ ४६ ॥

मत बार सामद सुगुद तेदण भन्नि मेरा भादमी। भरदास इक साहित बागड, करह मुद्दाउ क्षिर मंगी ॥ ४० ॥

मत्र भूप गानिः पात्र चिक्षिप, प्रवह्ण कुछ कासे नहीं। गुभराति गुरु इइ बीक्षि गिरुमा साबिन सम्बद्ध सबसही।।४८। बस्तर बहुद सुद्रना मणी तद्वत वसका सीस ।

हद अग गुरु नद मुद्रीया दिल करी दिल्ला वीस ॥ ४६॥

दिनकरि मंदया वैति हुइजल मार्निस इसं भमीय। त्रिम साहि अकबर वास हरमानि, हेरिन निवसन रंजीय ॥५०॥ महिमराज वाचक सावठाणे मुकीया खादोर मणी । मुनि वेग पहुँचा शाहि पासद, दश्चि हरस्वित नरमणी ॥ ४७ ॥ साहि पुदद बाचक प्रदर्द, कब बावद गुरु सोय।

जिण दीठ६ मन रंजीय, सास नमइ पहुस्रीय !! बहु स्रोय प्रणमइ जासु प्यनस्ति, जगत्रशुर हुई सो पड़ा !

तब शाहि सकबर सुरार तहूम, बेरि भुक्द संबद्धा ।।

चडमासि मयही सबही साबह, चालबड मबि शुर ठणड ।

त्व कदिइ अकवर सुजा मंत्री आम वार्डगढ तसु पणड ॥४८॥ पनसादि जय समिया, सद गुर तहण काजि।

पनशाह अय सामया, सुद्र गुरू तहुण काल। रंजम कुछ ते नवि करा, ग्रह्म ग्रहीमड गण्डराज ॥

गण्डराज दरमणि वेगि देगि, इजि दियङ्ग हींस ए। भति हर्षे भाणी साहि जजते बार बार सभीम ण।।

सुरताग भीजी मंत्रबीभी क्षेत्र तुम्द पठाविया।

सिर नामी है अय कहड़ गुरु कुँ शाहि मंत्री बास्त्रविया ॥४६॥

सुर शुर कामक वांचिया, निज सन करा विचार । विकास जाकर निर्दासकी संग्र सिवित निर्मा

दिव मुप्त जावड निहां सही संघ मिलिड निण बार ॥ त्रिणपार मिलियड संघ मंघलो, बहुस मन साहोष ए ।

षप्रमान भारी दश करवार सुरात कर्ड किम पर्टूब ए ॥ सन्दर्शिक सीक्ष्य स्त्रमपुर या सुराक किम मन टट्ट सदी । सुनिवेग सान्या गुद्ध नक्सी क्षाम वर कारण दृदी ॥५०॥

सुन्दर्ग पान्या शुद्ध प्रदर्भा क्षेत्रम वर फारण ब्यून गर

सुन्दर राष्ट्रन टुका चट्ट बना चट्ट ठल माम । सन सनीरय जिल कट्ट सीहाइ चंटिन काम ॥१५१॥ यदी वडकावी क्षेत्रह, इंग्लंड सम रसाछ । मान्यकारी जिल्लांद गुरु, आगद बाल गोपास ॥५२॥

वेरसि पूरुव प्रधारिका अमदाबाद मैक्सर ! प्रस्थारड करि बस भीवड संघ मस्यो मुक्षिसर ॥५३॥

क्षित चडमासो भाविषड, किम हुइ साधु विदार।

गुरु मास्नेषड संघ सुं, माबद बात विषार।१५४॥

तिण अवसरि पुरसाणि वस्ति, आस्या दोय अपार।
पर्णुं २ ग्रहतद स्किरतो, सत कावत तिहां वार ॥५५॥
वया कारण सत रिजित स्रोक तथार अपवाद ।
निरुपय वरिक्ष आवश्यो तिम याह असवाद ॥

गुर कारण कांणी करी होस्यह स्वय असंख। मंग्र कहा हिंच जायबड, कोच करह मत करंग ॥५५॥

दाल गौड़ी (नियीयानी) (आंकडी)

परम मामागी सबगुर बंदियह, श्रीकिनचंद सुरिन्त्रो की । मान दीयह सम सबबर मूपति, चरण नयह नरहुन्दी जी ॥५८॥ संघ बंदाबी गुरुकी पांगुरया, सामा महसाल गामी की ।

मिष्पुर पहुंचा गरस्तर गच्छ क्जी साह बनो तिय ठामो श्री ॥ गुर मार्डेनर पहसारो क्रिया, सारचित गरच मपारो सी ।

र्भय पारण नत्र बेसि पमारियह, गुरुवेत्न क्षतिकारो जी । १९६१ पुरुष पारण पुरि पटुंता हाम दिनह, संघ सक्तय उच्छाहो जी । संघ पारण सह गुरु बांदी बक्किड, साहिण करिस्बह साहो जा ॥६०। महुर बधाउ भावित सिबधुरि, इरस्थित सीम सुजाणो सी । परस्वरूपुर भ्रोपुरंग प्रधारिमा, आणित गब सुरताणो सी ॥६१॥प० मंघ तमी ने रावजी इस मणह, आपुं धुं ससवारो जी ।

तेडि सावव वेगि मुनिवर, मत छावड तुम्ह बारा जी ॥६२॥ भोनंच राय कण पास्ट्रणपुरि कर, नहीं सावह रंगो जी ।

भागंच राप क्रण पारहणपुरि कर, तही बावह रंगा का । गामागर पुर सुरुगुरु विहरता, करता धर्म सुर्वगो की ॥६३॥

राग वेद्याख डाछ (इक्सीस डाछियानी) मीराहा र मावाजर गुरु नी कही, नर-नारा र मावद सामदा उनहीं। हरि कर रहा र पालक कहा। जिल्हार

हरि कर रस र पायक बहुन्स किस्तर्छ, कीजी(क) जिस र सुरू वंदन सेंग संचरह ।।

भंचाद वर नीक्षण नजा, मचुर सावस्त्र बजा प।
पंच द्वाच्य सम्बद्धित सुम्बद जानि संबर गाल प॥
भर सद्ध सरी बढि नचेदी सुद्धव सिर पर्द्धित प।
सुर समुर सर बर नारि किन्नर देगि व्यवस्था रंज प॥६४॥
बर सूद्ध रे पूठ पड़ी गुण गावनी सिर सावी रे सुक्तारक बचावनी।
जय रक्षार कवियन जणसुन्न कवार बरनवरी रसिंद्द्धमगुन संबद्ध

भेषाः भाषक सातु सायः, स्माति तिन समिनंदिया। स्मावनोगीरे श्रीसंग सावत, उच्छव कर गुर बंदिया। स्मावनोगीर श्रीसंग सावत, उच्छव कर गुर बंदिया।

सुझ क्ष्मा कोजड बाझ दोजड, करउ पञ्चमण दिवस ॥६५॥ रक्ष्माण्डरे आयदशज्ञा सेपलड, पञ्चमणरे करद पूत्र्य संपद्धम मतद। सदादी रे पासी जीव दवा करी, जिलसंदिर रे पूजड आवक दिनकरी। हिराकरिय कहा गुढ मुण्ड मरपति, जीव हिंसा टासीयर ॥ किंगा पर्व पुनिम हिंदू मेंद्र तुप्त, समय अविचन्न पालीवर।

गुर संघ भोजाबाज्यर नह बेगि पहुंठा पारणह।! कार्त उन्छव कियद साद करनड़ सुजस खीघो तिथि कियद।!६६॥

मंत्रां कर्मं चन्द्र रे करि अध्वास सुसाहितह। फुरमामा रं मूक्या दुइ अध्य पूज्य ने ॥

चयमासङ रेपूच करिय प्रचारजोन पण किम इक रे पछइ बार म समाइसो।

स समाहितो तिही बार काह, अवृदि काली किंत्रिणी।। पारणद पूज्य किहार कोचक, जायबा साहुर सणी।

भीति चर्चिक सुपुर सावत, पातिसाही जण करी ।। गांवर्ष भागक भाट भारण मिस्रा गुणियन मन रही ॥६७॥ हिन देखेरे गाम सर्लाड कालिया, ममराजी रे सांबदरिंग क्यांनियरी, संच मानी रे बिन्सपुर मो कमही ।

सुन बंधारे महाजन मजब्द गहगहो ॥ शुक्र बंधारे महाजन मजब्द गहगहो ॥ शुद्धि शहीय स्नादिण संय कीयी नयर द्रवाश्चद गयो ।

भीतंप केसक्सठ नो विद्यां वेशे गुर इरिस्त ययो । रोहीठ नत्रम इन्डिंग बहु करि पूरम की प्रयत्तविया ।

रोहीर नहरक् बण्डन बहु करि पूरम की प्रधाविया । साद बिण्ड मेण्ड सुकम खापा, वृत पहु वक्तविया ॥ ६८॥ तत्र मोदन रे कोण्डाल विदो साबीयड,

कृति स्मारिक रे सामनि स्रोम बद्धावियो । स्त्र बोबो र, मांदी करी किट्ट क्यों । विधि बारसर मुका ठाउँ र अस क्यों। जस क्यों संबद्द नयर पासी, आईवर गुरु मंडियड।

पूज्य बोदिया विद्या नांदि मोदी, दानि दाखित्र सःहिया ।

संबियां मानई डाम जाजो सूरि सोझिन निरस्तिया । जिनराज मंदिर इसो सुन्दर, वंदि आवश्च इरन्दिया ॥ ६६ ॥

नीबाह्य र, बानन्य पूज्य पदारीए।

पहसारव र प्राप्त कीयड कट्टारीए।

कहतारणि र, काते बाजा धाजिया । गर भेदी र, दान बढ्ड संघ गाजिया ॥

नगित्रपत्र जिनव्हें स्मृति गव्छ पति क्षेत्र सामिति ए बहुते। नगित्रपत्र जिनव्हें समृति गव्छ पति वीर शासित ए बहुते।

किस्तास गोनम स्वामि समवह, नहींय को प जेवहुड ।

विवरण सुनिवर वेशि जान्य नवर मोन्ड मेवृत्य । परसर्व भावा नवर वेरे नदह संघ सुद्दना प्रत्य ॥ ७०॥

॥ राग गीडी घन्या भी ॥

कर्मेषत्त्र कुछ सागर उदया भुत दोय बन्द ।

मागचन्द्र मंत्रीसर, बाघद किरामीचन्द्र ।

वस्य गाय राह पांचक, संबोध शहु अन शुन्द ।

करि सबस्र दिवालत, वैतर्द्र सी जिनवन्त्र ॥ ५१ ॥ पैत्र सम्बद्ध इस्त्रिट, बालद्व होस्र नीक्षण ।

मिष्यण जाण गाबद्ध, गुद्ध गुण मधुरि बाण ।

िहां मिस्रीयो सहाजन, होजह फोफक दांन ।

सुन्दरी सुकळीणी सूर्व करा गुण गाम ॥ ७२ ॥

क्यो वठकावी वस्त्रह, इरस्त्रह सच रसाख । सम्यक्षकी निगर्वद गुरु, मान्यह बाळ गोपाछ ॥५२॥

संरक्षि पूरम प्यारिया समदाबाद मंद्रार ।

परसारत करिकास छीपत संघ मस्यो सुविधार १९३॥ दिव चतमासो भाविषय, किस हुद साधु विदार। सुर भाकोचद संघ सुं, माबद् बात विचार १९४॥

तिण समस्रि पुरमाणि बद्धि, आध्या दोय अपार! भणु ः सुद्दद दिस्त्यो, मत सम्बद्ध तिह्ना बार ॥५५॥

क्या कारण मह निजड, छोक तलह सपबाद । निरुक्य बिहुछा सावज्यो किम बाद अस्तवाद ॥५६॥ गुरु कारण काणी करी दोस्यह स्त्रम सर्वस्र।

संग करह दिन जायबह, कोय करब मत केश । १५००। वाल गोड़ी (जियोधानी ) (आंकडी )

परम सोमानी सङ्ग्रन बंदियङ, भीजिनबंद सुरिन्दो जी । मान दीयङ् अस अकहर मुपठि, बरल नमङ् नरङ्गन्दो जी ॥५८॥ संघ बंदावी गुन्ती पांगुरस्य काया म्हेसाल गामो जी ।

संघ बेहाकी गुरुजी पांतुरका भाषा महेसाज गामो जी। सिम्पुर पर्नुता गरहर गच्छ पणी साह बनो तिज छमो जी।! गुरु बार्डवर परसारो कियह, सरिधिड गरब अपारो जी।

संघ पाट्या नव बेरिर पपारिया, शुरूबंदन स्थिकारो सी स्थिति पुरुष पात्र्या पुरि पर्दुना हाम दिनक, संघ सक्छ बच्छादो जी । संघ पाट्या सब शुरू बांदी बक्डिड, स्थादिन करिस्यद स्टादो जी ॥६०॥ महुर बनाउ मावित सिबपुरि, इरसिड संघ झुनाणो की । पान्दणपुर मीपूर्य पमारिया, आणिड राव झुरताणो की ॥६१॥प० संघ सद्दी ने रावणी इस मण्ड, जार्पु झूं मसवारी की ।

तेवि सायत वति मुनिवद, मत सावत तुम्ह वारो की ॥६२॥ भीमंत्र राम कण पाल्हणपुरि जह, तही आवह रंगो की ।

गामागर पुर खुद्युष विद्रवा, ऋता धर्म क्रुचंगी भी ॥६३॥

राग देशाख डाल (इक्जीस डास्टियानी) भोरोही रे आवासर गुरु ने स्वी नर-नारी र आवा सामझ व्यक्ती। हरि कर रव रे पायक बहुस्स क्रिस्टरह,

कोमी(क) किम ने गुरु बंदन सीप संवर्ध ॥ संवर्ध वर मीसांज मेजा, मधुर सादस बजा य। मंब सम्ब सम्बर्ध संख्य सुस्वर जानि बंबर राज्य था। भर सर्द्ध मेरी बाँके सकेरी सुद्धव सिर प्रतक्तिज य। सुर बसुर नर बार जारि किन्नर वहंत इरस्का रंज य।।६४॥ वर सुद्ध ने पूछि बच्ची गुण गावती भरि पानी र सुस्वरिक्त मार्ग स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर

संचरह सावक साधु सावह, आदि कित सांतरितया। माद्यागिरि सीसंग सावह, उच्छव कर गुरु वित्तिमा। राम भीसुक्ताल जावी, वृदि गुरु पय बीनवह। सुत्र हुणा कीतह बोख दौसह, करड प्रमुख्य दिवस ॥६५॥ तर जापि रेक्षामह रामा संघमत, प्रमुख्य करह पुरुष संघ सुम्म सनद। भड़ादी रेपासी जीव तथा करी जिनसंदिर र पूजह सावक दिवसी। 44

दिवकरिय कदह गुढ सुमठ नश्यित, श्रीव हिंसा टासीवर ॥ किया पर्य पूनिम दिहा में हुत्ता, असय अविवस्त पासीवर ।

गुरु रचे भूगम । इस गर प्रसः, असय आवस्य पास्मण्यः । गुरु रचे भोमाबासपुर तक्षेति प्रदूष्टा पारणङ् ॥ मति बच्छव कियव स्ताड स्टलड सलस स्त्रीयो तिथि किणाड ॥६६

कि क्ष्मज कियत साह क्लाइ सुजस छोपो विधि किया ॥१६॥ मंत्री कर्मक्ल र करि अरहास सुसाहितह। फुरमाला रे मुक्सा हुइ जल पृष्य ने ॥

चनमासन्दरं पूरव करिय प्रधारको । पण किल इक र पछद बार म छमाइको ।

म ख्यादियो विद्वां बार कहा, कद्वित शाणी झति प्रयो ।। पारणद पूरुष विदार कोयद, सायदा झाहुर सणी । कोसेच चत्रदिद सुगुरु सम्बद्ध, पारिहास्त्रो शण बस्त्री ॥

भारते प्रतिषद् सुगुर साध्यः, पानिशाहो अण सभी ।। गोपनं भोभक भाद नारण मिका गुणियन मन रही ।।६७। दिन देखर गाम सराज्य जालिया, यमराजी रै आंडपरेंगि समाध्यिक संप भाषी रै किन्स्यर मो हमही ।

गुरु नेपार महाजन मजस्य गहराही ।। गहि गहीय स्पष्टिज संघ कीपी तयर हुणाबद्र गयो । सीसंघ सेस्स्समेठ नो तिहाँ नेदी गुरु हुरस्तित सयो ।

रोहीठ तहरह बस्त्रच बहु करि, पूरुष जी पर्वस्विया । साह बिरह सेरड सुजम स्मेषा, दाल पहु इवस्त्रिया ॥ ६८॥

साह ।यद्य मण्ड सुजम स्थाप, दाल यह द्वराविया ॥ ६८॥ संघ कोटड रे कोच्युरड निहां काखीयड, कृष्टि स्प्रोदेण रे सामनि सोम बढ़ावित्रो ।

करि स्प्रदिण रे सामनि शन चोची रे, संदी करी विद्वं दवर्षी। तिथि बारस र मुंको ठाकुर जस वर्षो । जस वर्षो संबद्द नयर पाछी, आ संवर गुरु मंहियउ ।

पूज्य वादिया विद्या नोदि मोडी, दानि वालित्र कहिया।

खंबियां प्रापर्व स्नम आणो सृति सौक्षित निरक्षिया । जिनराज संविर देखो सन्वर, वंदि आवक दरसिया ॥ ६६ ॥

नीकाक्टरे मानन्द पूज्य पंपारीय।

पदसारचर प्रगट श्रीयड शहारीय।

जस्तारिन रे, जावे बाजा शामिया ।

गरु भ्दो र, दान वक्षद्र संघ गाजिया ॥

-गात्रियड त्रिजन्महरू<mark>रि गण्ड</mark>पति भीर शासनि ए **पड़ो** ।

किसास गांतम स्वामि समवड महींय को ए अवहर ! विद्राला मुनिवर वैकि आवड नयर मोटड मेडतई !

परसरह भाषा नवर केरे कहा संघ मुह्ता प्रवह ॥ ७० ॥

॥ राग गौडी पत्या श्री ॥

कर्मेकन कुछ सागर धर्या सुन दोय बन्द । भागकन्द मंत्रोत्तर, धायद छिन्समीबन्द ।

नागनन्द स्त्रासरः, वायद विस्तरमानन्द देप गण रह पामकः, मेखो बहु जन धुन्दं ।

फरि संबंध विवासन अंतुह को जिल्लास्त् ॥ ७१ ॥

र्पंच सम्बद्ध शक्किर वास्त्र बोक मीकीय। सविषय जण गांबद, गुरु गुण सञ्जूरि वास्त्र।

विहां मिस्रीया महाजन, दीजह फ्रोफ्ट वॉन।

सुन्दरी सुक्कीजी, सूर्व करह गुण गान ॥ ७२ ॥

पतिहासिक जैन <del>काम्</del>य सम**ह** 

गज बस्बर सबस्ड, पूज्य प्रधार्य और ।

मन्त्री स्प्रीहण की घी, ऋरवी बहुस्म डाम ।

मन्त्रा कार्युण कार्या, कारणा पर् माचक सन पोप्या क्राय में राज्यो नाम ।

Ę۷

धन धन से मानव, करह कर उधम काम ॥ ७३ ॥

व्रत नन्दि महोत्सव, साम अधिक तिज ठांण ।

तत्रिय पातशाहि, माम्या छे कुरमाण। चारुमा संग्रहा प्रश्नेता प्रश्नविष ठायि।

भी पास कियेसर, ६ था क्रिमुक्त भाषि॥ ५४ ॥

हिंद सगर नागोरड रई भाषा का गच्छराज ।

वाजित्र वह इय गय मेडी आ सङ्घ मात्र। सावि पत वेदी करह इम उत्तम आज !

सावि पर नेदा करहे हम क्यम भाग । सद पूज्य पदाया तह सरिया सब काल ॥१९४१

मन्त्रीसर बांदकमेदद्र मन सङ्ग्रह। पहुंसारों सारव कीयों व्यक्ति उच्छरद्वा।

गुरु दरमण देखि विषयो इर्प असोस ।

महीयक्रि जस स्यापित सापित वर तंत्रास ॥५६॥

गुरु भागम वतस्तिन प्रगटियां पुन्य पद्द्रः।

संघ बीकानंग्ड भावित संघ मन्र।

त्रिणमाई सिजवास प्रवास सर्व वसि व्यार । भन सरवाद भविषया, भावद वर नर नारि ॥७०॥

भनुकम पक्षिएः राजुस्पैसर गामि।

रम भारीणीपुर पर्दुना सरनर स्वामि।

र्मेष उच्छव ५६६ बाईवर अभिशम ।

र्मप सावियो बेदण, महिम नगउ निज ठाम ॥ १८॥

न्यरची घन मरची भी जिनराव विद्यार ।

गुर वाणि मुणि विच हरसिड संघ अपार । न्मैय वंदी वस्त्रीयाः, पर्दुताः महिम संझार ।

पाटणसर्मड बस्ति, कमूर ह्याउ जयकार ॥५६॥

स्मरूर महाजन वैद्यत गुरु सुजगीस ।

मनमुख स आविष्ठ आसी कीम शासीम

भाषा हापान्छ भीजिनचन्द्र सरीह्य।

मर नारी पयनिक सब ऋगड निसदीस ॥/०॥

#### राग गीको दहाः--

विभिन्नाड मावियड, कीयड मंत्रीसर जांग ।

इत्म २ पूत्रय पद्मारिया द्वापाणद्भ महिन्नाण ॥८१॥

दाशी रमता इस नी कर इंडल क कोण।

दानिइ टाखिइ गंडियड, टाम् डीयड बहुमान ॥८"॥ पुरुष प्रपादा जांग करि सेवी सब संपान ।

पटुंगा भी गुरू बांडिया। सफल करड निज साथ ॥८३॥ नही राय माण फर्ति कहा साह नई मन्त्रीस ।

ग तुम्ह सुगुर बोस्तविया ते माध्या मुरीम ॥८४॥

अक्षर क्यो इस सगड तहु त रागपार।

इरमम नम् **कड चादिय, जिम हुई इरय भवा**र ॥८५॥

पेतिहासिक जैन काम्य संगई द्विकरिय कहर गुढ सुणव नरपति, जीव हिंसा टासीयर ॥

٩Ę

किय पर्व पूनिम दिद्र भेद्र ग्रुस, समय सक्तिवरु पासीबर।

गुद संप भोमावाद्यपुर न<sub>र</sub> वैगि प<u>र्व</u>ता पारणद्यः। स्रति **उच्छम** कियद साद वत्नद सुजस स्रीभो विणि क्षिणद ॥६६॥ र्मत्रो कर्मेक्ट्य रे करि मरदाम सुसाहिनह।

चडमासङ रे परत करिय प्रचारकी न पण किय इक रे पछइ बार म खगाइका।

फुरमाना र मुक्या दुइ कन पृत्य मे ॥

म समादिको तिहाँ बार फाइ, कहति जाली अति पणी ॥ पारणद पूरूप विदार कोयड, जायबा साहर मणी। भीसंय अवस्ति सुगुर सामद, पातिश्राही अज बसी ।।

गांघर्ष भोजक माद चारण मिश्च गुणियन मन रसी ॥६५॥ दिव देखरे गाम सराजड काणियह, समराजी रे क्लंडपरीय बलाजियह संघ माधी रै विक्रमपुर नो चमदी।

गुर बंचार महाजन मजस्य गहगहो ॥ गद्दि गद्दीय काद्दिण संघ श्रीधी समर ब्रुवाहद गयो । भीसंप नेससमेर नो तिहां बंदो गुरु इरिग्रत समी।

रोहीठ महरद एट्डव बहु करि पुस्य भी पपराविया । माइ बिरइ मेरड सुजम साधा, दान बढ दवराविया ॥ ६८॥

र्मप मोटहर, जोपपुरत तिहां आबोपर. करि स्मद्रिण रे सासनि स्तीम चढावियो ।

क्ष्म कोषी रुमोदी करी किहं दक्ष्मी।

80

तिमि बारम र, मुको ठाकुर जस वर्षो ।

कस वर्षी संबद्ध सपर पासी, आडंबर गुरु मंडियड । पूच्य वादिया तिहां मंदि मंडी, वृत्ति वृद्धित कडियड ।

न्छवियां मामई साम भागो, सूरि शोक्षित निरक्षिया । जिनसाम मंत्रिर देखी सुन्दर, वृदि भावक दरस्यिया ॥ ६६ ॥

भीडानुदरं मानत्य पूज्य पनारोण ।

पदसारत रे प्रगम श्रीवट स्ट्रारीप । सहवारणि रे साथ बाजा शक्तिया ।

गरु भदी रे दान मध्य संघ गासिया ॥ -गामियड जिनमॅद्रसुरि गर्डपि बीर शासनि ए महो ।

किलकार गोतम स्वामि समवह, नहींच को ए जेवहुउ। विदरता मुनिवर वैथि जावह जयर मोटह मैडतह।

व्यक्रता मुलबर वाय आवह संयर माटइ सङ्ग्रह । परसरङ्काया नयर केरे, व्यक्ट संघ मुद्दुता प्रवह ॥ ७० ॥

तर्वः भाषा गर्वः प्रदेशः प्रदेशः व सुद्धाः प्रवदः ॥ ५० । ॥ राग गौद्यो पन्या भ्रो ॥

॥ राग गावा घन्या आ ॥ कर्मे च इ इक सागर चत्या सुद्र दांश चन्द्र ।

भगन्तन्त् मंत्रीसर, नाधन किरामीनरह ।

क्ष गय रह पात्रक मंद्री बहु कर धुन्तु । करि स्टबर (क्लाकर क्रांच भी विस्तानक ॥ ५० ॥

करि सक्छ दिवासक, वंत्रह सी जिनवन्द ॥ ७१ ॥ पंत्र सक्दर सक्षरि, वासह बोस्त नीस्तांत्र ।

मनियम जण गान्य गुरु गुण मधुरि बाण।

विद्यं मिक्कीयो महाजन दोजह फोफक दोन।

मुन्दरी मुक्कीणी, सूर्व करह गुण गान ॥ ७२ ॥

गज बस्कर सबद्धः, पूरुष प्रभार्याजांम ।

मन्त्री स्वदिण कीथी, सरची बहुस्य दाम।

याचक कन योज्या काग में राख्यो नाम।

भन भन तंमानव, ऋष्ट्रकड चचन काम ॥ ७३ ॥

इत नन्ति महोरसब साम अधिक दिण ठाँण।

ववरित्य पावश्चाहि, भाष्मा के कुरमाज।

चारूमामंग्रसम्बद् पर्युताफळत्रभि ठाणि।

भी पास जिपोसर १ शा त्रिमुबन भाणि ॥ ५४ ।) हिंब नगर नागोरत रहं साथा भी गण्डराज ।

नानित्र वह इय गय मंझी भी सङ्ग मात्र i

भावि पर केरी करह इस उत्तम भारत ।

नात्र पूज्य पंपाया तह सरिया सब काम ॥ ज्या मन्त्रीसर बांद्र मझ मन नह रङ्क ।

पदसारी सारत कीयो सक्ति कम्छर्फ ! गुरु तरमण देखि कथियो हुएँ क्रुसेछ ।

महीयसि अस स्वापित साधित वर तंबास ॥४६॥

गुरु सागम तत्तरिका प्रगतिया पुरुष पहुर ।

मंघ बीकानेरड माबिड मंघ मन्हा

त्रिणमा मित्रवाद्या प्रवर्ण मार्च वक्षि च्यार ।

धन घरचा भविषय भाषा वर नर नारि।।४४३। भनुरम पविदास रामुक्षीमर गामि।

रम भारीकीपुर पहुँचा स्वरत्ता स्वामि ।

र्मभ रुष्युव ५ इइ बाइंबर अभिराम ।

मंच सावियो बंदण, महिम नगड निण ठाम ॥ ५८॥

नारची पन बारची भी जिनहाय विद्वार ।

गुर बाजि सुणि चित्त हरस्तिक संघ भपार ।

र्रोप भेदी वस्त्रीयड पहुंबड महिस संझार।

पारमसरसङ विक, कमूर हुवड अवकार ॥५६॥

चाहुर महाजन बेदन गुरु सुजगास ।

मनम्य त बाविड शासी फोम शासीम !

भाग इ।पाणाः भीजिनचन्द्र सुरीजः।

नर् नारी पक्षाक्षि सब करह निसदीस ॥८०॥

### राग गीका क्हा ---

वैधि वशाद कावियत, कीयत मंत्रीसर आंग्र।

कम २ पूज्य पंचारिया श्रापालश्च महित्राण ॥८१॥ शीपी रमना देम ती कर कंक्रण के कांत्र।

वानिक वास्त्रित संदियक, नाम, वीयक बहुमान ॥८२॥ पुरुष पंचाया जांण करि संबी सब संपात !

पर्वता भी गुरू बांदिबा सफल करद निम भाष ॥८३॥

नहीं इस्ड मांग करि कहद साह नई मस्त्रीस ।

न नुम्ह सुगुर बोद्धाविया त माध्या मुरीम ॥८४॥ अक्षर क्यती इस सगद, तेहर ते संग्रदार ।

इरमान नम् कड चाढ्यि किस हुइ हुस्य भवार ॥८५॥

गज टम्बर सबख्ड, पूरम पदाया जांग। मन्त्री साहिण कीची, रारची बहुसा दाम।

याषक जन पोप्या जग में राख्यो नाम।

थन थन त मानद, करइ कड उध्यम काम ॥ ५३॥ वन नन्दि महोत्सव, साम व्यक्ति निण ठोण ।

व्रत नास्य महारसव, साम बाधक रूप ठाण । वृत्तिया पानशाहि, बाम्या क कुरमाण ।

भारमा मंग सायः प्रतुता कछवपि ठाणि।

भी पास क्रियेसर ५वा त्रिमुद्दन भाजि ॥ ७४ ॥

हिम मगर नागारक रई काया को गण्डराज ।

शासित बहु ह्य गय मंद्रो सा सङ्घ सात्र है साबि पर पेंदी करह हम स्ताम साज ।

कड पूज्य पंपाया तह सरिया सब काज । अप। मन्त्रीसर बांद्र मेहइ मन नइ रक्क।

नन्त्रासर बाव्य भद्दर मन नद्द रङ्ग । पद्सारो सारत श्रीमो मति जच्छरङ्ग ।

गुर दरसञ देखि वभियो हुएँ वृद्धोछ । मरीयछि अस स्थापित साधित वर संवाल ॥५५॥

गुर भागम वेविकान प्रगटियो पुन्य पङ्क्र । संघ बीकानरङ आधित संघ सन्ह।

त्रिणसङ्गं सिजवांका प्रवहण सङ्गं विक च्यार ।

भन सरवद भविषण भावद वर सर नारि ॥००॥ अनुब्रम पहिदास्त्रः, राष्ट्राध्येसर गामि ।

मनुक्रम पश्चिरारकः, राजुब्धेसन्दरगामि । रसः भगरीणीपुर पर्युता अन्तरकरस्वामि । र्मप उच्छत्र भद्रह आर्थंबर समिराम ।

भैच कावियो बेर्ज, महिम नगड निप्प ठाम ॥७८॥

गरची धन अरची भी जिनसम बिहार ।

गुरु वाणि मुणि बित्त इरन्विड संघ सपार ।

र्मप बंदी बक्रीपड पर्दुनप्र महिम मंझार।

पाटणसरमङ बक्षि, कन्त्र हुयड अयकार ॥५६॥

साहर महाजन वेदन गुरु सुजगीस।

सनमुख ह आबिउ चास्त्रे कोम चासाम

माया द्वापालद् भौजिनचन्द्र मूरीध ।

नर नारी पण्तिले सब ऋग्द्र निसदीस ॥८०॥

#### राग गौड़ी दहा'---

येंगि वयात्र भाविषद्ग, कीयत्र मंत्रीसर जांचा।

हम २ पृत्रव पर्पारिया दापायह भटिटाय ॥/१॥

द्रांभी रसना इस नी कर कैकण ≉ कांचा।

हानिइ हालिइ स्टेडियड, नामु होषड बहुमान ॥/२॥ पुरुष पर्पाया जाल करि सञ्जी सब संपान ।

पर्दुना भी ग्रुप बादिवा सफ्छ करड निज माथ ॥८३॥

नेद्दी दरद मात्र फरि ऋद्य साद नई सन्त्रीस । य तुम्द सुगुर पानादिया है आच्या सुरीस ॥/४॥

अवचर चयतो इस माग्राः नेहृत्र ते रागधार । चरमाम नमु चत्र नाहिये, निम हुद्द हरव अवार सदसा राग गौड़ा यालुडानी —

पंदित मोटा साथ मुनिवर अयमोम,

कनकसोम विद्यादहर।

महिमराज रत्ननिधान वाचक,

गुणबिनय समयमुम्बर शोमा धरू प ॥८६॥ इम मुनिवर इक्तीस गुरु भी परिवर्षा

कान किया गुण शोभता थ। मंप चतुर्विय साथ याचक गुजी जज

जय जय कामी बोस्सा ए।।८४।) पहुंचा शुरू दीबोल देखी अक्टबर

भावद् मामद्वा दमही प्!

वंदी गुरुना पाय मोद्वि प्रधारिया

सर्वंदिव गुद्ध सौ कर मही पा।(८०) पहेंचा दणको मान्नि सहराठ साह जो

मरमकात रंग करह ए।

चिते भीजी देखी ए गुरु सेक्डा,

पाप ताप दुखः इत्यः ए।।८९।) गण्डपति थे उपन्छ, सक्कर समाधि

मभुर स्वर कालीकरीय। गंतर मारक जीवते द्वस्त दुरगदि

पामइ पातक साचरी य । १६०।।

बोस्ट इन्द्रवत नर मध्यम,

इल परमिष दुस्य स्वद्ध ण।

चोरी करम चण्डाछ चिद्वं गति रोसका,

परम पुरुष ते इस **कदाः** प ॥६१॥

पा स्मणि रस रंगिसेक्ट को नर,

हुरगति हुस पाक बड़ी य ।

खोम धर्गा दुलद्दोय जाया समूपति सुत्र संतोप इतः सदी पः॥६२॥

पंचा सामगण तम नर संबद्ध

मदमायर देखी तरह ए।

पामड सुन्न सनन्त्र सर बड़ सुरपद्, कुमारपास क्यो परह प ॥१३॥

इम सांसद्धि गुरु बागि गैजिड नरपति

भी गुरु ने मादर करहण।

भग कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, —

्राहु सागद्र सक्तवर घरद्र ए ॥६४॥ सिउ दुक बहु तुम्द्र सामि सो कुछ चाहिये

.... ५० ने अपने पाल गाँउ व नावन सुगुद कहाई इस क्या करों ए।

सुगुद कदद दम क्या करा ग देखि गुरु निरक्षाम रीजिङ सफपर

बोस्टइ ए गुर अणुसरा ए।।६५।। भीपुष्य भीत्री दोष साध्या वाहिर,

मुक्त दिवांणी काभीयों ग।

परिशामिक जैन काम्य मंग्रह •

परम पुरंबर चीर गिरुको गुणनिषि, जैत वर्ष को राजीयो ए।।१६।।

॥ राग घन्पाश्री ॥

मफ्छ प्रस्टियन संपदा, कायम इस जिन भाज। गुरु देखी साहि इरकियों जिम केकी घर गाज ॥६०॥

पनी मुद्दे चासी फरि, सामा सव इस पासि। पहुंचो हुम निज बानके, संबमनि पूरी बास ॥६८॥

वाजित्र इयगय अम्इ तजा, मुहता छ परिवार । पूज्य स्पासरइ पर्देखबड, करि आहस्बर सार ॥६६॥

वस्तुत गुरुषी इम भणइ, सांमक्रित्ं महाराय।

हम दोनाज क्या करां, सावड पुन्य सस्ताय ॥१० ॥ भाग्नद् भति अक्टर करी, म्हेस्ट सनि परिवार ।

क्ष्यम् मधिक वपासरङ्, भावङ् गुरु सुविचार ॥१ १॥ राग भागावरी'—

इय राय पायक बहुपरि भागतः, बाजद गुद्दिर निसस्य। भवस मंगस चाइ सुरव रंगाः मिसीमा नर राख राख (1<sup>2</sup>)। माव वरीने मविका मेरह मीजिनवन्दस्रिन्त्।

मन भूषि मानित साहि सक्कर प्रणमङ्जास नरिन्द् रे ॥भ ॥मां॥ मा सङ्ग चरुविद् सुगुरु सत्यद्ध मेत्रीश्वर कर्मेवन्त्।

पहसारी हाइ परक्त कीभड़, काणिमन कार्णद रे ॥ ३ । भावन ॥ सम्बद्ध अधिक स्वास्थ्य साम्या, सी गुरु शुरु स्वरेस ।

मभीव समाणि बॉपि सुर्वेदा भाजह समह क्रिकेस रे ॥शामा•॥

भरि सुगठाफल थास्र मनोहर सुद्द सुगुर बधावड । याचक हर्षेड गुरु गुण गांठा, डान मान दय पावह र ॥५॥ भा० पत्रपुण सुदि बारम दिन पहुँका, स्प्रहुर नयर मंझारि । मनवंशित महुकर्। फफीया, बरला जय जयकार र ॥६॥भा०॥

दिन प्रति भीजी सुंबिख मिसता वाधित अधिक सनेह। गुर मी सुरति देखि अकबर, फद्रइ जग पन पन गई रे ॥७ ॥ मा० कड़ अभेपी क छोमों भूड़ के मनि घछः गुमान। पर् रहान मई नयण निहाले, नहीं कोइ एद्र समान र ॥८॥भा० हंकम कीयत गुरु कुं शाहि अक्यर, वटही महुछ पंधारत ।

भी जिनपम सुमाबी सुप्त कुं, दुरमति वृद्ध बारड र ॥६॥मा० घरम बात (र) गइ नित करना, र जिउ भी पाविद्याहि। साम स्थित हुँ तुम कुँ आपोस सुनि मनि हुयत उच्छाहि है ॥१ ॥

राग'--धन्याश्री । शष्टः सुणि सुणि जब नी मन्य दिशम बिक्त निम उत्तर भरहें सहुरमाउ एक्क्स गृह साग धारी। इम घरइ भी गुरु मागछि निहाँ श्रद्धहर अपनि । गुरुरात जंपइ मुगड मरबर नवि महुइ ए घन जति ।

ए बाणि सरमसि शादि इरप्या, चन्य धन ए मुनियह । निग्सोम निरमम मोद बर्गातन कपि रंजिन नरकर ॥११॥ नव ने कापित धन मुद्दराभयी। धरम सुधानिक रारचक र रागा ।

ग गर्मीय गरंबर पुन्य मंगर क्रीयर एकम मूँदना सभी । धरम द्रामि दीवत मुक्तम खीवत हरी महिमा करा धनी।

इस चैत्री पूनम दिवस सांविक, साहि हुक्स मुहत्वह क्रोयह। जिनराज जिनचेत्स्रि वेदी, दान शायक नह दीयह ॥ १२॥

सज करी सेना देस साधन भणी, कास्मीर ऊपर चढ़ीयड नर मणी।

गुरु मणीय भागह करीय तेड्या मानसिंह मुनि परवर्ष । संवर्षा सावह राय रांजा, बस्वरा ते गुजमवा ॥

विक्त मीर मिळक पहुकान स्रोज, साथि कर्मचन्द्र मंत्रवी। स्पर सन वाटड वहर सुवयह, स्याय चळवड सुत्रवी॥ १६॥

भी गुर बॉलि भीजी नित्त सुराह, धर्म मुटि ए भन धन स्था सल्ला ।

धर्ममृष्टि ए भन धन सुद्द मजद्र । शुम दिनक्ष रिपुण्ड देक्षि मंत्रो, नवर सोपुरि अन्तरी ।

हुम दिन्ह रस्यु बल इ.स. समा, नपर आयुरि इन्तरा ! सम्मारि निहाँ दिन बाठ पाक्षी देश सामी जयवरी ! साक्ष्यित भूपति नयर साहर गुहिर बाजा बाजिया !

गच्यराज जिन्दंतप्र देवी, दुत्र वृत्द भाजीया ॥ १४॥ जिन्दंतपृति गुरु भीजी सुं सावि विश्ली,

एकाल्यः गुण गाठि करः रहो । गुणगारि करता विच परतां भुणिवि जिनद्चम् र वरी ।

हरतिवड सक्बर मुगुर उपरि प्रथम सई मुख दिलकरी ।

तुगप्रधान परचा दिहरारु कुं विविध वाला बाजिया। बहु तान मानद गुण्यह गानद रूप गावि मन गाजिया॥ १५॥

गण्डपनि प्रति बहु भूपति बीतबह । सप्ति सरहान इसारी भू दिवह ॥ मिरि मुतनाच्छ बाल मनोहर सुद्द मुगुरु क्यावड । यावक हर्षेड गुरु गुण गांता, दान मान तय पावड र ॥५॥ मा० पम्मुण सुद्दि बारम दिन पहुंचा, साहर नगर महारि ।

अनुभ क्षाद बारम दिन पहुंचा, क्षाहुर नयर महागर। मनबंधिन महुकत्। एथीया, बरसा जय जयकार र ॥६॥मा०॥ दिन प्रति भोजी सुंबिध मिळनां, बाधिउ व्यक्ति सनेह। गुरु नी सुरति देवि व्यक्तर, क्षाहु जन पन पन गहुर ॥७॥ मा०

्र ना प्राप्त क्षार काकार, काइ ना पर का कुर गाना ना कर को की कहा को सी पूर के सीने प्रदा गुमाना । पर्राप्त का पर्राप्त ना । रा। भा० क्ष्म कीयर गुरु कुं शाहि काकार दुउड़ी महुक प्रशास ।

भी मिनयम भुगाने मुझ कुं हुरमित दूख वारव र ॥६॥भा० भरम नज (र) गद्र नित करता, रितड भी पानिशादि।

परम बत (र) गई नित करता, रिजित भी पानिशाहि। साम कपिक हुं तुम कुं बापीस सुवि मनि हुमर उच्छाहि र ॥१०॥

राग'—पन्याक्षी । हाक्ष्य सुणि सुणि जसूर्ना अन्य दिवस विक्षेतिक उक्ष्य सर्वे सहरस्य प्रकृत सुरु सात पर्यः।

कन्य दिश्म बॉक्षे जिल उपर सर्दे सहरमाउ एक्क गुरु झार्ग पाडे। इस पाइ को शुरु झार्गाक्ष निष्टौं झफकर भूपति। गुक्तान नंपद सुराव नरबर नवि सहद ए पन जीति।

य बाजि सम्मिन शाहि इंग्ली यन्य पत ए मुनिबर । निरमोम निरमक मोरू बर्गातन कपि गैतिन नग्बर ॥११॥ तब त बापिर पन गुँदनामतो, परम मुचानिक रमप्यत्र ए गृता ।

ग गमीय गर्या पुन्य संघड शीवत हक्त मुंहना भणी । भाभ समि बोपत सुनम सीधत क्षी महिमा जग पनी । •२ एतिहासिक जेन कास्य संगद

परम पुरंपर भीर गिढको गुणनिष्मि, जैन भर्म को राजीमो म्याध्सा

॥ राग घन्याभी ॥

मफ अस्ति भन संपदा, कायम हम दिन लाग।

गुद देश्री सादि इरकियों तिम केकी धन गाम। १६७०। घणी मुद्दे चास्त्री करि, भाषा अब इस पासि।

पहुंचो तुम निज बानचे, संपमनि पूरी बास ॥ह/॥ बाजिज इयम्य बम्ब तजा, मुक्ता र परिवार ।

पूरुम क्यासरह पहुँचवड, कॉर आहरूबर सार ॥६६॥ क्षम्बर गुक्ती इस सणह सांमस्त्र सुं महाराम।

क्यतं गुक्ता इम सणह सामाक चूमहाराम। इस दोबाज क्या करी, सावत पुत्य सत्ताम।।१००॥

साम्ब्र सति सफ्तर फरी, स्वेद्धर सनि परिवार । वच्छन संविष्ठ उपासरद, आवह गुरु सुनिवार ॥१ १॥

क्युज्य अभिक उपासरा, आवाः गुरु सुविवार ॥१ र॥ राग आधावरीः—

इय गय पायक अञ्जूपरि कागाई, कामइ गुहिर निसाल।

धक्क संगक्त एक सूच्य रंगाः निक्षिया नर राय राजा। सा साथ भरीमे सविश्वन भेटक भीजिनचन्त्रस्थित्यः। सन सुपि मान्ति साथि सथ्यस्य प्रजमक् जास सरिन्त् है। । सन। । सना

भन श्लाप भागत शाह अक्षर अन्तर श्लोभ शाह भारत र ॥ भी सङ्ग वहविद सुगुर सत्वद, भेत्रीदवर कर्मवन्द । पहसारो साद परकत कीयरु, माणिमन कार्णत् है ॥ ३ । भाव ॥

क्ष्मक अभिक क्यांचय आस्या भी गुरु शह वपहेस । असीव समाजि बीण सुर्गता साजह समछ क्रिकेस रे ॥४॥सा०॥ मिर मुल्लास्ट बाल मतोहर, मृह्व मुगुर वपावड ! बावक हर्पंड गुरु गुल गांडा, त्रान मान तथ पावड र ॥ ॥ मा० एम्पूल सुद्धि बारम दिन पहुंता स्वाहुर नवर मंद्रारि ! मनवंडित सहुकरा फर्नाया, वरता जय मयकार र ॥ ।। ।। ।। दिन प्रति भोजी मुंब्रिस सिट्टां बाधिड समिक सनेह। गुरु नी स्ट्रि देरिस सक्वर, कहह जग पन पन गहरे ॥ ७ ॥ मा० कुछ स्पेमी क स्त्रोय) कुछ क सनि पाइ गुमान ।

पर् तरसन मई नवण निहाटे, नहीं कोई पह समान ने ॥८॥मा० मुक्त कीयर गृह कुं लाहि सकतर, बड़ा महस्र पपारत । मो मिनपम सुभाषी सुप्त कुं दूरमहि बूरद बारत न ॥६॥मा० पास कुल (है) गर कि कहता ने निहासी प्राणितारि ।

मी मिनपन मुजाची सुप्त चूं दुरसित ब्रुट्स बारव र ॥६॥भा० परम बान (र) गढ़ तिन करना, र मित की पानिहासि । स्मम क्षिक हुँ तुम चुं बापोस सुणि मनि हुमड उच्छादि रे ॥१०॥

राम'--पन्याक्ती । हालः सुणि सुणि अन् नी भन्य दिवस बीक्षे निज्ञ उक्ट मराई बहुरसङ एक्क्स गुरु साग भार । इस पराई को शुरु सागानि निर्दों शक्तर भूपनि ।

गुरुराज अंदर सुनार सरकर निरं स्टर ए धन जिन । ए बाजि सस्समि शाहि हरच्यो धन्य धन ए मुनिरकः। निरसोस निरसम मोह बर्राजन कवि गैतिन नरवकः ॥११॥ तब ने साधिर धन पुँदुनामणी धरस मुखानिक स्टब्बर ए गणी।

नव ने भाषित धन पुरुषानेशी। धरम सुवानिक राज्यत ए गर्गा ।। गरीय राज्यत पुरुष संगत कीयत देवम मुंदर्गा भनी ।

धरम दामि शीयत सुत्तम मीधत व रा महिमा जग पनी ।

४४ ऐतिहासिक जेत काम्य संग्रह इस चैत्री पुनम दिवस साविक, साहि हुकम मुँहनह कोयउ।

जिनराज जिनचंदस्रि वंदी, दान याचक नइ वीवड ॥ १२॥

समकरी सेना देस छापन मणी,

कास्मीर ऊपर चड़ीयड गर मजी।

गुर भणाय भागद करीय तेड्या मानसिंह सुनि परवर्षी ।

नंबर्या साध्य राग रांणा, उन्बराज गुजमया ॥

विस् मीर मिसक पर्दकान स्रोज, साथि कर्मजन्द संवरी। सर्व सेन वाटा धर्ड सुरुद्ध, न्याय चस्रक्ट सुत्रदी॥ १३॥

भी गुर वाणि भीजी निद्ध सुगः, धर्मशिक ए धन घन सह मणः ।

सुन भूति ये पन पन सुद्द नगर । सुन दिनक रिपु वस देखि मंत्री, नयर क्रीपुरि कतरी ।

भस्मारि तिहाँ दिन भाठ पासी देश सापी जयनरी।

भाक्षियः भूपति नयर खादुरः गुद्धिर श्राका बाकिया । गन्द्रसात सिनर्वदस्ति देखी हुन्छ दुरह साजीया॥ १४॥

जितवन्तस्र गुद्र भीजो सुं भावि सिक्षी पत्रस्तदः गुल गोठि करः रखी । गुणगोठि करतः चित्र भरतां सुणिवि जितद्यस्त्र वरी ।

पुण गाठ करका विच भरता सुणाव जिनदच्यू र बरा । हरस्थियः सदस्य सुगुरु चपरि प्रयम सई ग्रुस द्वितकरी । सुगप्रधान भरतो विद्युर कुं विविध बाजा बाजिया ।

कुप्रधान पर्वत । त्यु<u>रा</u>न कुषान्य बाजा बाजाया । बहु दान मानद गुणद गानद, संघ सवि मन गाजिया । । १५ ॥ गच्छपत्रि प्रति बहु भूपति बीनवद् ।

भूपान प्रात चहु मूपात वानवद । सुणि सरदाध इमारो <u>त</u>ुं हिच्छ ॥ सरनाम प्रमु अक्यारि मेरी, मन्त्रि क्योजो ऋहः वसी।

महिमराभ ने प्रभु पाटि धापड एइ सुझ मत छइ रही।।

गुणनिधि रत्नतिभान गणिनइ , मुफ्द पाठक आपीमइ ।

हुम स्मान बेस्स दिवस छेड़ देशि इनक्टुं मापियइ ॥ १६ ॥ नरपति बांजी मीराठ सामसी

क्हद्रमंद्र मानी वातजणभसी ।

प वान मानी सुगुर बांगी अगन होमन वासरई।

मोडियड ४०७व मंत्रि कर्मचन्त्र, मैक्षि महाकत बहुएई ॥ पानिहादि सटमुख नाम थापिड, सिंह सम मन साबिया ।

पानसाद सटमुख नाम याप्यः, सम्ह सम मन साक्यः। जिन्नसिंह सूरि सुगुर बाप्या सुद्देवि रंग वमाविया ॥ १७॥

माचारम पर्द भी गुरु भाषित्र, संग भवक्षिय सालद भाषियः ।

भ्यापीड निरम्छ सुजस महीयछि, सयछ आसंग सुस्रकरु ।

चिरकास जिनचंदसूरि जिनसिंह, तपड जिहां जींग दिनकर ।! जयसीम ररनिधान पाठ (क) दोष बाचक वाषिमा ।

गुणिक्तय सुन्दर, समयसुन्दर सुगुन तसु पद भाषीया ॥ १८ ॥ घर भर था थाँ भाइक काजिया

नव तमु नाइइ सम्मर गानिया। बाजिया नाम्न संमाम्न निक्की मिर बीमा मृगसी। सनि इप माबद्दपाप्र माबद्द मगति मामिना मबि मिछो मानीया मास्न मर्सव प्रपटि बार बार यथ बना।

ाक राम माम उछामि देवा अपुर स्वर गुण गावनी ॥ १६ ॥

गेतिहासिक जैन कास्य संपद ٠.

कर्मचन्द्र पराष्ट्र पद प्रदमा कीयो

भेव समित करि सवग मेनोपीयङ्ग। संगापिया आचक ताम दा किन्द्र कोडि पमाउ ए।

सैपाय मैत्री कपड तस्यतः ऋग्द्र निज्ञ मनि भाड ग॥ नय प्राप्त गहेंबर विद्व अनुक्रमि, रंग परि सल्त्री बसी ।

मांगठा सन्त्र प्रचान साल्या पांचसङ् ते सबि मिसी ॥ २०॥ इण परि स्महरि उच्छव सति प्रमा

कीया भी संघ रेति क्याक्या । दम चोपडा शास्त्रशृहार शुलमिधि साह चोपा दुख विस्ट ।

भन मात बोक्ड देई कहीय, जासू नस्त्रन गुण निस्ट !) विधि वेद रम सहि। मास प्रश्नुन ह्यूच्छ बीज साहासणी ।

वापी भी फितसिंद्र सूरि, शुरुषण संघ बगामणी ॥ १॥ राग-पत्थाधी

शास्त्र---( भीरावक मण्डण सामी स्वक्षिम भी ) अविद्वति स्महरि नयर बचामणाजी बाज्या गृहिए निशाण । पुरि पुरि जो (२) मंत्री बपाड मोबरूवाजी ॥ २२ ॥

इर्ष घरी भोजी भोगुर मणी को कासद विवस सुसात। बरवड़ जी (२) आण इसारी कां इन्ह जी ।। २३ <sup>||</sup>

माम नमाद मठाइ पाइनी जो भाइर अधिक समारी। धपण्य भी (२) किंकि कुरमान सूपाठणीजी ॥ २४ ॥

बरस दिवस, स्री। अकबर मुक्तिवासी संस्थात अद्विद्धणि। शुद्ध नह जी (९) भीतीस्वय बीवड फ्लड्सी ॥ २५॥



णेतिहासिक जैन काम्य संबद्ध

कर्मबन्द् धरतर पद स्वजो कीयो संघ भगति करि सदण संनोपीयह।

मेंगोपिया जाचक दान दर, किंद्र कोहि पमाठ में।

संमाम मेत्री तजब नन्युन ऋष्ट्र निज मनि आह ए॥ नय माम गर्डेयर बिद्ध सनुकाम, रंग परि मन्त्री तसी। मोगता सम्ब प्रपान साल्या, पोससङ ते अबि मिसी॥ २॥

त्रण परि आहुरि तम्भः कि चर्मा, कीधा भी सीप रीग क्याक्णा ।

इस चोपडा सालश्रहार गुजनिय, सह चांपा कुछ विछ्य । यन मार्च चौपछ देह कहीय आसु नन्दन गुज निख्य ॥

विभि वंद रण सिंस मास फागुन, शुक्त बीज सोहामणी।
धापी सी जिनमिंद सरि गुरुषक संघ बचामणी।। २९॥

नापा मा । जनामद सूर गुरुषण सप राग—पत्थाकी

हालः—( जीराबस्य मण्डण सामो स्मित्स जी ) व्यक्तिहिस्त्रपुरि नवर बयामजाको बाज्या गुविर निसीन।

पुरि पुरि जी (२) मंत्री बभाक्त मोक्स्मा जी ॥ २ ॥ वर्ष भरी भोजो घोगुर मणी जो, बगलद दिक्स सुसार । बरतद जी (२) बाल इमारी जो करह जो ॥ २३॥

माम समाद सठाइ पछत्री जी आदर अधिक समारो । सम्बद्ध जो (२) छिकि छुरमाल स पछत्रीजी ॥ २४

सप्त्यः जी (२) किसि कुरमान सु पदनीती ॥ २४॥ वरस दिवस, स्मि अस्वर मुक्तियाती । संमतगर सहिद्यानि ।

१रसः दिवस, स्मि जस्त्वर मुक्तियाची । संमतगर महिद्यपि । शुरु नद्र नी (२) भीजीक्षम दौराव कतवती ॥ २०॥



वसु मुग रस शक्षि बच्छरङ् ए, जठ वदि तरस जानि ।स०। मांति जिनेसर सानिज्य ए, रास चढ़िर परमाणि ॥३४॥स॰॥

आफ्द्र अति भी संग्र मह् ए, अङ्गदाबाद् मंहारि ।स०। राम रच्यो रक्षियामण्ड ए, सक्षियण जज मुखकार॥३५॥सभ

पक्क गु(सु)णक गुरु गुण रस्रो ए, पूजक हास जगीस ।स०। कर जोड़ी कविक्य कहरू, विमुख रंग मुनि सीस ॥३६॥स॰॥ इति भी भुग्यपान जिनचन्द्र सुरीहबर रास समाप्ता प्रिति।

विकितं सम्भिक्तोल सुनिमिः भी स्वस्म तीर्थे, पं हस्मीप्रमीर मुनि वाष्यमानं चिरं नंदात् यावचन्त्र दिवावरौ । भीरस्तु ।



# \* कवि समयवमीद कृत \* ॥ क्षीकुगम्बान निर्माण रास ॥

### दोहा राग ( सासावरी )

गुणनिषान गुरु<sup>।</sup> पाय निम, बाग वाणि बसुमार (बाघारि)।

रीनामतान रीठः तान नामः बाग् बाग्र समिमार (बाधाार)।

युगप्रपान निवाण नी, प्रदिमा कहिसुँ विचार ॥ १ ॥

मुख्यपान संगम यति, गिहमा गुज गम्मीर।

भी तिनचन्त्र सुरिम्हतर, पुरि घोरी धम भीर ॥ । । स्वतं पनर पंचाणूनद् रीहडू कुछि भवतार ।

भीवन्त सिरिया दे पर्यंड," सुत सुरताण तुमार ॥ ३ ॥ नोकर सोख नदोल्डफ, सी किनवाणिक सुरि ।

मह इपि सपम माद्येन, मोटह महन पहरि॥ ४॥

महिपनि असङ्ग्रह नद्र भाष्या राउछ माछ ।

संका मोस पारोत्तरह, धनु तपह सिर माठ ॥५॥ दाङ (१) राग जयमसिरि

हाछ (१) राग जयनासार (६रओही मागढ रही एवनी हाढ)

माज बधाबी संघ मई दिन दिन बधनै " बानइ रै ।

पूत्रय प्रनाप बापइ भयो हुइसन कीपा कानइ र ॥६॥ सा०

१ गीतम २ द्वीनह ३ वावह ४ वयह

### पेतिहासिक जैन काव्य समह



पुगप्रपान जिनचन्त्रमूरिजीकी मूचि (बीकावेरके अवस विवाककी सं १६८६ प्रतिस्थित सूचि )

# ॥ दोहा सोरटी ॥

महा सुणीचर सुष्ट्र मिन, द्रस्मिण्यां द्रीवाण । क्यारि कसी गन्धि सेहरो, शासण नउ सुरताण ।।१५॥ मितस्य कागर कादि स्रिंग, सूठ कर्यु ठठ नेम । निम कक्षरर सतमानिद, द्रिय क्षि ग्राहि सडम ॥१६॥

### राष्ट (जतनी)

पारिसाहि सक्रेम स्टोप कियड हरसणिको सुंकोप। पक्रमगगारा कामो दश्कार भी हरि हरामी ॥१७॥

एकन कुँ पाग बंधावद, एकन कुँ नामाय सणावड । एकन कुँ देशको सगक दीजी, एकन कुँ पताबी कीजद्र ॥१८॥ ए सादि हुद्दम सोमछिया, तसु कोप (कद्रप) यकी सख्मछिया ।

मजमान निधी संबदता, दरहाछ करह शुरु अवना ।।१६८५ के माथि दीई पूछे पद्मीया, केद महाराधद कद नहीवा। केर कास मई पहल कह दीवह गुष्ध मार्दि (जाह) पहल ।।२०॥

के नस्त यको हास्या, श्रे ब्याणि सालसी भारत्या। पाणी ने कक्षण पहत्या, क्यरीड्रा क्यर मुं शह्या ॥२१॥ इम सांमति द्याका दीला, जिलको सुरीस सुकील। गुजराति परा भी प्याद्य, जिन हाहान कान क्याद्य ॥१२॥

मति भागति विक्रं शुरु वाको, असुरां सब बूर्ड पाओ । व्यस्तनपुरद् पत्रवास्त्र पुत्रव शादि रुप्य इरवास्त्र ।।२३॥

थ **वर्त्त** र का र दिद्व

मुविद्वित पद तजवाक्षियः, पृथ्य परिहरः परिष्ठह माया रे । कम विद्वारत विहरता, पृथ्य गुर्जर संबद्ध बाया रे ॥ ४३

क्रम विकास विक्रस्तां, पूज्य गुर्जर संबद्ध सामा र ॥ ॰ रिविमतीयां सुं ठिहां ययत, स्रति सूठी पोधी वाही र ।

पुरुष बक्षत वस कुमतियाँ, परान गास्यउ नावाँ है ॥दा बाना पुरुष बक्षत वस कुमतियाँ, परान गास्यउ नावाँ है ॥दा बाना पुरुष वर्णी महिमा सुली, सन्मान्या अकुमर साहह है।

पूरुष राणी महिमा सुर्जी, सरमान्या अक्टमर साहर र पुरारपान कर भाषियत, सह साहर उपकारह र ॥॥॥ भाषी कोड़ि समा पन करियमत, मीत्र क्रम्यन्यूजी मुपास्य रे।

भाषारिक पह तिहाँ बयड, संस्त मोळ सङ्गाळ्ड रे ॥१०॥मान। संस्त मोळनाइ बाबनाइ, पुत्रय पैच नृत्री (सिन्द्रा) माघी रे। जित कासी जय पासियह करि गोतम जुनुं सिपि वाणी है।११॥मान

राता राणा संबक्षे, एतड बाह नमें निज मावह रे। मीतिमन्वेद्युरेस्ट पुत्रम सुसम्द्र नित र पावह रे॥१२॥वास

संद देशि करि के दीकिया पूज्य श्रीश तथा परिवारी रे। ते कागम नद सर्वे सर्था, मोटी पत्रवीचर सुविवारी र 198 लाग

जोगी सोम, क्षिण छमा , पूरूप कोचा संक्षी साचा रे । ए सबदल सुरुद रुप्या काणि मालिक हीरा आचा र ।१४५१मा

र इस राजनी ३ प्रतिनें इसारे वाडा है कियाँ वंशा ही किया है। हिर्मित 'गलवर सार्थ करक' ने भी इसी प्रकार है। किया दशवकि आर्थ जंग्रेस सं १६४८ ही क्रिकार है।

- सरमञ्जूहरूरहा आहा र भागतमधा ३ अस्टि ॥ दोहा सोरठी ॥

महा मुणीचर मुकुट मनि, दरसणियो दीवांग।

च्यारि मसी गण्डि सहरो, शासण नड सुरर्हाण ॥१५॥

मतिसय मागर ध्याद्यस्थि, स्टुम्द्रौतउनेम । जिम अकवर सनमानिक, तिम बढि झाहि सडेम ॥१६॥

राष्ट्र (जतनी)

परिसादि सहेम स्टोप कियर दृश्सणियां से कोप। प कामणगारा कामी, दाबार वी दूरि इरामी ॥१७॥

एकत 💺 पाग वैभावत, एकत कूँ मालास अपायत ।

पष्टन कूं, देसक्टी जगस्र बीजी पष्टन कूं प्रसासी कीजर ।।१८॥ ए सादि <u>रङ्</u>म सोमहिया, तसु कोप (६३ए) वको सहमस्त्रिया ।

अजमान मिन्नी संगठना व्यवस्थ करव गुरु जतना ॥१६॥ के नासि बीई पृंठि पद्मीया, केंद्र मदकसद कद बढ़ीया।

केर मंगर मर्त परता केर दीवर गुष्प मादि (जार) परता ॥२०॥ ने मस्त यक्ने ग्रह्मा, ते भाणि भारतसी भारता।

पाणी ने सम्रक प्रक्रमा, बयरीड्रा वयर सुं साख्या ॥२१॥

श्म सामिक राशम होसा, जिल्लाई सुरीश सुशीसा। गुजराति वरा सी पत्रारक्ष, जिन शाहन वान वपारह ॥२२॥

मति नासरि विक गुरु वाको असुर्ग सय बृग्द पासी। कारीनपुरक् पडारास्तु पुत्र्य शाहि तलद ब्रस्तारहे ॥२३॥

प्रकल्ला १ का र विक

पेतिहासिक जैन काम्य संग्रह पुरुष देखि दीहारई मिकिया, पाविसाइ तमा कोप गकीया।

गुजराति परा क्युं माप, पातिसादि गुद काञ्राप ॥रामा पातिकाहि चूँ देज भाशीक्ष, इम भाग काहि जगेका। काई पाया तुःश झरीर, जाओ सरुत करत गुरु पीर ॥२५॥

a

यक श्राहि इक्स जठ पानां, नेदियहां वंदि सुहानां। पतिसादि समरात करीजई वरसणियों पुरु (वृषठ) दीजई ॥ २६ ॥

पविद्यादि हुंतव से कुठड, पुरुवमाग बज्द सर्वि तुठड । जाल विचरव देश इमारे, तुम्द फिरवां कोइ न बाट्ड ॥ २०॥

पन <del>पन करतरमध्य रा</del>या, वर्शनियां क्<del>ये प्रदा</del>या। पूरुव सुवस करि जगि साया, फिरि सहरि सेडतई आया ॥१८०।

वृष्टा ( मन्यासिरि )

भावक साविका बहु परह, मगति ऋरइ सक्तिप।

भाज की गुरुराज नी गीतम समका वेकि॥ प्रा परमाशारिक धर्म गुरु, घरम तजर बाधार ।

दिव चडमासङ जिहाँ फुएइ, ते निस्त्यों सुविचार ॥ १० ॥ हाल (राग-पवक पन्यासिरी, चिन्तामणियासपूर्जिये)

देश मेंद्रोपर दीपतद तिदा वीसाद्या मामी रे। नगर वसे विवदारिया सुख संपद व्यक्तिसमी र ॥३१॥ दे०॥

भोरी पत्रक किसा तिहाँ सरतर संग प्रभानो रै। कुष दीपक कुरारिया जिहा परि बहु बन धानी रे ॥१२॥वेगी

१ वेच २ वेट ३ मानी ध मिहाँ से ५ सहरसलाई।

पेंच मिळो मासाचिया, इहा पूजर करे पोबामा र।

काम जीवित सफ्छ हुन्यः, संयुगा पुत्रई सामि र ॥३३॥१०॥

इस मिळी संघ तिहाँ यकी, काजह पुत्रय दिशास्त्र रे ।

महिमा पर्यास्त्र महते, पूच्य बाही जाम समास्त्र रे ॥६४॥१०॥

युगनर गुरु पडवारीया, संच कद्म सरदासी र ।

मयर विकादर रंग मुं पून्यको करत वीमामो र ॥३५॥देश। इम सुनि पूच्य पर्यारिया, विवादर रंगराख रे।

मेप महात्मव मोडियक, दोले तुरत संबोध है ॥ इह ॥ दे ॥

दोहा ( राग गीडी )

पूर्य बडमासी बाबियड, भी संघ हर्ष उत्साद।

विविध करह चरभावता क्ये छहमी मी लाह ॥ ३७ ॥

पूर्व दिया नित्व रेसना, आमेर सुगर बनाम ।

पानी पामहिता जिमह, पन जोवित मुख्याम ॥ १८ ॥

विधि मूँ सर मिद्रान्त मा मापु बद्द उपधान । पुरुष पञ्चमत परिदर्भ असम सुगद्दापान ॥ ३६ ॥

मेरन गांधीनवरर आसू माम उद्गार । गुर मेरर गुर गुर बरा ते बहुर्गु आधिकार ॥ ४० ॥

गुरमार गुरगुर करा न कार्यु कर्यकार ॥ ४० व (कार भावना से शहरियानी)

नार्व (स) निरायर दा पूरव का भारतार है, तेही संप प्रवास । जगरर मार्च दा कही गरेन्द्रहा है, सुध्यावाध्याव-प्रदान गरिसाता ॥

गुरु इस वासे हा विस्कार अस्तां रे, मत कोपः गुरु कर। सार भनक् विश्व संयम पासिक्यों रे, सूची सामु आचार ॥४२॥नानी

संघ सद् नै पर्मकाम कागलक रे, किकाञ्ची देश किरम। गच्छा पुरा जिनसिहसूरिनिर्वाहिस्वै रे,करिक्यो तस्रवादेशाधशाया चानु मणी इम सीक्ष चै पूनजी रे, अरिइन्ट सिद्ध सुसालि। संब्रमुक रूपसण पूरव जो स्वरूट रे, शासू पक्षि पा के ॥४४॥स<sup>०</sup>३

नीव चउरासि स्टब (रामि) सामिनै रे कथान तम सब निन्दे। ममता नै बढ़ि माया मोसड परिहरी र, इमनि ह पाप निकेंद्र ॥४५॥ मा क्यर कुमार जिम कणसण कमक्ष रे, पाक्रो पहुर किनार। प्रस नै समापे क्याने भरम नह हे पहुंचह सरग महार शप्रशासांशी

इन्द्र तणो तिहा अपछर ओसगह रे, सेव फरइ सुर इन्द्र । सासु तथर धर्म सूची पाकियों रे, विश्र फडिया ते मार्गद ॥४०।मा<sup>०)</sup>।

दोहा (राग गीड़ी) रोगोत्क पादन अख्या, पूज्य पक्ताकी जांग ।

चोवा चन्द्रस वागाजा संघ बगावह रंग ॥ ४८ ॥ वाजा <del>राजद्र ज</del>न मिळ्ड, भार विद्वार पात्र ≀

सुर गर भावे देखना, पूरम तणक <u>श</u>्रम गात्र ॥५६॥ देश क्यानी साधु नव, भूषि सनस्र शरीर ।

बाल राग-गडको (भ्रोगिक मिन संचरिज धमड एहती)

वैसाड़ी पालक्षियद, छपरि बहुत अवीर ॥ ५० ॥ हाहाकार जगत्र हुमर, मोटो पुरुष असमानी रे। बढ बसली विधासियः, दीवद् तित्रै वृह्माणः रे ॥ ५१ ॥

पुन्य पुन्य सुधि स्वरद्ध, नवणि जीर निव मायइ रे । सहगुरु सो(शेस)श्रद सामरह, हिबड्ड तिस्र तिस्र थायइ रे ॥५२॥पूत्र्य ०॥ संप सापु इम विज्ञविद्ध, इः । स्तरहर गन्धि चंदत रे । इः । क्रिणशासण सामियां इः । परताय दिग्नेदत्र रे ॥५३॥पूत्र्य ०॥ इः । सन्दर्भस्य मागदः इः । मोश्मि अंद्रारव रे ।

हा । सुन्तर सुत्र मागढ, हा । मागिम महारवर । हा । रीवह कुछ सेहरत, हा । गिन्ता गमधारव रे ॥५५॥पूज्यः॥ हा । मरवाद महाद्वित, हा । हारणागत पाल रे ।

हा । मरमाद्र महाद्र्षि, हा । द्वरणागतः पाल रे । हा । परणीया भीरमा, हा । सरपतिः सम मास्र रे ॥५५॥पूरुयः॥। यद्व वन सोहद्र सृषिका, वालसंगा सद्दर्शर रे ।

मारोगी किसणागरइ वाजाइ सुरीन समीर रे॥ पूटा ५६॥ वारन्ना चंदन ठदो, सुरहा तस भी पार र।

पृत विद्वानर तर पिनद्र, कीघउ तनु संस्कार र ॥ पूर्वादण ॥ वेप्यानर वेद्रनवस्ताउ पवि अतिसय संयोग ।

मित्र हामो पुरुष मुंद्रपति द्रारा मपता छोग है ॥ पूंशायट ॥ पुरुष रस्त हिरद्दर करी माधि मरका न याका है ।

प रस्त विरद्ध करो. साथि मरवड न यावद रे ! - मान्डिनाय समरण करो. संघ सहु घर झादद रे !! पू०।१५६॥

#### राग—धन्यासिरी हो प्रामे किह कर पर कर

( सुविचारी हो प्रायो निक्त मन पिर कींट कीय ) दारु----

मुविचारी हा पृथ्वजी, तुम्द बितु चड़ी रे छः साम । इरमन हिगाइड मापयड हो संबद्ध पूजद मात ॥६०॥ मुवि० ८४ पेतिहासिक जैन काम्य संस्तु गुरु कुछ बाते हो बसिक्यो बाह्य है, मरु जोपड गुरु कार । सार मनद कि संसम पाकिक्यो है, सुपी सामु भाषार ॥४२॥ना०॥ संघ सह नै पर्मसम कान्त्य र, विकिक्यो हेस विदेश।

गण्डमञ्चा भिनासिध्स्रितिचाहित्ये रे,करिक्यो तद्वामधेशाप्रशानाः। सासु मनी इम सीटा चै पृषती रे, करिहत्त सिद्ध सुसाखि । संस्कृत मणसम पृत्रम को चचाद रे, बासू पी छ पा रत ॥४४॥ताः।। सीव चचरासि स्क्रम (राशि) सामिनै रे कथान तृग सम निन्द । समग्रा नै विक्रमाया मोसाकपरिद्धरी र,इसनिक पाप निर्देश ॥४५॥ताः।।

बयर कुमार क्षिम अन्यसन बजाइ रे, पाओ पहुर विचार । सुल्ल ने समापे प्याने बरम नह रे पहुँचह सरग महार ॥४६॥नाः॥ इन्द्र वणी विहां अपछर ओख्याह रे, सेव चरह सुर कुन्य । सामु वजाइ वर्ष स्पूरी पाकियों रे, विज परित्या से बालांद ॥४०॥ताः॥ दोहा (राग गौकी)

चीना चन्द्रन सरगजा संघ प्रमानद रंग ॥ ४८ ॥

सर नर मानै देशवा, पूम्य ठणड सुभ गात्र ॥४६॥

र'तोत्क पाक्त अस्त्र, पूज्य प्रसाक्षी सँग ।

बाजा राजइ जन मिळा, पार बिहुना पात्र ।

केस नगानी साधुनड, नृषि सवस्त सरीर। वैसाद्मी पास्तियह, उपरि बहुत मनीर॥ ५०॥ वाळ राग-गाउड्डो (म्रेजिक मनि सम्बरिज घयड एड्डी) हास्त्रभर नगत इन्द्र, मोटो पुरुष ससमानो रे।

बद्ध वस्त्रती विभामिया, दीव्य जिडे नूसाजा रे।(५१॥

पुत्रस पुत्रस सुक्षि क्याह, नवित्र नीर निवि सायह रे।
सहाइ सो(श्वा)क्य सोमरह, हियहूं तिक तिक धायह रे।।५२।।पूत्रयः।।
संप सायु इम क्रिकिट्स हा ! करतर गण्डि क्याह रे।।५२।।पूत्रयः।।
हा ! क्रिक्टासल सामियां, हा ! परताप दिनंद रे।।५२।।पूत्रयः।।
हा ! सुन्दर सुक्ष साम्यः, हा ! मोरिम मंद्रास्ट रे।
हा ! रिहर् कुळ सेहरत हा ! मिरुबा गलपारत रे।।५४।।पूत्रयः।।
हा ! मरजाद महोद्दि, हा ! शरणागत पाळ रे।
हा ! परताप्र परिसा, हा ! नरपति सम साळ रे।।५५।।पूत्रयः।।

बहु कन सोम्रह मूमिका, बाजांगा तह तीर रे। भारोगी किसजागरह, बाजाह सुरांग समीर रे॥ पूरा ५६॥ बाकत्मा बाँवन ठवो, सुरहा तेस नी पार रे।

भृत विद्रवानर तर पिनार, कीयत ततु संस्कार रे ॥ यू०१५७ ॥ वस्तानर केद्रनत सगर, पणि अतिसय संयोग ।

मित बाको पुत्रव मुंद्रपति, वंतार समका कोगरे।। पूरापटा। पुरुष रत्न विश्वह करी साथि सरका न बाकहरे।

गान्तिमाय समरण करी, संघ सह घर बाबह रे ॥ पू०॥५१॥

## राग—पन्यासिरी

( सुनिचारी हो प्राणी निज मन विर धरि जोय )

#### बाल --

सुविचारी हो पृत्यत्ती, पुन्द वितु घड़ी रे छः शास । ब्रस्मय दिगाइड आपगड हो सेवच पुत्रह बाझ ॥६०॥ सुवि० पकरसंख पक्ष्यारियइ हो, दीजह दरक्षण रसा≅।

संघ प्रमाद्ध कवि क्लाउ हो। बंदन करण जिकास ।।६१॥ सुवि०

बारहेस्टर रक्षियामणा हो, को बागि साचा भीत।

किय भी पांगरप पूत्रमधी रे, मी मनि च परतीत ॥६२। सुबि० इति सवि सवे सवान्तर्द हो, तुं साहित्र सिरतान ।

मानु पिता तुं बच्ता हो, तुं गिरुमा राष्ट्रपात ॥६३॥ सुनि०

पूरम चरण नित चर्चतां हो, बस्तृत बॅडित जोह । अधिक विभन अस्मा टर्ड हो, परि २ संपन्न होत्र ॥६४॥ सुनि०

शांतिनाव सुपसारक्ष्य हो, भिनवृत्त श्रुराख सरिन्द । तिम सुगवर गुढ सानिवह हो, संघ सबस्र भाजंद ॥६५॥ सुनि०

मीठा गुण भोपूच्य ना हो, बोहबी साफर द्रास ।

रंपक कुढ़ ब्हा व(न१) ही हो, चन्दा स्रिज साम्र ॥६६॥ सुवि० तास पाटि महिमागद हो, सोहम सरतर कन्द ।

सर्य जेम वहती कहा हो। स्रो जिनसिंह सुरीद ॥६७॥ सुवि० हो मुरावर नामइ जय जय कार।

वंत्र क्यांक्र कोपड़ा हो। दिन दिन अधिकृत बात । पाटोपर पुरुषो विष्ट हो। चिर नन्दर सीमान् ॥६८॥ सुवि

यत्वर गुरु सुष्य गांदनों की नव सद रंग दिनोंदा

लहुन् बाह्या पयत् हो, अपत्र "समयत्रमोत्" ॥६६॥ सुविक ॥ इति युगप्रधान विनवान सुदि निर्योगमिद ॥

१ बूमरी इस्वतिक्ति मतिमें रही है।

# ॥ युगमबान सालजा भीतम् ॥

मास् मास बिक भाषीयड, पूज्यक्ती, बायउ दीवाक्षी पव पूर्

काती चडमासी माबीयड, पूर आमा माबसर सर्व ॥१॥ तुम्ह आबीरे सियादे का मंदन तुमे क्लि पड़िय न माय पूर।

तुम्हे क्लि कड़जी साय पूज्य० ॥ तुम्हे० ॥

साहि ससेम वडी रवरा पू० संभारद सह कोद।

पर्म सुमावह माबिनइ पू० कीव इया सम्म होह ।।तु०।।२।

भावक भागा बांदिवा पू॰, कोसवाड नइ भीमाछ। दरशन चड इक बार कड, पू॰ बाजि सुणावड विशास ।सु०॥३॥

बाजक्ठ मोह्युड बैसजह, प् अमसी मोडी सुधार ।

बसाज मी वेद्ध शह पूर्, भीसंघ कोयह बाट ॥पूर्।सुरु।शा भाविका मिक्कि साबी सहु, पूर् बांदण वे कर जोड़ ।

र्वदावी पर्मस्रम सी प्रक्रिम पहुंचद मन कोड़ि ॥पू०॥तु०॥५॥ साहिका क्रमान सकती प्रक्रांच्या सीट गंडला ।

माबिका रूपयान सङ्घ राहे पूर्ण मोड्यड मेहि मेडाण । माखपहिरावड साबिनहपूर्ण जिस हुवै जन्मप्रमाग ॥पूरा।दुरा।हा।

नत्त्रभादरावद सातन्त्रपूर्ण जसहब जस्मप्रमास । भूगाद्वशाक्षा समिमद बांद्भ वपरि पूत्रपर कीचा हुंदा तर मार ।

ते पर्दुचावड तेहना पू० वंदावड एक बार ॥पू०।तु०॥थ॥ परव पत्तुसत्र विहे गया पूत्र श्री स्टस्त वाडडे सह कीय।

मन मान्या भादेश चड, पू॰ शिष्य सुग्री जिम होय ॥पू ।हि॰।।८॥

4 तुम सरिकाट संसारमें पू॰ देक् निर्देशो दीवार।

नयना तृप्ति पानइ नहीं, पू॰ संमारू सी बार ॥पू०॥द्व०॥६॥ सुद्र मिछवा अछजी भूगी पुरुष०, दुस्हे ही अवस अख्य ।

सुपनि में सावि बंदाबञ्चा,पू हुं जाणिसि परतक्षि॥पू ॥तुः॥१०॥ मुगप्रधान भगि जागतः पू भी भिनवन्त मुणितः।

सानिषि करिक्यो संघ में पूर्व समयसंहर आर्यंद्र ॥पूर्वाहुर्व॥११॥

॥ इति भी जिनच द्र सरीखराणां भाष्ठजा गीर्स ॥ स॰ १६६६ वर्षे को समयम्(इ)र महोपान्याय तथ्यन्तस्त्रय

भी बाचनाचार्य भोमहिमासमुद्र ×गणि त्रिकृत्य एँ० विद्यावित्रय गणि हिल्म पं० बीरपालेनासेकि ॥ १ ॥ ( पत्र ४ हमार संबद्धें )

× पास्क भी समक्तुन्दरजीयनि ने शुनके आधारों सं १६६७ में "मावकाराभना" ववाहै जिसकी अन्तव प्रकस्ति इस प्रकार है ।— भारावर्षां सुपम संस्कृत वार्तिकारणां क्ये अमात् समयसंदर भावरण । दकासियान कारे महिमासमूह सिन्नाम्रोक सबि पहरस बन्त वर्षे ह

॥ श्रीजिनवन्द्रमृति गीतानि ॥

( \* )

ऐतिहासिक रून काव्य सम्ब

सुस्रताण मनद्वि विचार, देवना संयम मार ।

80

मुणि मान निज परिवार यह भविर मन संसार।

अनुपति यो सुविवार, इम इपिति अअतार ॥ यन०-॥ ६ ॥

सुणि पूर मुं सुकमाळ देरो नव योवन सुर साळ ।

यह मदन अनि ससराक, क्या जाणही है बाद्ध ।

भापणि मति संमाळ, सब पीरुद्ध चारित्रपाछ ॥ धन ॥ ७ ॥

मार्थनिस्योग मोरी मात प छोडि जुडी बात।

भारित कर स्थायात, सङ्ग कीजाई कक्षि तात ।

संक्रम केंद्र विक्यात, क्रद्र शुनीकी मौति ॥ धन०॥ ८॥

भणिया इम इत्यार इदा, मन मंदि साणि रंग ।

गुरु भाकि भतिहि वर्षमः शुरु रूपि ।वजित सनैग ।

परवान् बाद असंग, गुरु वचन गंग सरंग।। घन०।। १।।

सोष्ठस्य संबद्ध बार, क्रिनमापिकस्ति पटपार।

क्रिनिस्दिमन्त्र वकार पामीया प्रण्य कावतार ।

सिर्दित शाह मस्हार सब स्रोक मानद कर ॥ घन० ॥ १० ॥ मदाकरत सीविणचंद सब साधु केरे बृत्द।

अधिग्रिका चन्द तास्मातं चिरतन्तः।

क्टर कनकमोम गुणित करवे मेप कु आर्थद ॥ धनक ॥ ११ ॥

।। सं० १६०८ क्रें पं क्यक्सोमैक्टिरिय ।।

(2)

राग--मल्हार

भक्क दी भस्त माम पूरव वजारद विहर्तना गुरु मापु विदारद मि । जगवर श्रीजित शासनि जागद महियक्ष माट्य मान सामान्य ॥भ०१॥ स्रिमन्त्र गुद्द मानिय भाषित्र, पातिभाद्दि अक्वर प्रतिवोधित्र मिन।
सव दुनीया मद्दि कीयो मद्धार, इक्वर राज कमारि एकात्र ॥मन्॥भारि एरिनेस्त पेच योर कारायो, संघ दरय कांत्रि पेचनदी सायो ॥ मन ॥ वायो असूत कराण सुनावद्द सुन सिंद्धांन ना अरथि जणावद्दा॥मन॥३ बिद्धारी म्हारा प्जाती ने बयम, विद्धारी अणियान नयण मिन। स्रोबन्त-नन्दन सक्क सन्तर, पद्दावन्त गुरु स्रविक पहुरक्षामन॥४॥ १ """ मन

### ( ħ )

प मेर साजवीयन सनि मुन्दर बोह, जो सुप्त बान जणावह र । दिनी बानदिन्द मेरल पूच्य प्यारह भीगुन सन्नदि मुद्दाब्द ने । युन सन्दि सुद्दाबर जिलि पुरि सात्तर, तिलिपुरि साद बहावड । युन सोममते गुन बिरी सात्री त्रुप्य उत्तय स बहाबद । गम्पारात गुनी जिनवन्द सुनी, जल कार न सोयद कीर। सात्रासन गुन कुत जा जल्हा, मेरल साहज साह्र ।

ए जिस महाप्तीयत कत कोश दिनादों जिस पन इनस्ता मारा है। दिन देंस पेत्रवर कोक सुर्वती त्रायन पन्त ककोता है। जिस पन्त ककोरा र, तेन कपारा वृत्ति इस्तत होरा। दिन संत्रीपर पुरंबद पायर किन हायिन सन सारा। निरहस्त्री साजिनपान्द परारत केगह होई प्रसीह।

निरदेन्त्री स्नानित्रपन्दे पेपारं वैगई होई प्रमोही । तुन्दि देशि सहु त्रयं जिस बोसाधन, सहस्त्रीयः सुक्तिहेशे ॥ ।। प गुड जोक्णोबङ विधि मारींग झीयत इजिगुरि छोद्दन मान्यारे । कमि कंचजीबह जेम परोज्ञा, दिन दिनि दान सद्याया रे ।

नितु बान सवाध मोइ न मावा मन्मव आण मनायाः। पद् छोद्दाचा कोमछ कामा, सो करतर राज्य राणा । स्थ्य सामी भीरसि जिब रमतत, मिस्ट मन्देवह पीजव।

स्य सामी भीरपि जिंड रसक्ट, मिंड मर्फर्ट्यू पीजव । साम बसी पुणि वस जोवणि, को विधि सारत स्टेज्ड ॥३॥ ए स्टि स्टब्टिया साम कीर्यक है। स्ट ए उस्त सीव कर्या है।

भाग क्या गुण क्य जावाज, को क्या मार मार कार्य स्थाप ए मनि बार्लिक्स सांचु कीरिंड, बोब्द ए गुड़ क्षीड़ कहारा रे। गुड़ एड्स के कुकि मराका, मीवन्त क्षाड़ मस्हारा रे। सिरि वेत मञ्जारा भी मस्कारा रीइक्ड्रीट स्थितारा। मा मामारा नितु मिक्करा माणिक्स्ट्रीर प्रकारा।। चटारोसी गम महि गमी निक्करा, कोइ नहीं बील तोव्ह!

> चिरतेवृड किणवन्य सुतोहबर, साञ्चकीर्ति इम बोस्ट ॥ ४ ॥ ( ४ ) राग—वैद्यास्य

भीविनचन्त्रवृरि गुरु बँदर, सुअक्षित्र चालि करह र करान । चुग्रव्यान किन सासिन चोद्रह, बण्कर हाहु चीच्छ बहुमान ॥१॥ गुजर मंडकर्षे बोक्सरे, संगन सुरित सुनि बहु गुण्यात ।

गुजर संबक्ष्में कोकारे, संजन सुदि, सुनि कानु गुज्यान । बहुत पहिंदि सुन्त पाकाराद, बक्त पोत्ति काहोर सुपान ॥शामी॥ बारज बिबार पुष्टि सब दिय विष्क, रीक्ष काबनर साहि सुजन ।

करका वचार पूछ सव स्था तथ, तस अकतर साह सुनान । ज्ञा २ इरानि मह देखें, कोंव कई वासुग्रह समाना ।।शोश।शा भाग सोसार अधिक था गुरु के 3, सुरनि पाक सकुत समाना ।। ऐस कर अकर कामाने में सबतुनीची महिकसमाहान ।।शीश।श मीजिनमाणि स्त्रि प्लोघर, रोइड बंदिः चड्डाका वांन । ऋद् शुमविनय पृत्रजो प्रदेपड, साहरगच्छ दर्याचयभान ।श्री०१५। ( 4 )

#### राग-सारग

सरसति सामियो बिन्तुं भांगु एक प्रमाय । सस्तीरी ।

क्क माणी गाइभु, भीक्षरतर गच्छराय ॥ स० ॥ १ ॥

भोविणयन्त्र स्थित्वरु, क्षि गीतम सदतार । स०।

मुरि सिरामींग गुणमर्थों, सक्छ कस मंदार ॥भीवा २॥

मासबंश सिरि सहरड रोहह कुछि सिणगार। म०।

सिरियादे सरि म मोपा, भीर्षत शह मस्हार ।।मी०।। ३ ॥ भीजिनसामन परगङ्ड, बह स्तरतरगच्छ इस । स० ।

भर नारी निव शहनव, नाम अपद निश्वतेस ॥क्री०॥ ४॥

भी जनगणि इस्रि नद्द, पाटइ प्रगन्भव मान्य । स० । राय राणा मुनि में इसी मानः मोटा काण ॥ भी०॥ ५॥

सोमागी महिमानिखड, महियल माहनपंति । स०। अवृक्तभीव प्रतिवृक्षकः वाणि सुपारम रेखि ॥ भी०॥ ६॥

करा क्ष्मा अस्म पासीयक्, प्रत्योघी पानिहाह । स० ।

ए भद्दत द्वि माठकी, राखी क्विक बच्छाह ॥ श्री०॥ ७॥

थाठ दिश्म धापार के महादी निरपारि । स॰ । सद दुनोबी मोदि सामनी पाद्धारी समारि ॥ भी ॥ ८॥

शेष मुख्यम मो**राड.** मुन्दर साइन घार । म • ।

मुक्षिय मुत्तरि करि साथीया, चंचनदी पंचपीर शसीवा है श

83

सुघड मारग डपर्दिसी, पाय खगाड्या खन्त । स० । हरसण हान किया घट, सकिएक पुरइ साम्र ।(मी०)।१०।।

सङ्ख्या सम्बद्धा वाषिया, सङ्गुद्ध युगह्यपान । स० । भोसुन्दर प्रमु चिरमयह, दिन दिन चढ्रहड् बान ॥भी०॥११॥

(8) भी सदसर बहुमान, कीयप्रद युग्ययान ।

कर्मचन्द्र बद्धिनियात । मीर मधिक स्रोजा स्रातः काजीमुख्य परधान । पयनमञ्ज करि शुजनान, दिन चढ्ते वान ॥१॥

सव दिन सुप्त मन वांति घणी, बिधव जिणचन्द्र सुरिसेव तणी। माँ । मारबाह गुजर बंग, मेबाह सिन्धु ऋसिंग।

माध्य अपरव मंग, परव सुरेस विस्ता।

सब देन मिछि मनरंग, गाबा सुगुरु गुण चैंग । जिम केनकि बनग्रह, तिम स्गुक सुं मुद्दा रहा। २ ॥सर्वा

कुछ गीतमा भवतार, तकि मोह मदन विकार । निरमाप निरद्धकार धन धन्न ए अजग्रार।

माजिक्यम्पि पटपार, सति सप वयर हमार । भीर्वत साह मस्हार, 'सुमविष्यसम् सुसकार ॥ ३ ॥सव ॥

( 9 )

सक्ष्मर मुपति मानीया तिज मानइ सह छोड । जिनचन्त्रस्रि सुरीधर, बन्दे बेरिज होइ।

बंदता बंदिन होइ महनिमि, देखनां चित हीस ए ।

श्रीपुत्रय जिनवन्त्रसुरि समबद्धि भारत कोइ स. दीमए। सम्पति कारक, दुर्ग्यनेवारक प्रमुपारक महाज्ञती ।

मन भाव भागी स्थाब जाओं समझ सक्वर भूपती।। १।।

मसुरा गुरु प्रतिबोधीय, दामी भरम विचार।

शासन मोइ चढावीयो, माणिकस्रि पट्टबार ॥ पट्टबार माणिकस्रि नइ ए, रीहड वंसइ दिन मणी ।

भीर्वत भीगार्वी नंदन, सुविद्वित साधु सिरोमणी ॥

गुजरस्य रोहण मनिय मोहन, कम्म सोहण वृत छोठ।

सुविचार सार प्रदार भावह असुरां गुरु प्रतिबोधीयह ॥ २ ॥ पहचो गुरु वंधो नहीं इपि जाति से सफ्यय ।

अक्षर भोमुल इम श्रद्ध, ऋरतर गच्छ मणिमस ।। मणिमस सरतर गच्छ केरत, समितकेरत सुरतत ।

मन तथा कामित संयक्ष पूर्व, रूप क्षेम पुरुष्ट्र ॥

जसु तण्ड इरसनि दुरित नासक्ष, रिद्धि बासक् पर सदी।

इस सदह अक्टबर तेह अक्टबर, नेपि गुरु वंद्यो नहीं ॥ ३ ॥ मुग्नपान परवी भक्षी, आपह अक्टबर राज ।

चन्द्राय दरने दम चन्द्र, य गुरु सब सिरताज ।

सहसूत्र इस्त इम कहा, य गुरु सब सिरताज । सिरताज सब गच्छ पह सहगुरु, कराइ नगसीस इम बडी,

गुजराव रामायत भंदरि ऋरत निरमय माष्ट्रमी ।

वर्षमान सामि तजह शासनि, करी तन्नति इस रखी । भारत सम्बद्ध अधिक हरचे काळका प्रवर्ध असी ॥ ४।

भारतः अववर अधिक हरचे युग्धपान पत्रवी असी ॥ ४ ॥ जो समि अम्बर रवि शस्ति, जो सुर सैंस मदीस ।

वो मंदर ए राजियो मानइ माण नरेस ॥

मञ्जू माण मानः राव राजा भाव बहु दिवडे घरी।

नन्द वृधिरस शसि बरसि भेजह नवमि तिहि सति गुण मसे ।

ऐविहासिक सैन काम्य संपद

इम विमन्न विकास मन्द्र मन्द्र, समय स्मोद्र समुद्रक्षी । क्यात्वर भिनचन्द्रसरि वैदा भाग भन्तर एवि शक्ति॥ ५॥

(4)

॥ प्रम नदी साघन गीत ॥

83

किकान (पूर) नपरं भी संघ इरिपेशो यह नी डास्ड।

भी गौराम गणबर प्रणमी करी काणी व रह सक्र । गुरु गुण गास्त्र भूम मन गई गई, बावइ वृति एक्फ्स्स ॥१॥

धन भीतिनशासन सम्बद्धिये । सरगर गण्ड सिमगार । मुगत्रभाव किनचन्द्र कठीसठ । गुढ गोयम सक्दार ॥ शाम ॥

स्रामपुरे जित्रधर्मे सजादिनै यप्राच्यो पातिसाह । भी गुढ़ पंचनदी प है साबिश कोबा मनहि एकाई ॥३॥धन॥

सप साथि मुख्याण प्रशारिया, पहसायौँ सनिसय । इस इरप्या सबि जन पय ममें, सान मसिक तिम सेका।शायनः।।

ठामि ठामि शक्तमद को सादिने चडना धर्म विचार। काममहान महिनक बरताको संघ धर्य जयकार ॥५॥घ०॥

आया पंचनदी तट पत्तमा, चन्द्रवे हे अभियाम । आपिस अठूम तप गुर भाइरो, बैठा निश्वस ध्यान ॥६॥धनण।

सोखमय बाबने बच्छने प्रत्य सर्वेत रिवेशर।

मक्कप्रस्क्र बारस विवि निरमक्षे शुम मङ्गत निणि बार ॥ शाधाः। वेडी बद्रमी पहलां किहा मिस्रे पंचनदी भर भीर।

अवरति निरूपस्न मात्र विहां रही। स्थान परे गुरु भीर ॥८॥भन०॥

शीस सत्त तप जप पूजा बर्से, माणिमत्र प्रमुख सुमस्न ।

यस सहु जिनद्श्वसूरि सानिये, देह थमा सुप्रसन्न ग्रह्माध्निया। प्रस्तिम गुरुजी पत्रीण अविधा, बाज्या जेत्र निसाण।

स्रम २ ना संध मिल्सा एवा, झापै शुन सुनाय ।।१०।१मन०)। धोरसाइ वंसे परमद्वा, नानिम सुन राजपाछ । सपरिवार हिद्दां बद्दुं घन करिबने, छोपो यह सुविशाछ ।।११।१मन०।। निद्दां यी बच्चनम्। सुरु साविया थहा झानित जिलंद ।

देरावर प्रकृत्या जग दोच्छा, भीजिनकुरुछ सुणिन्॥१थापन० दिव विद्यो यो मारग विकि आवनां सन्दर भ्रेम निवेस।

ाहन तहा या भारम शाय आवेता सुन्दर सुन्। तनस्य

चत् पंकन भितमाणिकसूरिता, सन्या विश भरेस ॥१३॥प ॥ नव्यत्र पास सुदारो प्यारिया, असक्तमेठ महार।

कान सुद्दी सैमें सहु इस्सोया साम्छ नंप मयार ॥१४४।घन०) मीजिनचंद पदीचर गुणनिसी, ज्ञयो सुग प्रयत । 'पर्मराज इम पनणद मन रसइ दिन दिन चयनै बात ॥१५॥घन०॥

(१)

बनी दे सहगुरुषी ठड्टराइ मीजिनचन्द्रमूरि गुरू बंदी जो द्वय हा बहुएद ॥१॥वनी०॥ सक्त्य मन्दर द्ववम मब मानति से जिन्द कुं कुरमाइ। बार बारू द्वार नहीं दिल बंदरि, निवि मबदी मनिसाइ॥ आबनी०॥ माजिक्स्मूरि पार मदिमा बरो, खह जित ह्युं वितनाइ। सिममिंग स्पीन सुगरको जागी 'माञुक्येरिन सुग्यह॥३॥वना०॥ (१०) राग मल्हार पूर्य भाषात्रव सोम्छड सहिए, इरहमा सगळाळोड ।

मोरक मत पिण कास्पार करिय, जिम हरि वृंकत कोक॥१॥ इत रे सुगुर भी तरा माहि तथ परहृष वताह्वय ॥भा०॥ परिकृत करिय मातीया सहीय, य दृढ हीरा ऋषि॥ वुगमनात पह विच विचन सहीय, यस स्वयह रामराणि॥धारूण॥

सुग्रामात पद विषा दिवर सदिए, यस क्रायह रासराणि ॥२॥हण०॥ गच्छ मतेक महं कोहमा सदिए, द्वम समय न कोह। हेक्स मयण वसी कीयर सहिए, झीळा यूक्सह कोह॥३॥हण० अनुक्रीम सीमुक्त विद्वरता सदीए, आस्या पाटण माहि।

चरमासद प्रमु विद्दां करह स्वीप, भन काणी रुच्छाद ॥१॥१४००॥ देश कायद कागरा घडो सदीप, आणी सगस्त्रो वात । सादि सदेम कोण्ड चढुण्ड स्वीप, कुमती बांच्या राति ॥५॥१४०॥ चढमासी करि पांतुर्या सदीप, करता देस विद्वार। कारोलपुर काविया सदीप, करता बन करकार ॥६॥१४०॥

सिरिया हे बरि इंसक्का सहीय, तेजह दीयह मार्याः "बन्धिशासर" मुनि इम मण्ड महीय, सेवक मायणः जाणि॥धादणः॥ ( ११ )

( ११ ) राब्ध भी मीम इम कहर भी जार्व वंक्षि बरीत रे ॥ यूज जी ॥ ,एकारी शामकमैठ नद जी, मीति घरी निज्ञ किस्तु रे ॥ए१०॥१॥ क्लर वडागुजरुति साजी,पूत्र प्रधार्याजेम र।

भन भन स्रोक सहुबक्ति रे, बोह धसह छह तेथ रे ॥शाराना

पूज सणइ जे भीसुलाइ जो, निसुपद असूत वाणि रे।

सेव करह राज भी शास्त्रती रे, तेहनो जन्म प्रमाणि रे ॥३॥रा० दिवस पणा विचि वडसीया जी, आवण फेरी आस रे ।

ात्त्रच पंपा विश्व वद्धाया जा, आदण करा जास र । हुँसि अछह माद्द्य दियह जी, इहां अह करत चरमासि रे ।४।।रा०। सी असदमिरि संघ नी जो, अधिक अछह मन कोडि रे ।

गुरुनो चरण्य खागिता, रे त्रिकरण हाद्र कर नोहि रे ॥५॥रा०॥ साचु नी संगति नड निष्क्ष दे, तउ पूजर मन नी सास र।

ांचुना चनात के बाक्षद्र दे तह पूजर मने मा बाद र। वितामणि करि जढ चढमर रे. तह चित्त बार चढास रे ॥६॥राजना

सुप्त मन हरत पजड काठ्य की, द्वाद मिखना मुं काज र। द्वाद माम्यो सबि साध्यस्यो रे, अधिक घरम छणा काज रे ।आसाशा हार्स किस्म निव क्रीजियद की, भी करतर गणनार रे। भी जिनकन्त्र गुणमणद रे, "गुण्यिनत" गणि सुवकार रे।।आरावा (क्वरिक्टिंग-पत्र रे हुमार संगद में)

(१२) राग-सामेरी

मुगुर कर दरमन कर बंधिदारी।

भी प्रतारमञ्ज बंगम सुरतर, जिनबन्तम्रि सुपकारी ॥१॥सुः॥ सकार दादि इरम करि कीनड, युग्नपन पर्पारो ।

र्गमायन मह शादि हुकम तह असवर जीव वचारी ॥२॥सु॥। सात दिवम जिति सब जीवन की दिसा हर निवारी ।

देस देसि पुरमान पठाण, सब अग कु डमगरी।।३॥सु०॥

( ऋषि के इस्त्रक्षितित पत्र से उद्गत )

### (१६) राग--धन्यासिरी मासणी

सुगुरु मेख चिरि मीवउ चरसाछ।

सम्मायत दरिया की मण्डमी, शोसन वोस्न रसास्न । ११॥सु ॥ भाग इमारह तिहाँ जावत इह, स्वमपुरह मय तस्त ।

भीती **हुं म**हसी बरम करेम्यो, जल्बर कुं प्रतिपाल ॥शास्तु ॥

प्रद्र भरज निम्नुणी पूत्र्यां तहः, रंज्यु वर भूपाछ । हुकम करि सङ्ख्यप पठाइ, इरस्या वास्त्र गोपाछ ॥३॥सु०॥

हुकम कार मह झाप पठाई, हररूया बाछ गापाझ ॥३॥धु०॥ मुग्टाबान जिनबन्द धतीसर, छह जसु नाम बिहास्छ।

आदि सक्तर तमु भरमाइ तिथि हात्समाद्य आस्त्र ॥४॥छु०॥ निहामरि मीत् सन्द्र साक्त हर् सरण तणु सथ टाछ । जय जय जब साहीस दियन हर्, मिक्रि जीवन की माछ ॥५॥छ ॥

धन धन घोर हुमाई कुं नन्तृन, जीक्न दान द्याछ । धन धन औलरतराप्छ नायक, पटकाया रहवाछ ॥६॥छु ॥ धन मन्त्री कर्मचन्द्र बहाक्त व्यथम कीड द्रहाछ ।

सादित नद्र साच्छ मुत्रसादह, अधीय कित सद टास्टि । शासाः। पत ते संघ इन्द्र सा अधार परपस सरच्छ माछ।

तमु "कस्पान कमक" नो संपद् । भापद व हुबद्द बाळ ॥८॥सु०

## ( १४ ) अपूर्ण

सरस वचन सन्सति सुपसायह, गाइसु भी गुहराय री माइ। युग्मधान क्रिनचन्द्र सतीहदर, सुर नर सेवे पाम री माई।। किंगुग करुपहुद्ध सक्तरिको सेवक जन सुलकार री मर्छ ।।भां।। जिन शामन जिनचन्त्र तणो यस, प्रतपै पुरुषि महार री माई । प्रइसम नित नित सीगुरु प्रममो, स्वीकरनर गणवार री महा।।२।। संबद्ध पनर पचानु वर्षे, रीहह कुछ मनु मान री महा। भीवंत शाह गृहणी सिरियांत्, कतम्या भी "सुरताण" री माई ॥३॥ र्मवन सोस्र चड़ोनर बरसे छोघो संयम भार री मक्षः। जिनमाणिक्यमृति से हापै दिसा, शिव्यस्त सुविचाररी माद ॥४॥७० सपु वय मुद्धि किनाये जालमो भूतसागर नी सार री माह । मसिनव वयर कुमर सबनाटै, सक्छ क्या मंदार री माइ।।५॥६०॥ करत संयोगे सोछ बारोचा जहास्मर मंहार री माइ। पाम्यो स्रीहबर पद प्रक्रयो भीसंप जय २ कार री माइ ॥६॥६० का विदार भादवों भोगुर, श्रंटिन क्रियाबद्वार री माइ। चारित्र पात्र महेत सुनीन्बर रह्मप्रय भाषार री माइ।।शाकः॥ सनरोत्तर वर्षे पारण में अधिक वधारी साम री माई। च्यार समी गच्छ मान्यै सरतर विन्त्र शेषायी ताम री माइ ॥८॥%० इथमाडर मोरोपुर नामें तीरच विमस्तिरिंद् मी माइ। बादुगद् गिरनार सिखर निर्दा प्रयस्या भाजिनबन्दरी माद ॥६॥॥० काराक्य नारंगे तीरच रामपुरे गुरुराज्ञ से साइ। बरकामा संग्रापर माने, प्रणस्या भी जिनसावरी याद ॥१ ॥क ॥

सबर तीर्स पण स्रोगुरु सैन्या, प्रतिबोच्यो पातिसाह री माहं ॥ सक्तर सिपको सन्तति तिरसी, हीमो मोटी आह री माहं ॥११॥ सन्मायन नो साढ़ो केरा, राक्या तीव सनेक री माहं ॥ सरस एक खा सी गुरु सबने, पान्यो परम विवेक री माहं ॥१२॥६० सात विवस स्रिम निम साजा में बरताबी समारि री माहं ॥१३॥६०॥ सक्दर सबर सपूर्व कारिज कीमा गुरु दशकार री माहं ॥१३॥६०॥ पंचादी पति परिवस साम्या, मालमाद्र विकसात री माहं ॥

(१५) श्री गुरुश गीत

युगवर भी भिनवन्तुको, कमि जिनशासिम बन्तु रे। प्रस्तिम क्री पुनिषद्ध, कमित सुरतद क्षेत्र रे॥१ग्दुगः।। संबति पतर पंषापुषद, सीर्कत साह म्हतूर रे। मात सिरियाहेषि कतमीयह, रीहड क्षत्र सिमागर रे।श्रपुगः।

संबन सोख विकोत्तरह, जाणी जिलि असिए संसार रै। द्वायि जिनमाणिकस्टिनह, संब्रह्मत संदम सार रे॥शाङ्गणः॥ वयत्कमार तणी परह, अधवह वृद्धि संदार रे।

वयद्वार चणा पर्यक्त अधुक्त वृद्ध महार रा गृहपुक बास बिन पानियक, प्रवचन सागर पार रे।श्राहुग ! मान्य विक्त स्परि पद्वी बसी इत्तरिया सबि सर नारि रे।ध्रुष्टण ! कटिया किया निया उद्धरि साहिबक चम बिदार रे। सुरि क्रियक्सम सारियक, वरण करण गुल्यार रे।वासुगः! पन्य मोळ सतरीतरा, स्थारि कसी राष्ट्र साग्नि रे। परतर विरत्न दीपाविषत्र, मागम मझर दाखि रे॥ ४॥ सुग०॥ सोरीपुर दक्षिणारी, विमक्षिगिरि गङ्ग गिरिनार रे।

नारङ्ग अपूर्वि नीरमञ्जूषात्र भात्र करि बहु सारि र ॥ ८॥ जुग०॥ अक्तर ग्राहि गुरु परिस्तीयड, कसबिन कंपना नेम रे।

प्रमती मपुर देनल सुनी, र्राप्तियह साहि सहम है ॥६॥ जुग० ॥ सन दिवस बरनादियह, माहि दुनिया सम्मयहान रे। पंच मुद्री पनि साधिया सामित्रक स्टूर्ट साहि साहित्रक स्टूर्ट ॥१०॥ज्यावा।

पंच मदी पति साथिया वाधियत अति समक्ष वात र ॥१०॥जुग०॥ राजनगर प्रतिन्दा करी समछ संबाग गुरुराष्ट्र र ।

मंपनी सोममी अग्रिनर, शाह कियह निणि ठाइ रे ॥११॥जुग ।। सुरमम नेहनर मध्नकह गुरु यस्त्र वृक्तिंग पाणि र ।

हैंद परि केलिकमका करा मुख्यमद काबिर(8) बाणि रे ॥१२॥ मुख्य। वरमनी जिन मुक्ता करी सीक्ष मित्तर वामि रे।

स्विया नगर क्रियाइए, शुगुरु रह्या चात्रमानि रे ॥१३॥जुगः॥ रियम सामु परि चीत्रनाः क्ष्यरी सणस्य सार रे । सुरपुरि सुगुरु मिथारिया सुर कुरह तथ जबकार रे ॥१४॥जुगः॥

नाम समारीग नतनिधि मिसदः सीचे फवा संपनी साम है। साधि मद प्याधि हुएइ टक्कर संवत्तद्र क्षीत त्रियाम हे।।१५।।जुन०।। वैज्ञार बस्तन जुनुम सुं बरवतां सहगुर पाय है।

पुत्र संनात परप्पवहुंबर, दिन दिन तम सत्राय रे ॥१६॥सुग०॥ स्रोतिनबन्दगृर्रोमार, बिर जयब जुगद्दनपात रे।

इनपरि ग्रुन मेपुगर पाठक श्रनतियान है ॥१४॥प्रुगः॥ (भी जिनदुष्पम्रि तान भेदार-मृत्यन्य हम्म छिरन प्रत्यान् प्रयक्त सम्यास स्टारमित्री)

।। इति भी गुरुवी गीती।।

### ( 25 )

॥ ६ राग ३६ रागिणी गर्भित् गीत ॥

क्षीत्रह कोच्छव सन्तां सुगुह केरड (१)

सुष्मिक्त क्यण सुण सक्ति मेरड (२) क्यूडरी संदेश करा शुरु भावतिया (३)

विष्णेखा चळ्छी मेरी **छा**विया (४) ॥१॥

माएरी सिंस भीवंतमञ्ज्ञारा, ग्रारतर गण्ड शृहारहारा । य मांकडी (५)

महसारंग वधावन क्षीत्रह (६)

गुरु समिराम गिरा समृत पीमाई (७)

ऐसे भुगुद कुं नित्य ध्वनाउरी (८) मन्दर हारीरा गच्छपति बाहरी ॥ ६॥ मा०॥शा

दुःस क बार सिरीश दीन देश हो (६०)

गाउँ गुण गुरु केदारा गडरी (११) मोरठगिरि की प्रान्ता करणक बार्ययरो गुरु पाव परउ (१२)

मान्यपत्त्रयो साप्तव सोक्यरको (१३) ॥३॥ तुं इपापर दञ्जित है मोदि है तेरो मगत हुँ री (१४)

गुरुवार देउनात र माहि हुतरा समाह हु रा (१४) गुरुको मुंबपर जोब सासी सहुरी (१५) इट्टामसनो गुरु मेरा म्हण्यारी (१६)

हुं चरण झर्गुं दर दमर बारों (१७) मा॰ ॥४॥

बाहो निकेत नटनराहण कह सागह सहसह नृत्य करत गुरुके रागह (१८)

ऐसे क्षद्र मान्ड होता गावत सुंदरी

केणु बीजा सुरस्न बाजठ पुमर पुणरी (१६) ॥५॥ रास मधु माध्यक देति रेमा सुग्रह गार्बित वार्बित मेमा (२०) तेजपुत्र जिमसे मेहरवी कुगद्रधान गुरु देसत मि(२१)मा ॥६॥ धर्बिद तत्र वरी वायतसिरी (२२)

् गुरुके गुण गावत गुभरी (२३)

मार्कन नारी मिस्री सब गावत सुन्दर रूप सोमागी रै (२४) भाज सम्बि पुरुष दिसा मेरी जागी (२५) ॥७॥

वोरी मक्ति मूज मन मां वसी री ( १६ )

साहि भक्तर माना कसु वावरवंसी ( २७ )

गुरुके बेन्यी तरमहसिंखुया (२८)

इया सारी गुरुकी भूरतिया (२६) **मा**० ॥८॥

राष्ट्रमी तुँहिंमकृपास भूपास कव्यनिधि तुँहिन सबहि सिरताम(१०)

भाष्य प रीतइ गच्छराज (३१)

संकरा भरण स्रांक्त किन सुप्रसन्त

निनर्षदस्रि गुरुषुमविकद (३२) ॥**६॥** 

वेरी सुरवकी बब्बिरारी, तुं पूरव बास इमारी

दुंचन झुख्दर प (३३)

गुढ प्रणमहरी सुरमर फिल्मर घोरजी रे

मनर्भक्ति पूरण सुरमणी रे (३४)॥१॥

मास्त्रको गरद्धमित्री अस्त यह अपन मीठे गुरु तेरे इह तायह (३%) करत बंदाया गुरु है त्रिकास्त्र हरत येथ प्रमाद रे (३६)

१०६

संबद्धे करमाण सुस्र सुगुरु प्रसाद रे (३७) आ० ॥११॥ बहु परमाति वट कड़ब सार (३८)

पंत्रमङ्कत घर गुरु चतुर (३६) हुं आहेसकार प्रमुवेरा, कुग्राचान किनचन्द मुनिसरा, चुं प्रमु साहित मेरा (४०)॥१<sup>९॥</sup>

तुरित में वारत गुक्ती सुन करह रे भीसक पुरत बाशा नाम तुमारद मबलिपि संपनह रे खमद खीव विद्यास (४१) ॥१३॥ भन्यासरी राममस्य रची बदार, वः राम खत्रोसे मारा मेव विचार सोक्सद बावन विजय वसमी दिने सुरगुक्तार,

सोक्सइ बाबन विजय वसमी दिने सुरगुरुवार, र्थमण पास पसायई शंबावती मजार (२) म०) ॥१४॥ अन्यस्थान जिनवन्द सुरींद सारा विग जयम जिनसिमसुरि सपरिवार (३ म०)

संस्थानन् सुनीसर सीस बन्नतिबार "समयसुन्त्र" सदा सुन्न अपार (६ ६०) ॥१५॥

इति बीयुगप्रभाग विश्वचन्द्रसूरीमां रागमाला सम्पूर्ण इता च ० समयसुन्दराणिशा किथिता एं० १६५२ वर्षे

कार्तिक सुदि ४ दिने भी स्तंनतीर्थ नगरे ।

(१७) राग' - आसावरो

पुत्र्यमी तुत्व चरणे सठउ मन छीणड, वर्षु मधुक्त कर्रावद । मोद्दन वेडि सब्द मन मोद्दियत, पेस्तत परमाणंड् रे ॥१॥पूत्र्य०॥

सुचिक बाणि बंकाण सुपाबीत, अवति सुधाः अकरी र । सबिक सबोद्रवि ठारण बेरी, जनमन कुमद्नी व्यंदरेगरागपूर्वणः॥ रीव्य बंक्ष सरोज दिवाकर साह भीवेड क्य नंद र ।

"समयमुन्दर"कहरू तुं विराम्तपे,वीकिजवन्द मुण्डि र ॥३॥पृज्य०।ऽ

(१८) आसामरी सक्रेरी सावकी जिनवान्त्रसुरिकाय।

भीतिन धर्म मरम बृह्मण हु, अक्ष्यर झाहि बुझाए ॥ १ ॥

सद्गुर बाजी सुनि झाहि झडबर, परमार्जेद मिन पाए। इस्तइहरोज समारि पालन चुं क्रिके पुरमान पठाय।। २।। भी करवर गच्छ समारि कीनी हरजन दर पुछाए।

ं समबप्तकरण करें शोजिनकल्यार सब जनके मन भाष ॥३॥ (१९) समस्यावरी

(१५०) व्यासायरा सुगुद विर प्रत्ये तु कोदि वरीस । कौमायत कन्दर मक्तक्क्को, सब मिक्रि देत साझीस ॥ १॥ सु०

शादि सकतर इपर्दु रास्त्रमर्दु, आसु करी वक्कीस ॥ २ ॥ हिसि पुरमाण पठाका सकति, कर कर्मवन्त्र मंत्रीस ।

घन भन भी पारतरगन्छ नायक, अमृतवाणि वरीस।

"समयमुख्र" प्रमु परम क्रपा करि पूरव मनदि कगीस ॥३॥

१०८

(२०) को सरतर शष्ट्र राजीयड रै माणिक सूरि पटवारो रै। सन्दर सापु सिरोमणी र, बिनयर्बंट परिवारो ॥ १॥

भुन्दर छापु सरामणा र, विनयवट पारवारा ॥ १॥ विनयवेट परिवार हुम्दारक, माग फल्ल्यन सकी बाज इमारो ।

ए चन्त्रसम्बद्ध स्था सार्व सारम, जीपूरुपजी हुन्हें बेगि प्यारो॥१॥ किणबन्तसरिजो रे, दुन्ह सग मोहण चंकि।

मुख्यम्यो बीतवी रे, आवड सम्बर्ग्य दिसि, गिरूमा गण्डपर्विरे ॥

वाट बोबर्ता मानोया रे इरक्या सहु नर-नारो । संघ सह रूप्य करह रे घरि २ मंगस्यवारो ॥

चरिचारे संगळचारो रे गोरी, हुगुरु बचावव वहिनी मोरी । य चन्त्रात्मव सांमकत्र्योरी हुं बिब्बारी पूजजी तोरी॥२॥मी०

भयत सरिका बोस्स्य रे सामस्त्रो सुन्न बाम्यो । स्रीपुत्रय तरसण वेसना रे, मस्त्रिय विपन सदि जाम्यो ॥

कांक्रिय विचन सङ्क आपड रे तूरह, आयुष्ट्य बांदु कामते सुरह । य चन्त्राक्षत्र गांव इकुरह, तब मुझ बास पूक्त कवि मृत्र ॥ ३ ॥ किंगनीका मन कस्तरह रे सबये कसीच हार्रति ।

त गुरुना गुण गावना रे. बंदिन काज सर्रति ॥ अक्षित काज सर्रति सदाद अजिजवन्दस्रि बांदर माद्र ।

प चन्त्राञ्जा मास मझ्याद मोति "समयसुन्दर" मनिपद्य ॥४॥भी (२१)

( २१ ) अनपन्दसृरि आलीजा गीत राग —आस्पासिभृद्दो

विर क्षेत्रम मुं यापीयह, मुग प्रयान जन जोड़। क्षीजिनचन्द्रसूरि सारिस्टड, सारि॰ कक्षिमें म दीसह कोय ॥१॥ ष्माह घरो नह तातजी हूं आविषजर, हो पश्चरसङ तुं आवि । मनका मनोरस सह प्रवह महत्तर रे,हो इरसणि मोहि दिलाव ।। < १३ जिनदासनि राज्यत जिलह, बोस्तत बमडाड ।

समझायक भी पाविसाद, सङ्गुर लाटयक तर्र सुवोछ । क० ॥३॥ माकनो मिछवा स्रति पत्रत, सायट सिम्प भी एव ।

मगर गाम सडु निरस्तीया, बदो ब्युं न हीसह पूत्रम कम १६० ॥४॥ स्माद सम्म सड संबत्ता, स्मीम सर मुगळ।

चीतार है तह बाद मुं हो पूम्पत्नी प्रयास किरवाछ। ठ० एक। वाता मादिम बादुवछि, बोर गीयम उर्थु विकाय रे

मेखन न सरक्यत माइरड मा०, त तन रही पष्टताप। उमा०१६ साह बडन हो सामभी शहरण कमेबन्य राज। सहसर हेम्पुरि काणीयन हो आस्तिक बाड़ी गुढ काल। बमा०१०६

जनवर श्रापुर काणीयन हो। कारितक बानी गुढ बान । बमा०।» मृष्य कहर त मृदुनर, जीवश जिल्लाचनुस्रि ।

का। जेन्द्र सम जेहनड, जह० हो पुर्दाव कीरत यहरि । कमा०१८३ चतुविध संघ चीनारस्यह, जो जीविसह हो सीम ।

बीसार्था किम विसरह,विम० हो निर्मेश तप जाप नीम ।उमा॰।है। पाति सुम्हारह मगरीबड, भी जिलसिंह सुरीस ।

शिष्य निवाज्या तद् सहु , तई० रे जतीयो पुरी जगीम किमा ११०। समममुन्दर कुत अपूर्ण-प्राम



## कवि कुशल लाभ फ़ुत

# # ऋष्ट्रिष्य **वाहण प्रतिम्** #

राग<del>-कासाय</del>री

पहिलो प्रणमुं प्रवमित्रण, शादिनाव सरिहेत । नाभि नरेहबर कुठतिसक, भाषद प्रक सनेत ॥ १ ॥

चक्रवर्ती के पांचमो, सरणाग्ड साधारि। शांति करण किन सोधमो, शान्तिनाव सुककार ॥ २॥

शांति करण जिन सिक्सी, शान्तिनाव सुक्कार ॥ २॥ वस्त्रवारो सिर सुकटमिन सावव वैश जिलिल् ।

नैमिनाय शास्त्र मर्गु आणी मन आर्यद् ॥ ॥ ॥ भी संमायत मंदणो, प्रवर्म संमण पास ।

मंडणां, प्रचमुं धीमणं पासः । पत्र मना चाराचरां, पुरः सन्तनी भासः ॥ ४ ॥

शासननामक समरीयई, वर्द्धमान वर बीर ।

त्रासननामक समरामकः, बद्धमान वर वार । वीर्यकर चींबोसमो सोक्त वर्ण छरीर ॥ ५ ॥

प्यारि तीर्मकर शायता, विद्रमाण जिन बोस ।

त्रिय चौबीसो किन तजा, नाम अर्पू निसदीस ॥ ६ ॥

भौगीतमगत्रपर सपर, ममितुं क्षेत्र्यानपान । केविकक्षसम्बद्धाः करि वस्त्रः, महिमा मेर समान ॥ ७ ॥

समरू शासने बता, प्रथमुं सदगुर पाय ।

तामु प्रसारे गायस्युं भी प्रस्तरगच्छ राय ॥ ८ ॥

सवर मेद संयम घटा, गिरुमा गुण स्रदीस ।

भविकी करकृष्टी किया, ज्यान भएई निस्त्रीस ॥ ६ ॥

स्मगरांग सूत्रे कहा, बीर स्तव अधिकार ।

संग चसुत्र वारण वरण, वाहण जिस विस्तार ॥ १० ॥

मा भव सागर सारिलुं, सुद्ध दुल भंद न पार ।

सद्गुर बाह्य भी परह, बतारह अवपार ॥ ११ ॥

### राखः-सामेरी

अक्सागर समुद्र समान, राग द्वेष वि मेळ घाण १।

ममता कुण्या सक पूर, मिध्यात मगर शति ऋर ॥ १२ ॥

मोजा अंचा सभिमान, विषयादिक वायु समान । संसार समुद्र मंझारि, जीन भम्या वर्नत बारि ॥ १३ ॥

दिव पुरम तजह संयोग, पास्यो सहगुरु मी बोग ।

भवसागर तारणहार, जिन धर्म तजह आधार ॥ १४ ॥ बाइय नी परि निस्तारक, भीव दुर्गीत पश्चितो बारह ।

काखरि कक्कि किवान छीपक्ष, पर वादी कोइ न जीपइ॥ १५ ॥ ब्यन्त्र तोपान न कारतः, सुक्ति बागु बद्दः वैरानदः।

**अस यस मनिद्रं प**पनारह, अवियण जण इंखां तारह ॥ १६ ॥

## **राष:--हुसेनी पन्यासिरी**

भीजिनराम नीपाइवड ए, बाहल समे जिन्हमं सविक जनतारका ए ॥ १७ ॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संश्रह 117 तारह २ कीबंद साह मो मन्यून बाह्य तथी परह।

तारा २ सिरियावै नो सुत कि वाइण सिक्स मतीए। तारत २ भीपुरुष सूसाधु भीतरतरगम्ब गम्बरपति ए ॥ मा० ॥

अविद्युद्ध बाह्य प सही प. सविद्यं सम्म भ्यापार । धर्म धन दायकु ए ॥ १८॥

धारह तारह भी समक्रित शति निर्मेस्रो ए । पद्भारत ते पयठांच, सुमति सुन्नेयर्वो ए ॥ १६ ॥

ता० गुज छतीस सोद्दामधाय। बिहु दिसि बांक मंडाय, सुकृत दस मस्त्रिया ए।। २० II

ता० क्या भुभ चारित्र तण इए। जयना जोडी सींघ, सबस्र सद तप तपाउ प ॥ २१॥

ता० शोड दवु सो मोमतो पः। के मत सुगुर बरमान दया गुण दोरको ए ॥ २२ II

तारक तारक कबमी ते हाद्वी क्रियाय

पुण्य करणी पंतांस संतोष जस्य भयाव रे ११२३॥

बस्विच धर्म वैद्यं गकी छ। संबर तेइ जना रक्षि मामरि छत्रडी ए॥२४॥ ता॰ सतर भद्र संयम तथाय,

ते माञ्चा भपार । मीना सु पंजरी प ।।१५॥

ना० आहा सादु अभी समीए।

पंच समिति पर बांग की चिंधज जह स्ट्रूप ।। १६॥ ता॰ निजद् कारह भावनाए।

(दा) दौडा ग्राम परिणाम नागर मदनस्य तव्याए ॥२७॥

वा० करुणा कोस्रद्र छेपीड व, ज्ञान निरुपम नोर ।

मोलंड समरस भर्गेष ॥२/॥

वा॰ शासन नायक हूं (क्) यक्य, माक्रिम भी गुरुराम । कराणि मुनिवस्य ॥२६॥

जा**० जिन भाषित मारग बहद्द प काजित्रताद्** सिद्धाय ।

सुषाधु सञ्ज्ञाधीयाय ।।३०।।

वास्त्र २ प मारग जिनवम तपाउप, को बोध्य नहीं धमार । सदा मुक्तियां फरहर ॥३१॥

ता० मछ (चा १) वारो तं काठाया यः क्रमतो चोर होनोर ।

सह मय हासनाम ॥३२॥ वा॰ पुत्रय कियाने पूरीया ए, बहुरति वस्तु सनेक ।

सुजस पासर स्ररीण ॥३३॥

वा० क्याद द्वार बाखदान्य, बहुतद स्थान प्रवाह । सिख्नमति भाषीयोय ॥३४॥

### दाल-रामगिरी'--

धममारत चर्पदेशना करना ? विधद् विदार र ।

मान्याजी नगर बंबादको था संघ हर्ष भपार र ॥३५॥ पूर्व भाष्या है मामा कड़ी, भी राख्यस्यरङ गगवार र ।

भी जिनवन्त्रमूरि बंदीयः माध्यः न माधु परिवार रे ।।३६॥पू०॥ भागम सूत्र सर्वे भया, मुद्दत कियान त सार रै।

चारित्र बन्नारि अनि सभी(या) जन पचरतात्र विस्तार है ।।३७३।

118 वस्त अपूर वहरिया, मिल्या २ मिक्क नर-नार र ।

बिनय करि पुरुष नइ बीनबह, आपउ २ बस्नु धदार रे ॥३८॥पू०॥ मोटा २ मावक भाविका, करह मंद्राज अनेक रे ।

महोत्सव सधिक प्रभावना, जागह २ किनव विरोक्त र ॥३६॥पू०॥ द्यान दरशज चारित्र तथा, भमासक रज्ञ महेत रे। पुरुष व्यापारि सावि मिल्या, बहुरतां स्नाम सनन्त रे ॥४०॥पू०॥

दान गुण मोदीय निर्मेखा, पंच भाचार स पांच र । दश पचरताण दे कदरबद, जगर दे सीवल बाज रे ।।४१॥पू०॥

सुफ ते सदद्या करी, सुगुद संवा सिक्छात रे । पोत सुरासुर पोसद्दा, मकमस्र प्रवचन मात र ॥४२॥५०॥ हीर पेटी महोस्सब पया, इ भा (चा १) भी ते सबती साम रे।

भाव(जान्य)परिवार क्षिम अति मक्षो, निवृति ते किसमिस वाज रे १४३प्री

भीकड़ भीगढ़ बेदाजा भीदा थानिक कमकाव रे । मोदि षड्य मकीयागर्ग पूज्यनी भगति गुकार रे ॥४४॥५ ॥ देश विरति ते कवकडड, चोक्री(६) यां ते चपधान रे ।

वांत(न)१ क्षीक्रांगरम बनकड, राती जगु तेह संताल रे ॥४५॥५ ॥ शीवस सकित मानता स्नात तेकपुर नराच र । करीपुर करवाणिक साजीयत, केस करवी सह क्वास रे 118611पूर्णी

मासकामण मसकारे समुं (भक्त), कारीते ध्यक मक्कार रे। सूत्र मा मेत् द्वीरा करा, छवित तु तुम्त दीनार र ॥४०॥पू०॥

पाकर कमल वरीया विसद, क्यंग मो(ब)को विद्या(सम)वीस रे । माम मास्रोपण बाढीबा, स्ठ वप बिसम गुजवीस रे ॥४८॥पू ॥ संसार तारण व कांबबी, चडधी शत तेह दस्तार रे।

मसोड व्यक्तिस निम अस्परी, कस्प(इ) य वेयावबसार र ॥४६॥५०॥ भठम सप से टोक(प)र्राव्यठाही स सेव स्तजूर रे।

समबमरण तप है मिरी, मोपारी सामायिक पूर र ॥५०॥५०॥

खाइण मार्ड पहिरादगी, क्वम क्रियाण त जोड़ रे । परक्रीय बस्त से संगद्दी, खास बसंख्यित होद रे ॥५१॥पू ॥

न्या गुरु शामज देवना, बाह्य मा एकशास्त्र है ।

मगति संगी भानिय **फरइ,** फ्ख़**इ** मनोर्**य** माख र ।।५२॥दृ०॥

राग-केदार गीकी

दिन २ महोत्सव मिंत पणा, भोमंब मगति सहाह । मन हाद्वि सोग्रुर सेबोयर जिणि संब्यर गिवसुरा पत्र ॥५३॥ए०॥

भविष जन बंदी सहगुर पाय, भी सरहर गण्डराय ॥भारा।

प्रमु पार्टिण चश्चीसमञ्ज, भीपुत्रय जितचन्त्रसृदि ।

च्यातकारी समितको उदयो पुम्य सँदूर ॥५४॥म०॥ दाद (मादक) भंदारी बीरजी साद शका नद गुरुराग।

बर्द्धमानगाद क्रियद क्या, शाद मानमी क्रिक मामान ।१५५॥भ०॥ शाद वडा शाह परमभी देवजीने जैवशाह ।

मावक इरमा(पा)होर्जो, मानजी अधिकत बच्छाइ ॥५६॥भ०॥ भदारा माहम मद भगति पनी शाह जावहने पना भाव । शाह मनुमान शाह बहुशीया भंडारी समीउ मधिक महाह रे।१५७।।

नित मिसद मावक भाविका, संमध्य पूरुष बनाग ।

हीयहर क्यटर च्छमर यम भीच्या जाम प्रमाण ॥५८॥म०॥

275

आम्ब देती भी संघतो, पुरुषको रहा। अजनास । पर्मनी माग उपदिनाः इस पहुँदो मनती मात्रः ॥५६॥म०॥ प्रतिमात्रीवटः। यापना, बीमा दीयदः सुरुराकः।

इम सक्छ मर भन्न तहती, च करद सुरुत ना काम ने ॥६०॥म०॥ राग —गुड मल्डार

भाग्यो मास समाद समुके दामिनो र ।

जोवह २ प्रीयडा बाट सकोमछ कामिनी रे ॥

बातक मधुरह साहिष्ठि प्रोठ २ स्वरह है। बरसा प्रयावस्थात समझ सरवट भएड है।।६१॥

इज अवसरि भोपूज्य महा मोटा अतो है।

आवक मा सुझ देत सावा त्रंबावनी रे। ओवड २ सम गुरु रोति प्रतीति वज्ज वज्ञो रे।

जावड र मम शुरु सात प्रवास मनद महा र । दिहारमणी साथ रमद मननी रखी रे ॥६१॥माँ०॥

सदेग सुवारसनीर चड्ड सम्बर मर्या रे । पंच महकत मित्र संबोगड संबर्ग रे ।

यत्र महान्य सम्बद्धाः सत्रयाः र । छासम् पाकि कैन्नम् तरंग नैरामाना रे ।

सुमति गुन्ने वर नारि संजोग सौमल्यना रे ॥६२॥

भूषवन वचन विस्तार भरेष तथ्यर भगा रे ।

कोक्छि कामिनी गीव गायह मो गुढ वणा रे ।

काक्षिक कामना गांव गांवह मा गुढ वणाः गांकद् २ गगन रमीर भी पुरुषनी देखना रे।

। तद्दं र समत स्मार्क्स पूत्रमना वृक्षना र । मन्दियण मोरं वकोर वायद्व द्वाम वासना रे ॥६३॥ मदा गुरु स्थान स्नान छहरि शोतब वहह र ।

कीर्चि सुजस विसास सक्छ अग मह महद र ।

सात स्रोत्र सुठाम सुवर्मह मोपजह रै।

भी गुरु पाय प्रसाद सदा सुक्त संपन्नई र ॥६४॥

चाममी संयोग सुपम म**हरू सुनह** रे ।

फ्छोमा पुण्य स्यापार साचार सुद्दाममा र । २

पुण्य मुगास इबंति मिल्या भी पुत्रवामी र ।

पाइल काच्या स्त्रेति वर बाइ हर ? रमश्री र ॥६५॥

जिहां २ भी गुरु काण प्रवर्ते किह कि गह र ।

नित २ सधिक जगास को बाइज्यों तिह किणह रे।

ज्यां इस मह गिरिन्द् समिण वारा पणा रे।

वां अगि मन्त्रित गत करत शुर सम्द्र तणा है ॥६६॥ परता परण पाम क्रिजसर संभगत र ।

सीगुरु ना गुण झानड्य भवियण भणड हे ॥ "इञाउसाम" कर झाडि सागुरू यय नमङ् र ।

मीपूरव बाइण गीत भुणती यन रमह रे ॥६७॥



## गुर गीन मं० २३

सम (व?) मगद शब्दर्शी जितवन्द्रगृहि

चतुर (विच)संय चतुरंग सन गति, बार वियन सरि वृरि ।

मत्र तत सर्वतिपात जिल पाणु भागम गैंगा कुर।

नव तत सवानपान राजन पाण्य सागम र गा कूर र चवर विद्या गुण रतन संग करि, नीकड मीनवर नृदि ॥१॥म०।१

पंच महाबन मान्य (ज?)ध्यमन गुज ट६ दृश्बार हुमूरि ।

ब्रमण क्षान परण जिन्द कोरच, माधि सकति बरिणूरि ॥यास ॥ सम्पर गृहर मोरन सान्दर, पूरब निध संपूरि ।

कररार माधि परम गुत मातिथि पूरे गुतम के तूरि ।शासकी निरमत पेन पर्य पुनि पाय, दरमन सेनि बहिरे । मुनि करमोम बहुत हुन द पुनि, स्तुर मुक्ति मरपुरि ॥शासकी

## जपपासि गीन

(२४) राग —

हैराउ माद्र भामा संरद्र समझी संशय प्रश्नीर बस्नटि बंगि न माद्र । सुजन जसु दसेनरङ्ग नवपंत्रि दीपोचक माम रै ।

माम मोनी महि मेहल, सर जल ऋष् प्रणाम रे ॥१॥जीतः ॥ धोरततरराज्य राजीयतः सीरिकार्चन सर्गितरः

भीतारतरगरः राजीयः भीतिनचंद्र सुगिवर मान मोड्यो कुमति तथाः त्रिमुचन हुमो भाष्य र ॥ याणी।

पातिण मृप तुसंग मुग्ने बरस दमसङ्गसी मानि रै। सुरि गय पमुत्र तिहा बहरासो महपति त्रीपी मासाजि रे।।३।(जीतहः)।। त्रितस हाम यान पंचासरङ्ग करीय परणाम विसार रै।

सूरि जिनेधर पामोयो स्तरतर बिन्द उदार र ॥४॥ जीवड ॥

संबन सोख सहरोत्तरङ पाटण नगर मझार र ।

मेळी दरसण सहु संगत, प्रन्य नी साहित साभार र ॥५॥जीतवशा पूर्व विरुद्ध चलवाक्षिपड साक्षि दाक्का सह छोक रै। वैज करवर सद्भुर वजह ऋषिमती ते ययह फोकरे ॥६॥जीवह०।। रिगमती (ऋपिमती) ने डूंतत 'कंकश्ची' वोक्षत्री झास पंपास रे ।

कप्ट कीयर सरवर गुरे, काण्य बाह गोपाछ रे ॥भाजीवरा।। निस्तर नूर अविसड पगढ, सरवर सोइ सम कोडि र। जेंबु करिरामता व मिस्ड, अय किम पामइ सोड् रे ॥८॥जीवच०॥ मामिकस्रि पाटइ ठपइ रिइड कुछ सिणगार रै।

भीजिनवस्त्र सूरि गुजवा निखड, सेवक कन सुसकार रे ॥धाजी•

(२५) विधि स्थानक चौपई गरवी गच्छ सरवर वजी सेहनै गुरु सीजिनद्वस्ति।

मत्रपुरि मारचह मर्यो, प्रयमन्त्रा होह बार्णंड पुरि कि ॥१॥ स्रि शिरोमणि विरुजयह भोजिनचन्द्रमृरि राणधारि ।

कुमति दस्र जिल मोजियह, बस्यों जग माहि अय २ कार कि ॥२॥ वाकपणद चारित स्थियह, विशा बुद्धि विनय संहार ।

मविधि पंत्र जिल परिद्वरी भारत पंत्र महावट भार कि ॥३॥ गुत्र छत्तीस सदा घटा कक्षिकास्य गोयम सदनार ।

महु यच्छ मार् मिर घणी क्षे मयण मनायव हार कि ॥४॥ स्रि "जिनेदनर" जगतिसङ तासु पाटाऽसय दब बिरुयात । इति नथीरि जिन्द करो, तता सारतर प्रयमादान कि ॥५॥ ऐतिहासिक भैन काम्य सेमह

१२०

कुन्द गमाइयद देहनी से सरकर गण्ड पूरह आस कि ॥६॥ भंदत सीळ सचीवरह (१६१७) अजहित पश्चि नगर महार ।

भीसेडी क्टनी स्टब्स, प्रगट किया जिम्म बंगण पास ।

भीगुरु पहुंचा विश्वरता, सहु सबियम मन हर्प जपार ॥॥। केंद्र कुमति कडंकिया बोल्स सुब करन विपरीत ॥

निज सुर मापित ओखनः विहां किया भोसुद पास्पी जीत कि ॥८॥ कंकाओ मही मूचगो, पेहित तजी बहै शमिमान । चागर स्रीतर सम बयो जिहि तहयी सरतर सुर मानि कि ॥६॥

पारण मोहि पंचासरी पाडा पाडाक में पोसाडा। पीछ देई पैसी रहीं, ले मुस्ति स्थलत माछ पंपाछ कि ॥१०॥

पोळ देई पेली रही, ने मुस्ति खादत आछ पंपाछ कि ॥१०॥ गण्ड भौरासी मेळवी पंच शास्त्र नो चास्त्रि चदार ।

जीत्यव सरतर राजियों, य सहुको नामै संसार कि ॥११॥ अति वस्पाद पीरसी वह पहिएता क्हेंतां वीय ।

युपाबाद इस पोस्रती श्रीजी तर किस पासे पोप कि ॥१२॥ यजा दिवस भा बाकुसा सोडा गोरस कोपा बीर । विभिन्नादह सामु स्थिया उद्योग २ ए दुगिर होर कि ॥१३॥

वर्षमान मिन वा (पा?) रजे, छोधा वासी मुद्र भाषा(हा?)र । संघटा देहना दुम्हें टाझी छी ए कवण सावार कि ॥११

संपट्टा देहता दुम्हें टाझी ही ए क्वल बाबार कि ॥१४॥ पव बारि पोमह क्या बोल्ड सूत्र बरब में मादि। वर्ष करो पोमक करो तेहती तकि होसे किट मादि कि ॥१५॥

वर्ष पर्दे पोमह करो तेहनी निव होसे किइ मादि कि ॥१५॥ मानधीन हातिरहा इम पुरुषा छह बद्द घोछ । तै सुवी परि सहहो, सब भागक काह (ग) बामी निशेक कि ॥१६॥ रोस रोस इम मनि नहीं, एक ओम किम करडे बसाण। भाजितकुम्रस्य सुरिन्द्र नै, समरणि सामे कोढि श्रद्ध्याण 🗣 ॥१७॥

गहुको नं० (२६) रागः-ग्जरो।

भव मह पायड सब गुणकांग ।

-साहि मक्बर कहा ए सुह्युर, मिनशासन सुरुवाण ॥भव**ा।मांक**णी॥ मतीय सती मई बहुत निहाके, नहीं को एह समान।

के कोषी क स्रोमी कृदा कह मन घरड शुमान ॥१॥मदः॥ गुरुनी बाणि सुगी बावनिपती, बृह्मपद बाद सन्मान ।

देस विदेश जीड हिंस्या दक्षी सेजी निज कुरमान ॥२॥भवः॥। भौतिनपाणिक सुवि क्लोपा सरवरगच्छ राजान। विरजीको जिन्दांद वनीदवर कहा सुनि"सक्यि"सूजान॥३॥भवः॥

गहुंको मं॰ (२७) शागः—गुजरी ।

दुनिया चाहर हो सुख्नान । इंड मरपनि इंड वितपति सुन्दर भाने इंड रहमान ॥दुःशामांकणी॥ राय राणा मुझरिजन माघी वरताची निज माण ।

वर्षर वेस दुमाद्र संदम अक्षत्र माहि सुत्रोण ॥१॥दु०॥ विधि पत्र दीसक दुरजन जनक, गास्त्री मद्र समिमान । चीर्वन सुन सब सृरि मिरोमधी जग मंदि 'जुगद्रधान ॥शाहुः॥ चाद्र सिद्दासण हुदूम सुनायति को सबि श्रंडत माण।

मिर मसके बढ़ उनके सेवति इनके सुनि राजान ॥३॥५०॥

इक छत्र सिह वरि मयाइबर, भारति दीऊ समास ।

फ्टनि"स्रव्यि"जिनचैद घराघर, प्रतियो जहाँ दोऊ मान शमा॰ दुर्गा

गहुरी मं० (२८) राग'—धबस्र घन्यास्री ।

भोको नीकडरी जिनशासनि ए गुरु मीको ।

मुगवपान जांग जांगम पद्दी,दोय उजसु भक्तर ठो(टी१) कररी।(जि. ॥मीव

राम काम (भाग) इस सुन्दर सफड संबह बन नीको। साहि अक्षर ऋह क्रु मोर्क, दरमज थयो गुरुत्ती कडरी ॥१॥प्रिशा

मोहन रूप सुगुद बहमागी, छडी मान मोजीट को।

में गुढ़ उपर मद मण्डर घरतां, हुड मुख तिहरू फोक्ड सी।२॥क्रिंगो

भीगुढ नामि दुरति इरि माजद नाद सुत्री जिड सीइ की। भार (६१)ओवंत सुतन विर जीवड, साहित "सन्धि" सुनी को ॥३॥

गहुंखी नं ० (२९) हागः —सोरठी ।

भाज घउरंग आगंद भंगि वफ्तो.

बाज एक्ड राज ना गुन नुजोमर्।

गाम पुरि पाटणइ रंगि बधाबणा

नक्तवा राज्य संघ कीजह ॥ भाज ॥भा ॥

हरूम भी भाहि नइ पंच नदि साधिनइ

च्द्रय कीयह संपनो सवायो ।

संघपति सोमजी प्रणब सुद्ध किनवी भीय किण्लंद गुद्द बाज वायो ॥१॥मा०॥

साहि प्रतियोधना पंच नदी सापतां,

सुझसमा जास अगि मेर वागी।

"बन्धिककोस्र मुनि कहा (कहति) गुरु गावती

माञ्र सुझ परम मनि प्रीत जागी ॥२॥मा०॥

(३०) गहुछो

सुगुर मेरड कामिन कामगकी।

मनशुद्ध साद्दी अकदर दीनी, युगप्रवास पदवी ॥१॥सु०॥

सक्स निसाकर मंद्रस समसरि, दीपति बदन छवि ।

महिमंडक मह महिमा जाकी दिन प्रति मवीनकी ॥२॥सुः।।

जिनमाणिक स्टि पाटि चनुमिति, सोजिनचंद्र रची । पेकन ही हरकत समय मन मह 'रक नियान' कवी ॥शास ॥

----(६१) सुपदा गीत ॥ राग'---धन्याभी ॥

नमो सूरि जिनन्त्रन्त्र दावा भदावीपत्तव

सीपतत दुरसण जण विस्पा।

रिद्धि मननिद्धि सुकसिद्धि दायक भद्दी

पादुका प्रदसमा कि देखा। १॥ नमी ॥

समक्त मोत्रिका बोध स्नाटमा स्नरह

बादि सदेम जसकीय सवा।

गच्छ चक्रपमा ना मुनिक्द सरिवा

सालीया स्रिजवन्द देवा ॥ २॥ तमी०॥

पेतिहासिक अन काक्य सम्बद् 453

रास्तर सेर्द्रका सुरहरू मारिहाड,

इर्पेनंदम" कहइ बतुबिय सीसंप,

भाग सोमाग कराग गुण बागसा, जीवना कक्षिपुरि। जीव जाण्यतः।

बन्तरुगि बातम घरम कारिक(क)री,

स्त्रन पहुंचा पश्ची सुर क्लाप्यउ ॥ ३ ॥ नमी० ॥

विन दिन दीखित एम दीजङ् ॥ ४ ॥ समी ॥

कृप्त संकृत सबि दूर की नही



## **॥ श्रीकिनर्सिहसूरि गीतानि**॥

राग —पेळाउट (१)

द्यम दिन भाज पराइ घरक मैगल गावा माइ।

मीजिनीमहर्ग्र आधारज श्रीयः बहुत सवार ॥१॥"पुभ०॥ गादि दुवम भोजितसन्त्रम्रि गुर सहंद्रिय दीन बढाइ।

मंत्रीपर कर्मचंत्र महोच्छक कोज्य तबहुँ बताइ ॥२॥७०॥ पतिभाद सहबर आर्चु मातव जातव सब खोकाइ ॥ कदद 'गुमकितव सुगुरु विरक्षीयक,धार्मचं कु सुनवहाइ ॥३॥७०॥

् (२) राग —मेथाहउ

मागीतम सुर पायनमा नार्य भी गण्डराज भीतिनसिय मुरामद पृश्वद बेटिन काज ।। प्रका बेटिन काज महसुर, मामागी सुन माहद प

सुनियां माहन केनि में परे मधिक जन मन माह ए । परिज्ञाय कटार किरिया धारमकारण क्यमी

पारत्यात्र बद्धार १४१४मा । प्रत्यकात्रत्र रहामा गण्डणत्रता गुणगाहर्म्युकी । श्रीगीतम गुण प्रकासी ॥१॥ गुणगाहार प्रकरिया नेदण्या कम्मवंद ।

भी संदर्भ ने गर्गुद मिन्दा पाया परवार्ग । पन्नेया परमार्थर नताना, दृदम दिव प्राप्त के दिना । मृत्यंत भादर मान गुरुने, पादशाह अकवर दिया। पर्म गोप्टि करता दया धरता, हिंसा दोप निवारिया।

भागद वरस्या हुआ ओच्छव, शुर छादोर पपारिया ॥१३ भागदवर आग्रह करो, काश्मीर कियो रे विदार

भाभक्षर मामद् करा, काश्मार क्या र विद्वार भीपुरनगरसोद्दामणु ,तिद्वां वरतावी अमार ॥

भमार वरती सर्व भरती हुमो जयजमकार प्र

शुरु सीत ताप(ना) परीसह सद्भा विविध प्रकार प । महाकाम जाणी हरक भागी, घोरण्यु हियहे घरी

काश्मीर देश विहार कीयो श्रीमकतर महाइ करी (३) श्री शकतर चित्र रेकियो, पून्यने करह सरदास ।

मा अक्तर । चत राज्या, पूज्यन करह अरदास । आचारिज मानसिंध करस, अम मन परमञ्जस

नम्ह् मन कान ब्रह्मस अधिकत फागुण हुन्दी बीजङ् सुदा । स्वद्वस्थि जिनन्यंबस्दी दोधी आबारिक पद संपदा ।

स्वकृतिक जिन्नपंतृसूरी दोधी साकारिक पद संपदा। कृत्सचंद मेत्रीसर महोत्सव भावंबर मोटो कियो। गठराजना " " !!!!!

गुज देकि निक्रमा बरीस सह गुरु, सामझा सबती कमा। सामझी साझ मरुद्दार सामझ देवि माता तन इसा, पाइसाइ सकदरसाढ़ि परकमो सीजिनसिंग सुरि चिरजयव। -मासीस पमण्ड ''समम्हान्दर'' संब सह इरक्कित सबताला।

इति चीन्नितिहसूरीर्था वस्त्री गीत समाप्तम्

(६) गुरु गीतम्

भाज मर मन को भाग भन्नी। भीजिनसिंहसूरि मुख दखन, सारति दूर दसी ॥१॥ भाजिनभेहसूरि साईहरयह अपूर्विच संच मिसी।

मादि हुक्म मापारत पर्वा रीभी समिक मती ॥२॥ कोदि बरिस मंत्री श्रीकरमर्चद, उत्सव करत रही ।

"समयसुन्दर र सुरक पद्रवंक्रम, छीना जेम बाबी ॥३॥

(४)
जिनसिहस्पृदि शीराष्ट्रण गीत्र सम्बद्धित सामित बात्युं कारावा एक पनाय । सोसाबार्य गुण गार्युं हीशानमा ने सागे हमीत साथ ॥१॥दीः॥ बंदा सामितमिहस्पृदि दीः यह नामय(स)इ स्टि।दीः॥ युग सन सागेत्र पृदि दीः दरगम पानिक सूरि।।सा॥। सुनिसाय साद्ष्या बक्की सदियक सिदेसा साम।

चंद क्रिन चड्नी इन्ना हों॰ घोमंप पृथ्य झाम ॥२॥ नामागो महिमा निमन्न, निमन दोण्ड मुर्।

मरनारि पाप कमक मनद्र ही प्रमुख्या पुग्यपहुर ॥३॥६१०॥ वारहा वंगद वरगहर वांपनी शाह माहार लाव।

मण बांचन है वरि पया ही जनस्य पुग्य जनार ॥शाशाशा बोगमी गाउ मिर निका जिजमित्त्वीर मुगेम । बिरजना बचुनिव संच सुं होरु मयवसुनहर चा बासीम ॥शाही ।

एतिहासिङ जैन काम्य संग्रह (4) जिनसिंहस्रि गहुछो

१२८

चाकड महेकी सहगुर बांदिवाओ, सरित्र मुप्त मान बांदिवानो कोई रे। भोजिनसिंहमूरि नावीपाजो, सला फर्ड प्रणाम कर ओह र ।११वा॰

मात चांपको वरि घपाली, सहा चांपसो हाह महश्रार रे। मनमोइन महिमा निरूपनो, ससी चोपहा साल रहार रे शिचा॰ वहरान्द्र मत मादवीं जी, सक्षी पेच महाभत बार रे।

सक्छ क्छमाम सोइनाजी सको स्वित विद्या मंडार र ॥३॥चा ॥ भी सफदर सामद भरिती, सस्ती कास्त्रीर कियद विहार रे। साधु भाषारः भाहि रंत्रीयत रे, सस्रो ठिहो बरठावि समारि रे।शाबा॰

भीजिनचंद्रसूरि वापीयहजी भक्ती भावारिज निज पठपार रे। संप समञ्ज्ञास्या फन्नी, सही सर्वर गच्छ अयकार रे लावानी नंदि महोच्छव मंद्रोयवजी, सन्ति कर्मचंद्र मंत्रीस रे ! नयर बाहोर नित नानरहत्नो, सस्तो कवियम कोडि नरीस रे ।६।चा०।

गुरजी मान्या रे मोटे ठकुरेजी सन्ती गुरुजी मान्या सददरसाहिरे। गुरुकी माल्या रे मोटे कंपरेको, सस्ती असु हा त्रिमुक्तमाहि रे राजवा मुक्त मन मोड्डो शुरुजी हुम गुणेको. सस्ति विस महुकर सहकार रैं।

गुरुकी क्रम दरस्यानयण निरस्ततांत्री सद्यो मुसमनि हुपैनपार रे । ८१ चिर् प्रतपद् गुर राजीयक्त्री सक्तो भीकिनसिपद्धरीस रे। 'समयसुंदर' इम विनवहती, सको पूरक माइएइ मनहीं जगीस रेह। पान

भीभावारिक साविषा, भीकिनस्विस्तरि वदावड रे ॥१॥मा ॥

यनाया (६)

भाज रंग क्यामणां मोतीयके चठक पुरावह रे।

रुप्पचान निम नाणीयः, भोजिनचंदस्रि सुर्णिद र ।

सम्बंधि पाटइ बापीया शुरु प्रतपद तेजि दिनंद रे ॥२॥भा०॥ सुर मर फिल्मर इरपीया, गुरु सुख्छित बाणि बस्छणह रे।

पातिशाहि प्रतिकोधियन, भीसक्षवर साहि सुनाण र ॥३॥भा०॥ बिद्धारी गुरु क्णयहे ((वयणहे)बिद्धारी गुढ मुखबन्द रे ।

विद्यारी गुरु नयणहे, पेसदात परमार्थंद रे ग्रिशाकाः।।। पन वांपछ हे कुकड़ी, धन वांपसी साह बहार र ।

पुरप रज्ञ जिल्ली बचना, भी चोपहा साह बदार र ।

विश्व करवा, भी बाद्य काल काल र ताला जाता भी सरवर राष्ट्र राजियक, जिनगासन मादि दीवड रे। "समयमुंदर" कहर गुरु मेरड, भीत्रिनर्सिपसूरि विर जीवड रे।(इमार्क

> इति भी भी भी भाषाचं जिनसिंहस्टि गीतम् इ.भी इर्चनस्वन मुनिनाविगीष्टतस् ॥

> > (9)

साम कुँ पन दिन सेरह। इत्य द्वाप मारो सह सेरी, देखनु शुन सुख तेरह ॥ १ ॥ सा० ॥ स्पे किर्तानस्तूषि नृद्धि (२) केन ओड में सुबन्द सह नहींव समेरो । इसुदिनों सन्द किसड तुम सोनह, दूर तुरी तुम्द नेरह ॥ ॥सा०॥ तुम्हारह देखन सामेद (साद्य) परमती नवन का मेम मरेरह। "समयमुन्दर' स्टह सब कुँ बटम औड मुं तिन यह सपिररना|ससा पेतिहासिक जैन काम्य सैमह

(८) चीमासा गीत। सोहामणोः महियस करने मेही :

230

कावज मास सोहामणो, महिषछ वरसे मेही जी। वापीयहारे पित्र २ करह, अमह मनि सुगुरू सनेही जी।। अम मन सुगुरु सनेह प्रगन्तो, मेदिनी हरवाधियां।

गुरु की ब सरना सुनित पाळा पर्ह भीर परणास्त्रियो ॥ सुप क्षेत्र समक्ष्रित कीम वाबद, संप मानंद मति भणे । किनसिम सुरि करत बाबनासड, माक्य मास सोहामणे ॥ १ ॥

मध्य बावड मादबर तीर मर्चा भीवाणो ली । मुद्दिर गंभीर म्बलि गामठा, धहुमुर करिद्दी क्साणो ली ॥ बसाज करवसिद्धात बांचर, मदिय राचर भीरद्धा ।

सकाण करपिस्तात घोषाइ, सबिय एषाइ मोरहा । स्रति सरस देसल सुली इरच्छ, सेम चेत् बकोरहा ॥ योरसी मंगस गोत गाया, केठ कोविस समितवड ।

भिनासिद्दारि द्वापित गाता, मध्ये हे साम्यो भावतः ॥थ। सासू सास सहु एकी निरमक सरकर गीरो सी। सहगुद वपश्रम रस मर्यो, सायर क्षेमगीमीरो सी॥

र्गमीर सायर चेम स्वर्गुड, सक्क्य गुण मित्र सोह्य। कति रूप सुंदर ग्रुनि प्रदेदर मित्रय कल मन मोह्य॥ शुड बंहतो परि इस्प्र कम्पन, पूक्तो पूछ रखी। सेको निवर्मिय सुरि सह गुड, मातु मास बासा फडी

सेवतां निर्वासिय सूरि सह गुड, सातू मास कासा फारी ॥ १ ॥ काती गुड चडती कका, प्रतय्व तेत विशंदो को ॥ सरतीया रे साम नीपनां नम मनि परमाश्वी जी ॥ जन मनि परमाश्वेद स्मार्ट्यो परम क्यान क्या स्थला ॥

विक्र परव दिवाकी महोत्सव, रखीय रंग वचामणा।। चडमास च्यार मास भिनस्पि सरि संपद भागसा !

वीनक्य बाचक "समय सन्दर", काली गर बढली कका ।।४।।

(९) गहुछी भाषारिक तुमे मन मोहियो, धुमे मगि मोहन वेडि ।

सुन्दर रूप सुद्दामणो, यदम सुवारस केसि ॥ १ ॥मा०॥ राय रात्रा सब मोहिया. मोझो अक्टर साह र। नर मारी रा मन मोद्रिया महिमा महियस माह र ॥ २ ॥ मा०॥ कामण मोइन निव करी, सुधा दीसी छो साधु र ।

मोदनगारा गुज तुम तथा, प परमारथ साथ र ॥ ३ ॥ मा०॥ गुण देखी राचे सहको. अवगण राचे म कोव रे।

दार सहको दियह घरें भेडर पाय तकि होय रे ॥ ४ ॥ आ ०॥ गुणवंत रेगुड सम्हतणा जिनसिंहमुरि गुरुराज रे। हान किया गुज निर्मेका "समय मुन्दर" सरहाज रे ॥ ५ ॥मा०॥

## (१०) गुम्याणी महिमा गीन

गुर बाजी (अग) सनस्द मोदीपड, साचा मोदण देखो जी।

सांमक्रत सटुनर सुध संपन्नः, जानि ममा रस रेग्रो जा ।शागुरशा बादन चंद्रव वर्द मंदि मीवडी निरमस गीग वर्दगी जी। पाप परतस्य भविषय का तता, आगो मुद्र मन रंगो की ।रागुरः॥ बचन चातुरी गुरु प्रतिनृह्मभी, साद्वि "साद्रेम" मस्ति जी । समयदान नव पद्मद्री चजाबियड, भ्रोजिनसिंह सूर्दिओं भी ।३शारुः॥ चोपड़ा चेश्चर सोम चड्डाबनट, चांपसी शाह्र मतस्त्रारों जी ।

परवादी गण भंजण केसरी, आगम सर्च संहारो जी ।शहार ॥ युग्यमान सर्वदायद यारिया अकतर शादि दुसूरी जी । 'राजसमुद्र' मनरेगद स्वरद, प्रतपद जां सिंस सुरी जो ।शहारु॥

(११) शम्ब्यपति पद् प्राप्ति गीत भीजिनस्हित्पि पाटव वाटा श्रीसंप शास्या (शा?) मान रे । अस्तरमञ्ज्ञपति साही (प्रवृत्तो) पाह, बाप्यड दिन दिन बान ॥ र ॥

माई ऐसा सदगुद वैदीनाइ, जीतम कुग्बर्युरमान रे । कोवि दौनाकी राज करत क्यूं, मुक्तारा सम्मान रे ।श्रमाणी सुरिमंत्र सिर कत्र विराजक समा सुगट प्रधान रे । सुमित गुणित हुइ जामर बीजा, सिहासण पर्माचान र ।शामा ॥

भीसंघ रे पुगप्रधान पदबी छद्दी आया "मङ्गदक्शन" रे। साजन मन्न विरवा हुमा, मस्या दुरक्त्य मान रे।श्रामा ॥ भीसंघ रंग करह मदि चच्चन होया बहुछ हान रे।

वस दिशि कीर्षि कम्पिन बोळ्ड, 'इरलनन्तर' गुज्यान रे त्यामर्वण। (१२) ॥निर्वाण गीतः ॥ डालः —निंदकरी

(१२) ॥निर्वाण गीत ॥ हाल —निंद्खरी मेडनइ मगरि पवारोया श्रीजिनसिंह सुजान हो । पूजनी । पोस वर्षि तेरस निस्ति मरस्स पद्मानरक्षा ॥१९पुजनीः॥।

मक्य निद्यास्त्र नेह् सुं, सङ्घ्य सहु परिवार हो ॥ स्रोक्टमी० ॥ दोर्प नींद निवारीयह, भम तगइ प्रस्ताव हो । पूजजो० ॥ राइ प्रायन्त्रित साचवड, परिक्रमणड शुम भाव हो ॥२॥पू०॥

शाखर वाजी देहरइ वाजद संख पहर हो। तरवर पंक्षी कागीया, जागड सुगुर सनूर हो ॥३॥पू॰॥ मद्दस्तरी पगद्वत वयत्र, श्रीयत्र क्लिय काद्रण द्वार हो ।

बोखायों पांखर नहीं, कर कठड फरतार हो ॥४॥पू॰॥ ममरद मगन्म इंदरा, "मुकुत्बसान" नवाद हो ॥पू०॥

कागस देस विदेश ता, वांची करह (३१) जवाव हो ॥५॥पू०॥ एडुरा चेस्र सारिस्त, मी(दि?)नित कटा विशेष हो ॥५ ॥ पानी परवाडि बोजीवड, सुबढ्द सामड देख हो ॥६॥पू०॥

ए पाठिमाही मेवदृष्ठ, ऊमा ऋख झरदाम हो ॥पू०॥ ण्ड पही पदर्भ नहीं, पाउड भी जो पास हो ॥४।पू०॥

मारी बंदिया भाविका कोसबाछ सीमाछ हो ॥पुः॥ यपानमापि फर्ड करड, एक बसाय रसाह हो ॥८॥पू०॥ बारकरारत पश्चिमयत रहा बोताबम हार हो ॥पू ॥

माप सवारय मोहान्यड, पाम्यड मुरखोक मार हो ॥६॥पू०॥ मीन महार मनचिन्नी कीपड कोई आक्रोच हो ॥पू०॥ मगत्र दिप्य महाजीया भागत मृत्र थी माप हा ॥१०॥पू॰॥ पार तुम्हारह प्रवर्षायड, श्रीजिनशाज मनूर हो ॥५ ॥

भाषारित भविष्ठी कना आंत्रिनमागर मार हो ।।पू॰।।११।। माति व बाज्यो बेहता, भीतिनामिह सुर्वेह हा गाउँ।।

मानिप करवरी मक्ता 'इरफान्द्रन मार्गद् हो ॥१२। पुना

# श्री क्षेमराज उपाध्याय गीतं

सरसति करि सुवनार हो गांद मु सुहगुर शब्दों । गांदमुं सुह गुरु सक्छ मुग्तर, गांध सरतर सुहकरों।

माहियस्य महिमानंत मुणिवर, माध्यपणि संज्ञम घरो ।

सिद्धान्त सार विचार सागर, सुगुणमणि वयरागरी। जयर्थन भी त्वामाय रोमराज गानुस सदी य सुर गुरी ॥१॥

भविषण कण पाँड बोहद हो, छाजदरह कुछ सोहद हो।

सामहर कुळि भवतरीय सुहगुरु, साह स्रीस नन्दणी । वर मारि कोस्मदेवी वयरई, पाप तापद चन्दणी ।

बर सार छोडाइबा बयरह, पाप तापह चन्यूमा। हिस्सीया भी किमचन्द्रसूरि गुरि संबत पनर सोकेतस्र।

सीखविय सुपराई सोमधन गुरि, मक्षियण, (मण) संसम इत्र ॥२॥ वपसम रस्त्र मैदारु है, संममसिरि वर हारू ए ।

संज्ञन सिरि चर हार सोहह, पूरव ऋषि समब्बि मरई। मुक्तच नवरस सरस देसण, मोह माया परिहरइ।

किणमाण भरत हीपबड़, येच प्रमाय निचारए । चच्छाय की केमराज सुद्धान, चवद क्याकारए ॥३॥ कनक मण्ड मिरनामी है, मह नवनिधि सिन्दि पामी है।

कनक मण्ड (नरसामा हु, मह मबाताच सिद्ध पामा हु । पामीन सुहगुत तणीय सेवा स्टब्स्ट सिद्धि सुहामणी । बाठके चौक प्रेवि सुहब बचावत वर कामिणी ।

बाउंडे चौक पूर्वेब सुद्दव वयाबत वर कामिणी। वीर्पेत दिनागी समत तेजह सवियक्ता सुमिद्र वंतव।

बिर्मित सी चक्ताय सेमराज 'काक मन्द्र बिरनेर्व ॥१<sup>१)</sup> गुद गीर्व (कई० में० गुदका से ) १७ वी सदी क्रि

# क्षी भाषहर्ष उपाध्याय गीतं

भो सरसति मति दिव पनी, सुहगुद करत पसाय।

इरप करी हूं बीनवुं, श्रीभावहर्ष वक्साय ॥ १ ॥

भी भाव्यप प्रकासवर, प्रवपः कोडि वरीसः। व्ही सरसवि देवता, इरिप दीयद्व मासीसः॥ २॥

द्विष्ट करीलइ किम तोबी(य)इ, चीर सम्मीर सुपेबि ।

मैठ महासागर मही अधिका वे गुठ देहि।। ३।।

विन दिनि संप्रमि संबद्ध सायर फिम सित ! पासि । वप कप ऋप तेत्रवो करह, फिसी न ब्यमङ् श्राप्ति ॥ ४ ॥ सुरवद बिम सोहामणा मन बंक्ति दातार ।

ामणा मन शास्त्र दावार । इपंचरिद्व स्त्र संपदा, वर सावण अख्यार ॥ ५ ॥

राग .—सोरठी

देसण रस सरस दिसाइड, दुता बृहमति दूरि गमाबड ॥ ६ ॥ भावक चावक स्क्राह, मोर मीम भी संघ साह ।

अस्पर सिर्व अगत्र जीवाहर, मन परम प्रीति पदि बाहर ।

सरवर वे महिया भवण बाली रामि मरियह विवेण ॥ ७ ॥

कराई विहां सुरुव अंडूर, टख्द मिन्या सर तमस्य (विमिर्श)पूर ।

संताप पाप हुइ जूर जिलहासन विमन्त्रप्र मृत् ॥ ८॥

भी मानद्र्यं वरसाय, ते जिस्त्रहर कहियद स्थाय । वपसम रांच पूरित काय, सोहद संसारि सहस्य ॥ ६ ॥ वृहाः -- मीजिन माजिकसूरि गुरु, दोधक पत्र बक्साय । जेसक्सेटक माहि सदि इसमि नमड तस पाय ॥ १०॥

सुगुरु पाय प्रमोद नमीयस्, दुख हुराति बूख गर्मीयदः । भव सागरि मिमि न भमीयाः, सुल संपति सरिसा रमीया ॥११॥

करवरमछि पूनिम चन्त्, गुरु दीठड मनि भार्णद् । सेपंता सुरवर कृत्, रंजद्र गुरु चचनि नर्रित् ॥१२॥

साह कोडा नंदन धन्त, कोडिय दे स्परि रहाना !

'हश्रतिक' सुगुद चा सीस, स्वकाय मदा सुजगीस ॥१३॥ मी भाषार्थ दितकारी, सुधव सुनि पंथ विचारी।

भा भाष्य्य भ्रतकारा, श्चाय श्वाप प्यापणारा। पेष समिति गुपति गुणभारी, विद्दत्व गुरु दोय निवारी ॥१४॥ भी माक्ट्ये स्थाममा, विराजीवत सुनिवर राया।

माई हरवाह सहराह गाया, स्त्रम श्रीयबह मधिक सहाया ॥१५॥

( सम्बद्ध्य पत्र १ तत्कासीन क्षि॰ रचित्र )

# सुखनियान गुक्कीतम्

सुगुद 🔻 एजमी भविषय पाया

श्रीसमयकास गुरु पाटि प्रमाकर, सुदानिधान गणिराया ।१। श्रुवस वेस किरात सुणीनम्, यह सुन्न सम्पति स्थाया ।

गुलसेन बहित सुगुठ संबातई दिन २ तेज सवाया। १ १ सं १६८९ चैकारि १ तिरे क्रवारि च मुबलेन किसीर्य व्यविदेव राजव बाजवार्य ( चीक्तवती संबद्ध इन्सुटनेते )

# की साधुकी सिंजयपताका गीसम्।

#### **र्≋्**श ॥ जयपताका गीत ॥

सोस्प्रस्थाः पंचवीसः समः सागरः नयरि विनप्ररे।

पोषड्डी चरचा यक्ती अरतर झुजस नीरेल रै। १। चरतर अस्त पद पामीयक, सापुडीचिंज स्थ सार रै। साडि सम्बद चक्राड सीसुल्ल( पण्डित यह स्वार रै। अर०

"बुद्धिसागर" तभी बुद्धि गर्कु आस्त्रीयब बति अविशार रे। पष्ट भया तथा अपिमती स्वत्वरे स्वद्यंत अयबार रे। २। संस्कृत रुपको न बोस्नीयब, भया सिसाल अधार रे।

चतुर अकरर मुख पंत्रिते करी समार कुथि दार रे ।३। स्तर० तर्क म्याक्य पहुंचन नहीं भरम प्रमुख्यन अक्टब्ट ए । सकम सागर कृषि कमद्दयन जाणीयन क्टांचिन नत्र पिंड रे ।शास०

नोमझासि स्राह्म योषू तथाइ, मोझीबड इसल नह मान रे। वचन परिसाह प बोडियड, बुद्धिसागर झजाण रे।५। अर० पीनिंडि मोहि सी नीच्छी झहवारकू पनहर।

पीनिक मोहि मी नीकडी झहता रहा पत्र प्राह र। न्हिपमती सह सहद प्रहा सागर तृद्धि तथह मेग रे 1६। स्तर० तुत्रम करि पतिसावद दीया, भेरे इमाम नीसाल रे। गाजतद साजतद सातीया सरतर सुत्रस बताल रे। स्वास्तर भीजिनचन्द्रस्रि सानियाः "दवा कस्रदा" शुद्र सीस रे। "सायुकोर्श्व ' जांग जयत इत, फाइ कृति ''करूद ' मगीस रे।८।स(\*

।। इति भी सामुक्तीरवि गुरु जयपताका गीतं ।

(8)

संक्र्रहस सम असोबद पाटणह, ची ( चैत्य ) बासी महिमाजो भी ! करवर विदन कहमत्र हुईंस मुक्त सूरि जिलेसर आलोरे। ११ क्य पाडवड (पाम्मो१)कारतर पुरि कागरह, सासुद्रीचि बहु मूरे बी !

पोसत् पर्व दिनद जिण धापीयड, सक्षत्र साहि इजरे रे 191 अब मागल पुरि मिगसरि पुरि बारसी सोझपंबबीस वरीस सी !

पूरव विठद सदी चन्नवाक्रियत साधुकीर्ति सुजगीशो रे ।शम०

ष्मारि वरण सरतर (वृं)जय (शम)करि, जाणह वास-गोपास्त्री । पूठा वाट कराऊ सह कहा, जुमती सिर पंच वास्त्रोत्री ।धा सर्व

इनुद्धि पर भगड तह विज सही, नीवज अनहः तरकर जिस हुइ सेरि वजाबिनइ, भा०यह रमणी ठामजी (५)जंड

चाइमस मेपदान नेवसी, के सकदर पुरमाणो जी। पेंच शब्द मजाबी जय सङ्गड, सारतर कोयड मंडाणो जी ।श्राज

थोजिनक्त कुरासमूरि मानिषद् क्तम पुण्य प्रकारी जो । कर ओडी नक्ष सदस्पति" बीनन्द्र स्तरहरू जय-जयकारोजी ।<sup>अज</sup> इति भी जयपताका गीतं ॥ भी । भा० मरही पठवार्य ॥

( पत्र १ मोपुत्रभी सं०)

#### (३) गहुछी राग—असावरी

वाणि रमास्र अपूत रस सारिग्री, मोहूमा भविषण सोइ की। सूत्र मिद्धंत कर्य सूचा कहा, सुगतां सवि सुरत होइ जी ॥१॥ महारु माधुकीचि नितु बन्दोयद्य, स्वशाम रस मंद्रारो जी। शीख सुदद संजम गुण कागना सवछ संग सुराकारी जी मिल पंच सुमति वय गुप्ति मख्ये परद पाछड निरमीचारो जी। न मर-नारी पर सदा करह, दुत्तर तरह मैमारी श्री ॥२॥म० । बस्तिय नन्दन गुरु चड्ती क्छा स्रोमबंदा सिंगारी जी। पन रोमछ है जिपि उवछ धवा,मर्थिती दुछि भवनारा जी ।३म० दुरमणि मदनिधि सुद्र सम्पति मिनद् त्याक्ट्या शुरु सीमोजी । "देवकमछ ' मुनि कर जोडी सगइ पृरुष्ड सनद जाग्रेमो जी ।शम० ॥ मै १६२५ वर्षे सादगमुदि १० भागरा मगर जिनवस्त्रमृदि राज्ये देमकीनि सिरिप्तं सातिका माहिवी पठनार्थं ॥ पत्र १ सी पुत्रत्रीक संपर्ते । (अनायी पार्य गणनमह्)

#### (४) क्यिल

गापुकार्ति सापुकारित क्रियो सब मागरको साद करायाँ। परिगाद सक्करक दरकार जोतत क्रियास कुमति किसायाँ। पीयर क्रिय निज करकार सक्कर होया बयुनीति विगायाँ। समुच्या सद्ध समाद साक्रियाया

गाव इक इानि सक्त गण्ड निकार्यो । श

# कवि कनकसोम कृत

जइतपद वेछि

सरसरि सम्मणी बीनपु, सुप्त है सस्त वाणि। मूछ यको करतर तजा करिस्तुं विस्त् क्याणि ॥१॥

भावक मानी मिछी सुणो, मनधरि अति मार्णद ।

विच विपवाद न को घरडं, साचडं कहा सुनिंद । [<sup>2]</sup>

सोध्यसम पंचीसद्र समई, शबक द्या मुनीस । भटमासि माया मागरै, वह परि ऋरि <u>स</u>न्नगीस ॥३॥

"रतनचन्द्" वपराग गणि, परिद्रत "साधुकीर्षि"।

"हीररंग" गुण सामको झाता 'देवकीरचि" ॥शी सप करि "हंसकोर्च" मध्ये. "कनकसोम" बसर्वत ।

"पुण्यविमक्त" मनि ज्यास घरि, "देवकमतः" बुधिर्वत ।<sup>[3]</sup> 'हानदुराक' गाता चतुर, 'यसदुशक'' हि. जस सिंह ।

"रंगकुराख" सति रंग करी "इस्तर्नन्" सुप्रसिद्ध ॥६॥

बैराने चारित्र छोयो, "श्रीरचि(बि)मस सुजाय । बद्र फिल सारत बिस्तरी दिन २ चढ्टे बात ॥ ७ ॥

चा छि—नितु दिन २ वहतह बान, भी संघ दीपह बहुमान !

तपके चरका चठाइ भाषकमे यात सुणाइ ॥८॥

मो सरिको पेडित जोइ नहीं मंदि आगरे कोई।

निजि गर्व इसी मन कीवर्ड बुद्धिसागर अपयञ्च कीवी ॥६॥

भावक मार्गे इम बोस्खं, सम्द्र गाधारस(व?) कुण सोस्ड । भावक कड़ रार्व न कीलड़, पृष्ठी पंडित समझीलड़ ॥१०॥

संपर्ध सतीवास कु पूछई, तुम्ह गुढ कोइ इहां छइ।

संपवी गानी नई मालई सामकी र्त है इम दासई ।।११।। क्षिति कागद तिथि इक दीन्हर, शावक बचने न पतीनर्ड ।

पोसद् विद्वि एक प्रकार, भूमि भूखा तं सविचार ॥१२॥ सायुक्रीचि तत्व विवार्यो, तत्वारम मांद्रि संमार्यो ।

पीपप सर्व दोद प्रकार, कृत्यो नहीं सदी गमार ॥१३॥ विशे किएल दीप इस श्रीहा, उपन्ना तब थया निकीहा ।

मिक्षी पर्ममुंदर नद्दं भारतं, वच्छ त्र्यासीकी पत राखरं॥१४॥ वृद्धा-पद्म सुंदर इम बोक्टियर, बंदन मायर काइ।

स्वारम पडीको काएनई वर्षकायो इन टॉई ॥१५॥ दिश अपराप रामडे तुन्हें, पहनो वर्रासड एहं।

हिब सरणे तुम बाबिया, काइ दिसाहड छैद ॥१६॥ वपट ने संदोपोड, पिणि सांस्या मन माहि।

सापुकीरित जिहां साविस्ये विहां हुं साविस् नाहि।।१७।। सुनी बात घरतर घरते. संघ मिन्यो सब आई।

गास पनादर्व ऋषिमनी दिव बीब्स तुम्द कार्य ।।१८॥ था हि - बीक्षा दिव दम्दे न दोस्यां ऋषिमतीयनकी पन गोस्यां।

गातर रेजमी बोतायो यह आर्थंड में ते आम्या ॥१६॥

पंच मिछि बान पनोटी, परमच्छी टुझा बसीड्री।

चत्रधान कि करचा धार्षी ते पर क्रिके बनद सम्ब सापते ॥२०॥

१४२ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह सफझ रिप हुँ सोभावर्ष, इहां पद्मसुंबर नहीं बावर्ष ।

प्रमुख्य १८५ पु स्वाभावह, इहा पदमसुद्दर नहा स्वावह । करिस्यां पाविसाह हुसूर, सरतर घरि वाज्या तूर ॥२१॥

मितसर बड़ी छड़ मभावत्रं मिक्षिमा पातिसाइ संगावदं । बादमञ्ज बोक्सयर्ठ पिछाणी, साहि बात सङ्घ गुदराणी ॥२३॥ भारतंत्रद्व सरवर मासद्दं, कविराम करंदी आहुबाक्यं।

नामपुर परवर पारवृष्क्, कावराम करूका आहूनाक्ष्य । निम २ वानक सबि कावा, विद्वालं कविराम कुमया ॥२३॥ कानिरुद्ध महादं मिम्र, मिक्रिया सिह सह सहस्र ।

मानरुद्ध महादं मिम्म, मिक्क्यि विह सह सहस्य । साजुकीर्ति संस्कृत मानदं, बुधिसागर स्युं स्युं वाकरं ॥२४॥

पेडित कहर मूढ गमार, तेरी नाम छै नुद्धि कुठार । योज्य बरबा दिन पंच, सावतं बरतर प्रश्न संब ॥२५॥

पर्ममुन्दर इम विजय, इणि इल्लई सो इसि । साहि पास जाइ ऋइं, यो इस नोबीतुल ॥२००१

मिगसर बदी बारस दिने, गया सादि बादासि । बरदर पूठ्द देस्सुड, स्पा गया सब मासि ॥र८॥

साहि हजूर नोस्पविमा, स्वेतास्वर कव स्थाय ।
ह करिस सतक्षिण करन , तेन्या पण्डित राम ॥१६॥

हास्त्र इ.स.च वयासम्बद्धाः वर्षमा प्रश्वत सम

दिव तक्या पंडित रायम् कविराज समा बोक्सम्बं । साथकीर्ति संस्कृत बोक्सं,क्रास्तर कृति केन्नुन्य तोख ॥३०॥ साबि सुगत दीवार साचासि, सरतर मनि व्यक्ति करहास । दुविसमार क्यु न जानहें, साहि सासुकीर्ति कुं क्साणह ।।३१।। पेंडित सम (वर मार) बाबर्ट एम, निर्णय क्रीचो से जम ।

करतर (चार) बाहर प्याप्त काम छ वाम । करतर गच्छ कई प्याचार्य, तथ्या पति कोइ म रायड ॥१२॥ मुद्द पंडित सम किम होइ, पातिसाह विचार्यों कोइ ।

दव पर्मसुद्द वोद्धमार, सुद्धि रह्यो समा माहि लाल्यो ॥१३॥ चत्रपर्दी पोव्ह माध्या, तरदर कु चत्रपर आप्यो । गजवजीया सरदर ओह, स्रविमती बचा सद फोक ॥१४॥

वित्र हुक्त भेरि हु (बु?) इ. बाबद , उपा राति दीवी छ बाबद । पातिसाह सुली य वात, उपसारचे करने नियात ॥१५॥ बादमञ्ज नेमई छोड़ाया, साम संग करी कड़बाया । समस्य कडाई सर सरि कीजाई, हरि(इ?)मेरि हुक्स इन्ह दोजाई ॥१६॥

#### वृहाः---

जातर मनदि विवासीयों, यह वात किम होह ! जीती वाजी हारीयई, करई पराक्रमकोइ ॥३७॥

योषु बाइम्स नेतमी मेण्ड पारस साह । मेमिदास काराज शह्जसिंग, गीगहास मोज जगाइ ॥३८॥

भीचंत्र भीवच्छ समरसी इरगद्व परवत क्लाण । स्मतमस्य महस्य मारह रेडर्ड सामीवास मजाल ॥३३॥

स्मानस म्हमस मारह रेडर्ड सामीवास मुजाण ॥३१॥ वीकासप (प्रोपी निष्टि क्रिका मोकास मेकास ।

योकानप (व?)री तिहि मिस्या महेवचा सैववाछ । सावक सम (व?) तेवाचीया, महिम के कोडीवाक ॥४०॥

ऐतिशासिक जैन काम्य संबद् 788

तपक्ष रिप हुं सोधार्य क्यां पर्ममुंदर नदी भावां । करिस्यो पाविसाइ इजुर सरवर परि काञ्चा तुर ॥२१॥

मिगचर वरी छड्ड भमातरं मिछिभा पाविसाइ संचातरं । बाइमद बोबायर पिअली, साहि यत सह सुद्रसनी ॥ ३॥

भाजंद्र रास्तर मारहरं, कविराज करंकी भारवस्था । निम ५ यानक सवि भाषा, विदासई कविराज बुद्धाया ॥ ३॥

मानिरुद्ध महादे मिश्र, मिछिया विद्द सह सहस्र । राणुकीचि संस्कृत माध्यं, बुधिसागर स्यु स्युं दाखरं शब्शा

पेडित पर्दर गुउ गमार, वेरो माम चै बुद्धि पुठार ।

वीषा चरचा दिन वय, साचा सरहर दश संब ॥ या वटा'---

कविरामा रिर्मय कीया, मुठा बुद्धि कुग्रर। सादि पासि जाई च्ह्र पोपइ पथ विचार ॥२६॥ प्रमान्दर इम विश्ववर्ष, इपि द्वागई मो दानि ।

सादि पास काइ कहरू, यो इम जीवीयन ॥१४॥ मिगमर बरी बारस दिने गया साहि भावासि।

करतर पुठा देवतुरु, तपा गया सद मासि ॥२८॥ होताम्बर का स्थाय।

🛊 करिस ततकिय सरा , तेड्या परिवत राव ॥२६॥

दास

राया, कविराज समा बोह्यधा । संस्ट्रन बोहर्र, गिरतार कहि बहुतर तोले ।।१०॥ सादि सुगत दीयह सामासि, सरतर मनि मधिक क्याम । मुद्रिसागर कुछ न जागई, साहि सायुक्तीचि कुं बसायद ॥३१॥ पंदित सम (प? मा?) बाख्ड एम, तिर्णय कीयो है जम ।

करतर गण्ड कर्ड पह सामर्ड, तपक्ष पश्चि काइ न राचर ॥३२॥ मुद्र परित्र सम किम होइ, पाविसाह विचार्यों जाइ।

तब पर्ममुंबर बोधायर, छुकि रह्यो समा माहि माम्यो ॥३३॥ नाप्रपर्शी पोपद् माल्या, सरसर कु जनपद काल्यो ।

गजनभीमा सरवर खोड, ऋषिमनी बया सन फोड ।।३४॥ विण हुक्स मेरि हु (तु?) इ वाबइ, तथा राति दीवी से साबद । पाविसाह सुर्यो ए बान, वपसार्ड करडे निपाट ॥३५॥

चारमञ्ज मेपई छोड़ाया, मान संग करी करवाया । वफ्ल फर्ड सर भरि कीनई, दुरि(इ?)मेरि हुक्स इन्द्र वीनई ॥३६॥

वृह्याः---पारतर मनदि विचारीयो, यह बात किम होह।

मीदी वाजी हारीयई, फर्ड पराक्रमकोई ॥३७॥

योग बाइमझ मेतसी, मेघड पारम साह । मैमिदास काराज भइजसिंप, गॅगदास भोज भगाई ॥३८॥

भीचंद भीवच्छ भगरमी इरम्ब परवत बसाग।

धानमञ्जादमञ्ज मारह रेडडे सामीदास सुजाय ॥३६॥

चीकानप (वा) री विदि मिस्या महदवा संववाछ।

भावक सम (वर्!) तेहाबीया, महिम के कोटीबास ॥४०॥

#### षाछि'---

मिस्रि पतुताबी चांपमि, चक्को छई जिहां भावासि । भादर किह भपि(क?)वंदीयर्ड, गुद मेत्रि चित्त वसि कीयवाधिरे।। चाहम्स्य मेपह बाल चणाह, अच्छर रे तिहां कीया बुख्यह ।

बाइमक्क मेमड् बाल पणाइ, शक्तवर र तिहा क्षीया बुकाइ। परवत नेमीदास इन्र्र दोनाई बाजा हुकम पह्र (1871)

भवकीमा पातिसाहि तुरुठं सर्वहायि भाषि कीठं पूर्वहै । सम नामा कहत नमावर्ठं, भवणां पोरह कुं बचावर्ठं ॥४३॥

स्रोजा प्रश्नीवार पहाचा दास्तर सामा सस पाया । मेरि महश्च डोक नीसाणा चान्या चड्यो वोछ प्रमाव ॥४४॥ संय मेश्रि क्रियर्च माण्डर्च, ग्रह सोक्ष्य मीसंप वन्तर्च ।

सम्मान्यक मान्यक मान्यक स्वान्यक साम्य पूल्यक । बाजार मानार्य केरह, पदसार्य कीपने सकेरह ॥४५॥ करतरे बहुत पर पासी मानत जन सह सबुसायन ।

पंच वरण व बाद समेत्र, पहिराया संधि क्लिक ।।४६॥ हारमार्थ तपको सह आणई, करतर कं छोक बसावाई।

हारयह तपका सबु जाणह, करतर कु छाक बसायह । साबी मह छई इन बातई, करतर परव <u>छहा</u> विस्पाते ॥४०॥

साका मह छद्द इन बावड, करतर परव हुन्हा विस्माव ।।४० जिनक्द कुसस सानिहर्द, जिनमञ्जूरि वैहा बुद्ध ।

जिनचेत्रस्रि सुवसावस् बरवरे शीवर्र क्ष्म बाब्हे ॥४८॥ वया "समरमाणिक्य" गुरु सीस, सामकीति स्वरी जगीस ।

द्या "कारमाध्यम् " गुरु सीस, सापुणीले ख्रद्दो जगीस । भूमि "कनकमोम" इम काल्द्दाँ, चरक्दि श्रीसंगदी खाराई॥४६॥ ( तत्काकीन विकेत पत्र ३ संख्यमें )

#### अयनिषान **मृ**त

# साबुकी ति गुरु स्वर्गेगमम गीतम्

सुकरण भीशांति कियंतर, समरी प्रवचन बदनए जी !
सेवल दुवनुत गर्बए, नि """ मगर जी !!१!!
बद्धाद सिरोमिय मावर्ष बंधायर 'श्रीसायुकीरति' अवसायो जी ।
महसिम मदिकल कामित सुरतर, अतरात्मक गुरुरायोजी ।।स्रांत्र सिरोमिय सुर्वे हित्त (भीतिन व्यवस्ति मंदिको जी ।।र्याचन।
सुरक्ष 'श्रीक खोसर सुर दिनत, 'श्रीकिन व्यवस्ति होते जी ।।र्याचन।
सुरक्ष 'श्रीकरो' भीगुद कपना, 'खेमकरे' वरि इंगो जी ।।र्याचन।
वस्त्र मुक्त 'श्रीकरो' भीगुद कपना, 'खेमकरे' वरि इंगो जी ।।र्याचन।
स्वाच प्रवच्च कर्मा पर, क्रस्त परिक्र सुविसाओ ली ।
'स्मारमाधिकर्य' गुद पराई दीचना, कर्मित सिरास्त्र माओ ली ।।र्याचन।
सम्मारमाधिकर्य' गुद पराई दीचना, कर्मित सिरास्त्र माओ ली ।।र्याचन।
सम नयर पुरि विद्यो महोसकर्य, पहिषोही कल्कुन्तो ली।
सोक स्वामक्ष आया संकार, पुरि 'आसोर' गुणिहो जी ।।ध्याचन।
सह बहुत परित सन्तरात व्यविस्त्र आयो निय मन ताम जी ।

भाव पूरी चटरसि दिन सख्द, पहुंचा वव सुरकोष्ट की।
पून भएवं फियर गुन (दि)ज्यन, प्रामीशह बहुओड की।
पून भएवं फियर गुन (दि)ज्यन, प्रामीशह बहुओड की।।आवा।
सम्भित्र नितंत्र हुंच बीट तेत्र, मन क्यासुत सुरक्तरी की। (द्रवर)
पन पन 'सायुकीरिय' रिक्यामणा सबदी नाम गुस्तप की। (द्रवर)
पाय कमस तुम नितु कस प्रामानी, बरि परि प्रीमाह बाद की।श्वर।
क्यास्त मामाहाद गाइया बावष 'रायचंद्र' नीसि जी।
सासा पूरण सुमानि सुराबी, अवनितान' सुद्द दुविस जी।१९॥वंट)

### वादी हर्पनन्दन कृत

## क्षी समयसुद्धर उपाच्यायानी गीतम्

(१) राग (मारूणी)

साच 'साचोर' सब्गुर कर्नामया रे, 'रूपसीबीए' नंद । सब्बौदन भर संदम संप्रक्रोजी, सर्वद्य 'मीकिनचंद'॥ १ ॥

अछे रे बिरावयो प्रपाच्याय देखमें रे, 'समयसुन्दर' एरदार ।

बिन्द प्रतापी बढ़ किम पिस्तरे रे, दिल्य शास्त्रा परिवार ।।अके।।२।।

बदो किया बाएग बन्दासी रे, परिवंद राय पढ़र ।

छोद्राया सीडा मस्ये मारता रे रास्त्र 'मीम' इन्ह्र ॥सछे।।३॥

'आहारर' 'सक्तर' रिक्तो रे बाठ सम्ब करम दिलाइ ।।सछे।।४॥

खाइक पद्मी एव पामी तिहाँ रे, परम्द चेत 'पोरवाइ' ।।सछे।।४॥

सिन्द्र किहारे छाम स्थिय प्रणो रे रंगी 'मक्त्मूम' सेख ।

पाचै नदियो जीवद्या मरी रे गांकी सेतु विकेश ॥सछे।।४॥

बक्तद्वाया पूरा ग्रानिवर मच्छ मा रे, प्रमामे सूपति पाप ।

बक्तद्वाया बाजा ताना मेहवा रे, रंगी मेहोबर रा ॥ ।।सछे।।।६॥

बहबक्ती बादी सदा रे 'हर्पनेदम' सक्रमीसः।।मस्रे ॥। भा



## राजसोम कृत महोपाध्यायः समयसुन्दरकी गीतम्

### (३) || हाछ हॉजरनी || नहर्महर्मे असुनाम पंडित गिरुमाहा, तर्फ स्थाफण भण्या ।

सर्व किया समिराम पर्यप्रकारको, साठ छात भाकरा ॥१॥ सातु क्यो य महत्त्व 'सम्बद' शाहे हो, सेह बस्यानीयो। 'समयसुन्दर' माम्यर्थन पातिसाह पुत्रिक्केले, नापछि हम क्योरे।।२॥ सीक्द्रवा जससीय राठक रंत्री हो, 'सीम' 'सेहास्पिरि'।

करजो उत्तक कीय 'स्वांका' छोड़ाया हो, इसमें मारता॥॥॥ सिद्धपुर' माहे केल 'महस्मन' मोटो हो, मिज मिडेबोपीयो। सिन्धु देश महि क्लियं 'मायों' छोड़ायी हो, हुस्के मारती॥ ४॥ सत्त हरूत स्टब्ल गम्ब पहरायो, उत्तत गरुवहो।

वचनका सनुसूध त्रवंद देती हो, हाका कीवादमां ॥ ५ ॥ पर उपगार निर्माल कोचो समझे हो,क्ष्म-सम इस कहे। गीत संद बहु वृत्ति कसिसुन महि हो निर्ण साको कियो ॥ ६ ॥ सुग्रायान 'निनवान' स्वयंद्रस्त वायक हो पद 'स्क्रोर' दियो ॥ 'सीनिनसिहसर्सित स्वद 'क्रोरे' हो पाठक पद क्षोते ॥ ७ ॥

न्थाननारवस्यात् चर्दर कार हा पश्चित्र पद्माना । जा भागम सम्ब समझ समझक साम्बी हो, सेवे प्रदर्शयोगी । गिरुमो सुद गमनाद परिवार पूरो हो, सेहनी परनहो ॥ ८ ॥ भीषो कियासहार सेवन सोवे हो, स्कलु समे । गीरुमने समुद्रार पंचायार पाने हो, सर्जु बन्नी राव करे ॥ ६ ॥ अपसम्य करि अप्याद संबद सदर हो,सय विद्वोचरे । 'महमदावाद' महार परक्षक पहुंचा हो, चैत्र शुदि तेरसे ॥ १० ॥ बारोगाच तम सीर गाट प्रमान्तर हो, पत्रचे तहते ।

बादीगम वृक्ष सींद्र पाट प्रसावर हो, प्रवपे तहने । 'इरफ्नन्दन' भणवीह पण्डित मोही हो सीह काडी क्रिण ।। ११ ॥

प्रगट जासु परिवार साम्यवन्त मोटो हो बावक जाणीये। दिन दिन जय-जयकार जगकिरसीवो हो,'राजसोम' इस कहा।१९॥॥

[इति महोपाष्माच समयसुन्दरकी गीत ]

--(0)+40);--

॥ श्रीपशकुशल सुगुर गीतम् ॥

। राग काफी ॥ भी यश्र्यस्य मुनीसर (नागुण) गावो तुम्द सुराकारी ।

सदु अनने सुरसातवायक, पित्र विदारण हारी ॥१॥प॰॥ दान दाम महिमा सद्गुरुनी जाज सोक सुगाइ।

हिम बस्ति इण दश सिकापै, कहतां मार्चे कहा ॥शायन॥ मर दरियाने समरण करतां द्वामे कर कवारे ।

ध्यान पर इंड मन ज साबी, तेइना कारज सारे ॥३॥य०॥

'कनकसोम पारे उद्यावस, भी 'यगङ्गास मुणिन्द । दिन दिन व्यविका साहित साह जिम ग्रह माहि पंद ॥शाय०॥

महिर करी नद दोजद इत्दिन, जोजद सबक सार । 'मुगरनन कर कर जोड़ी नै, महि महि ने ही माधार ॥धाया।

नह गीन बाहरूमरके बनि भी नेतिबादहीने मात हुमा है। पुत-

र्ष रुद्ध बन्दराइ देत हैं।

## कविवर श्रीसार कृत श्री किनराजस्मृरिरास

[ रचना समय सं० १६८१ ]

- -- तोरण चंगा

वीठां समझा तुरा इएइ वायइ काले च्छरंग ॥ ६॥ मेरी०।

कित सकर सुंदर कित मधी, सोहर्ष भागी अमसास । जिह कावी व्यवहारिया, घरम करह द्वाविसास ।।१०।। मेरी॰।

बन बाग शाही सर्वि पत्री विद्यां रमह स्रोक छमस । सोहद नगर सुद्यानगढ, सोगी करह समस्य ॥११॥ मेरी०।

सोहइ नगर सुद्दामण्ड, भीगो करइ सबस्य ॥११॥ मेरी० ।
'रायसिय राय करादियड, 'नवड कोट' अमझी माण ।
क्षामुद्धे करि सोभवड कर्द करू क्लाण ॥१२॥ मेरी० ।

दिव राज पाच्य रंग सेती राजा तिहां 'रायसिय'। द्वारी सुगक्त अभिनां, प सामुकोसिय ॥१३॥ मेरी ।

प्रतिपत्तव 'राठोड्डा कुम्बई, संबर्का पूर्व आस । पहराणी सावद संबं विक्रसिक्त भोगविकास ।११४।। मेरी० ।

पहुराणा साम्बद्ध सन्दर्भ । विक्रमाह भागाक्कास ॥१४॥ मराव तेहन्त्र 'सुद्रवड मक्क्षपवन, परवुक काटनद्वार ।

'क्रमेंचन्त्र' मामद् विप्तरः, बुद्धं समयङ्गार ॥१५॥ मेरी । रोपनी 'रुपनी' लेला साले विकासन साल स्थार ।

बोस्तरी 'रागी' जेण प्रम्बो दिया दान सपार । पैजीसद मोहि मोहिया, सगस्द सन्तस्त्र ॥१६॥ मेरी ।



पनिरासिक हैन पा य सम्रह



'तव' गाम नद्द 'तव द्वापीया, तिद्वा दिया त्रस्य कनेक । मी 'निनर्सिद्धार्दिव' नद्द, आचारिक शतिवक ॥१८॥ मेरी० ।

भीमिनरामधुरि रास

'रावसिप' राजा राज पाळा, मंत्रश्री तिहि 'कर्मचंद'। सहु को कोक सुदाह बसह, दिन-दिन काचिक मार्गद ॥१६॥मेरीः॥

पूर्ण --- वसद् विद्यं ध्याकारिक, सोमागो सिरदार। पर्म पुरन्यर 'पर्मसो' बोदिव इक स्विगगार॥ १॥ इकियों नव पीदर सद्दा, पर्मी नद्र धनवंत।

इष्ड मंद्रण प्रदिमा निष्डः, गुणरानी गुणवन्त ॥ २॥ पविभक्ता भद्र गुणवती, सीचक्रवती बरियाम । मनद्रः नारो वेदनदः, 'चारक्रदे' दणि नाम ॥ ३॥

मनदर नारा तहनक, "पारक्षर क्षण नाम ॥ ३ ॥ मणि नाणक् चक्रपठि कक्षा, रूपद्र नीती रंग ।

पहची नारि को नहि, सन्मृत रूप समामा।। ४॥ दोगंदक सुरनी परा, सही समझा संजीता।

निज भीतम सायद सदा, विकास नव-नव मोग ॥ ५॥ विकास विभिन्न मोदक जोगना नुं कि स्थाप नव-नव मोग ॥ ५॥ विकास विभिन्न मोदक जोगना नुं कि स्थाप स्थाप । प आति । उत्तर प्रद मिदि भीतमजी । पाठ स्वयद्ध मोती सुवकारे सुरा सम्बानित सेव ॥ मी सुव । १॥ मोतमजी बावद समुरा बाजि मोतमजी बावद कारण ॥ मीतमजी बावद समुरा बाजि मोतमजी हो को बहुद सुजास ।

ऐतिहासिक जैन कान्य संप्रह

१५२

प्रीतमंत्री विक्र स्क्रन ब्हार, प्रीतमंत्री ऋदं नद्द तासु दिचार। प्रीतमभी ये पण्डित सिरदार ।। व्यक्तियी० ॥ चोबा चन्दन बरनका रे, इस्त्र्रि घनसार । प्री० इस्त्र्रि० ।

विद्वे दिहि। परिमस्र महमहर् रे, इन्द्र मुक्त सामार ॥प्री० इन्द्र०॥२ दमणा पाइक केतकी रे आह बही सविद्याक । प्री०। जा० ।

फूंड तिहां महक्तद क्ला रे, तिम फुळांरी माछ ॥ प्री तिशशप्रीश्वीश

दहदिसी दीवा सञ्दक्ष्य रे, चन्त्रुमदा चढसास । प्री० चै० । भीतः चीतर भिक्या मका रे. बारू बन्नरमाछ ।। प्री० वा० ।४। प्री० मनदर मोती कास्त्रियों रे. फरद कसी चत्रास । प्री० क० । पुन्य पक्क किम पामीयह रै पहचा सकर भावास । प्री०प०१५।प्री०।

'भारसदे' पहरि तिहां रे, कोइ न खोपइ खीइ। प्री० को०। किउं सूती किउं कालनी रे, दीद्धः सुद्दणे सींह ॥ प्री० दी० ।६। प्री॰ सक्रापंत हैर्सी सहामगाउँ रे पामइ इरस सपार । प्री० पा० ।

साप्र तजह फरू पृष्टिका रे भीतकीयह भरतार ॥ प्री॰ वि० ॥ भी प्री॰ मसून समी वाजि सुजीरे जाग्या 'घरमसी' साइ। प्री० जा०।

धरि मार्श्वद इसड फद्द रे, सदारब प्रदूपड सुपन्न । प्री० स०। कुप्रशिवक बोदित्यरां रे अन्ति हुम्पइ राजांन। प्री अ०। सिंद्र क्षेत्री परि सादमी र, वास्यइ पुत्र प्रपान ॥ प्रो॰ बा॰ ।१०।प्री॰।

गरमकाळ पूरव हुस्य रै मान दिवस सब मास । प्री सा । पुत्र मनोद्दर जनमिस्यद रै फ्लिम्ये रून नी भास ॥प्रो॰ स॰।११प्री॰

पुण्यबोग काले मिस्री रे, साकर क्यदि मंदि ॥ श्री० सा० ॥८ श्री०। सरबीर विधानिका है, हदस्यद पुत्र एतन ॥ प्री० ह०। ६ प्री०।

१५३

भीजिनराम सूरि रास द्दीसद्भद्द इरस वयर फजरो सुक्तियह सुपन विचार । प्री० सु० ।

तहति करी विठ तदा रे, पर्वती सुबन मैझार ।हो०प० ॥१२॥प्री०बी० वृहा-परि (भुवन?) काबी इम चितवह, अभेसीम बहु रात ।

घरम जागरि जागती, प्रकटायु परमात ॥ १॥

के मणिया बहु चरि-क्रम, मणिया वेद पुराण।

प्रक्रमाह घर तेरिया, लोसी ज्योदिय जांग ॥ २ ॥

'भीघर' 'घरणीयर' खड़ी कोसी 'क्ट्रिक्ट्रशस । पहरी स्त्रीरोदक घोतीया भाष्या मन स्क्रांसि ॥ ३ ॥

र्सतोप्या जोसी ऋद्द सूपन तजर फड़ ध्या।

कुछदीपश्च सुत होइस्यह, कुछ ऋहाँ तब नेम ॥ ४ ॥ इम फ्रज सुपन राजड सुजी, किया बच्छव असमात ।

<del>धनमान्या कोसी सह</del> दिया <del>बनगंड दान ॥</del>४॥

राखतीजी'---मृत मेप्डूमर पक्ष्वाची ॥ य नाति । दिव वीजह दान अनेक, परियण महि बध्यह दिवेक।

सरकोक भकी सर चिवयत, चारख्य वरि व्यवहरित ॥ १ ॥

विभिन्न सागढ परिवार, माता हरति विभावार। राजा क्रिन शह सल्मात, दिन दिन भी विभय वान ॥ २ ॥

इम गरम क्याइ सुदाराइ, तसु महिमा काविम जाह। मास त्रीजइ दोहका पावड माता मनि घर्त सहावड म है।)

जालाः चन्द्रपान करोजाः सीरे पुट समिरस पीजाः। विश्व दान सनगंब दीमहः स्ट्रिमी रो खाहो सीमइ॥४॥

जिनवरनी फीजइ काज, भरि तेडी पीर्य पात्र।

ग्राचीमा धन सम्मान छोडार्वे बन्दीवान ॥ ५ ॥

ऐतिहासिक सैन काव्य संमद सुणियः भी जिनवर वाणि, मन आगी व्यमिय समाणि।

148

कर्म रोग गमेबा कोसव, कीनइ परिश्रमणड पोसस। मनशुद्धि प्यातु मवकार, दुलियों नद्र करू उपनार ॥ 🕬 🛚 बन बाग कइ उछरंग प्रोतम मुंकी कइ रंग।

ध्यात श्रीमरिहन्त देव, कीमइ सहगुरुकी सव।। ६॥

मनमान्या बरसाइ सेइ, एउ फळाइ मनोरम पद्दा। ८। विमक्षाच्छ' नद् 'गिरनार' 'सम्मेवसिक्स' सिरदार ।

सेट् 'माब्' मुलकारो, पूजा कद 'सत्तर'—प्रकारी ॥ E ॥ লাত'—'রা 'রালা' अपसी मही, वक्षि सादु सामणसाही।

परस्<u>वं</u> सुरक्षाणि मेवा, कीजब साहमीनी सेवा ॥ १० ॥

यन सरकी माम किसाबु 'साव क्षेत्रे' किंच बार्चु ! विम बुलित दीन साधार, इणि परि भापत निस्तार, ॥१९॥

इम कोइका पामइ भेद, 'मरमसी' शत्रह पूरद हेइ।

क्ष्यम मर गरमद सायड, माता विज सार्गंद पावड ॥ १२ ॥ अब पापी गरमइ भावः तः मात रिकामा साबः। कद ठिकरि मा साद रागद, कई शायद भीत छनेड ॥ १३ ॥

एत उगरभ सदा मुख्याछ, पश्चि मात मनोर्थ मात । गुणबन्त हुम्यद ए जागद विण सहको पाये झगद्र ॥ १४ ॥ माना मनि धयड सनह, मुख देस्यः सन्दन पह ।

राज्य सार्यमित सावद इम काळ सुन्ने करि आयद ॥१५॥ दिन मान अनद् नव माम पूरव धवड गरभावास। पत्र पूत्र ब्रहरिशी कवियां माना मन हुइ रङ्गरक्रियां ॥१६॥ भित सीतम् नाजद् नाय, तुन्तियानदः पिण सुत्र भाष । गुणबन्त पुरुष जब जायदः, तव सगस्य जग सुद्र पायदः।।१७॥

मुंद्र मान्या बरसाइ मेह, छोके २ निवड सनेह ।

सगन्त अगि हुमर सुगान, गुणगान्त बाह्योपार ॥ १८ ॥ इम रूपत्र सुं सनरात, सुलसञ्चा सुती मात ।

'धारकरे' नन्धन नायड, स्रीज जिम तेज सवायड ॥१६॥

कृषा — बहुमाप्ता सुदि (सालमा I) दिन सोळ्ड्सच सईनाछ ।

भावण तस्त्र सुद्दामणड, बुधवार (इ) सुविशास्त्र ॥१॥ पंच उंच प्रद्द साविया स्त्र कोग सुस्तकार।

क्षुमवेका सुन कन्मियः, बरत्यक जय अयकार ॥२॥ चन्त्र अनद् सुरिज सकी, सुरु मठ अधिकृठ तेज।

्राच्या प्रवासिक विषयः अस्य किमि दीपतः, सोहर माता सेस्र॥३॥ हाल चौषी, वधावारी —

दासो आवि दोइति प, जिण (इ! १) छद्र 'धरमसी' शाह । वसाह पुत्रनी ए-दीधी मन बमाह ॥ १॥

वधाः पुत्रनी ए-दीशी सन वसाह ॥ १ ॥ फसी वाला सहुष् कायाः पुत्र रहन । फक्षि ० ।

कीजह कोडि जनन० फस्से 'धरमसी' साह घन घरन० ।फसी०॥ बन्दग्र पूरव पुरुष फड़ी साहया सह ए। ब्रॉ० ।

सुन दीठा दुग्ग बीमयाँ ए, बाजइ वास कंसाय ॥

दमामा हुरवडी ए, बातह अनर माछ ॥ २॥ फक्री०॥ बातह यासी सर्वि मसी प, बाहह सीली डीस ।

इबर उच्छव भगाय, गीनों श रमसोछ ॥ ३ ॥ फडी० ।

पेतिहासिक सेन काम्य संगद

कुंक हार्वा वीजीयाः ए, सुहव याः वासीस ।

148

कुमर धरमसी तणुरुष, बीवर कोडि वरीस ॥४॥ फर्मी०। गक्किए पूछ विकादमा य, नाटक पबद बत्रीस । कुमर मुख्य जनसिग्रह ए.इरस घनड निसदीस ।।५३।फर्मी०।

कत्म महोछन इस करह ए. करनइ परघस वास । सजस्य जस्यर परास्य, न गिलाइ ठाम अञ्चल ॥ ६ ॥फसी०॥

पाचक जय-शय प्रचरह, सगा छद्द छनमान । चयण संतोषिया ए, सक्तियां करह गुजरान ॥ ७ ॥ फसी०। हिन दिन दसमइ भाविया ए, करह दस्ट्रूण प्रेम ।

सगा सदि निहतरह ए, असुचि च्हारह एम ॥ ८ ॥फर्मी० । सतर मझ मोजन मझ ए, शांकि दाकि पुत पोछ।

सह संतोपिया ए, क्परि सरस वंबोस्न ॥ ६॥ फड़ी । पम जमाडि हुगतस् ए, दिया साक्षेर सदुप।

भक्षत्र सहको भण्ड ए क्षप्रव कियह अनुग ॥१०॥ फर्जी० । धन 'बारख्य' मायबी ए, धन्न २ 'घरमसी सन्द्र। क्रियह बच्छन सक्रह ए, क्रियह क्रुसमीरत काह ॥ ११ ॥ फर्की० ।

वहा"---इरि ४९६व रक्षियामञ्जू, पुत्र शुल्क मल स्रोप । भी स्रेतसी नामड दिया, दीठी दब्खति होय॥१॥

इणि मन्द्र कावा पछड्, बद्द्य हुमा संसार ॥ ३ ॥

'घरमसी' साद्द प्रतर्व हुयः, परमेसर परतक्या।। २।। कुछरीपक सुन जनमिवक करिस्यह कुछ बद्वार।

मदको सोक इसर कदद समजो राजद समकल ( स )।

क्कर काई इस जाणियाह, झास्त्र तणाइ बिक्र स्थाय । साहको राणा राजकी, पहिस्साह एक्तइ पाय ॥ ४ ॥ पर्गे प्रसाम साम्बद्ध साहत, स्वादाण कींगि क्त्रीस ।

भार गरपति कह गच्छपति' हुइस्यह विद्वाचीस ॥ ५ ॥

हास ५--सुगुज सनेही मेरे हासा। इय जाति।

भीज तणब जिम बायइ चन्द्र, दिम बायइ 'भारख्ये' नन्द्र। मात पिता चमइइ बार्यद्र, देवस्त्रोक नड जिम माकन्द्र॥१॥

माता सुर्व तद छे भवराबद, बेटा-बेटा कहिय सुखावद ।

कन्द्रव मीर केंद्र न्व्यराक्ष्क, इस माला अनि आर्थेद् पावड ॥२॥ आड मेरा नत्त्वन गोदि किस्त्रवं, वंगु ब्रद्ध तुंगड आणातुं ।

भाव मेरा नत्त्वन गोदि किळाचुं, बेन् ब्रद्द दुनेश भणातुं। केळवि कालक्ष्माक्ष्य भक्तियो स्रोठक से खेळावा स्वसियां॥३॥

कांनि कादगनिया पाइ पन्डइयां, पमकह पगि पूपरियां वनियां । चंद्रकड करि वागठ पहिराबह, सिरिकसवीकी पाग वनावह ॥४॥

कर्मद्रं माता कंठद्र कागर्व, कर्मद्र खोटद्र माता ब्यागर्व । कर्मद्र घटा ना पाणी बोह्द, कर्मद्र हमि माता मन मोदद्र ॥५॥

कर्यर घटा ना पाणा बाहर, कर्यर हाम माठा मन माठर ॥५॥ कर्यर द्यानी दोहणी डोस्ट, कन्यर हीचर चडि हींडोस्ट । कर्यर शास्त्र माररणतरतड, कर्यर छिपद माता थी बरतउ॥६॥

कहमह मा भव ईब्मून तायह, कहयह कायह बढिय प्रसण्य । कहमह हिस मा साम्हर जीवह, कहयह रूसण मांडी रोवह ॥५॥

देखी चुंबर कद्द इस माठा इचि सुन दोळी सायद साठा। माठ को पापी नजरि स्मात्वर, गुझी कांटिस्ट गरुद संपाबद ॥८॥

माठ २ व्यवत पासद कावर, कोई पून मां एम बुझावद । प्रेम मजरि माँ साम्ही मेखद, कुछ मादि लाज सावद मेठद ॥१॥ ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह

१५८

सन्नान्या चोळ्ड बोळ बासोळ, पहित्यन बासो एतत बोळ । अंति स्ट्रहाट कराबद सोळ, साता सू इम करह रंगरीळ ॥१०॥ फेस बकरदी साता प्रेस्ट, बाळवा बळिद्वारी सेस्ट ।

श्रा स्मृ फेरह चंगा, इत्यह गोटा स्पष्ट पंचरंगा ॥११॥ दंचर त्यादह से बोहिटियों, मता कहह बाद मेरा पास्कृटियों।

हाचे पाख्य घोषन कहियां, गूँची यह फुसनी हहियां ॥१२॥ मह सोख्या पासा चार्या, रमह पंचेटे विकिय महारह । वीजा बाल्क सहको हार्या, जीवर कुमर माग्य अनुसारह ॥१३॥

इस उच्छव कु नव-नव केटल, 'शारकरे' रह घोटड खेळा । सपर मध्य तथा तथा अवतार, सात बरस नव यथक कुमार ॥१४॥

बुद्धई बीजब बयर (समय?) कुमार, सावह सङ्घ सुणियर इक बार । मात पिता चितह बरहासह, कुमर मणावर पेडित पासह ॥१५॥

मात पिता चित्र बर्ग्यसङ्ग द्वमर मणावत पीडल पासङ्ग ॥१९॥ पृद्रा — प्रत्न मण्डवा मांडियङ्ग, पण्डिल गुरुन्य पाय।

विद्यामाची तेश्वसः, सरसति मात पसाय॥ ॥ १॥

"बाजाइक" स्नावद् सद्य मीतिशास्त्र असमान ॥ २ ॥ शेद्र बका कोद्र मही, शास्त्र मही विश्व शेद्र ।

मधी परद्र भाषी मधै, सिन्हों सनद्र समान ।

विचा है दीसइ महीं कुमर्र नइ नावइ जेहू ॥ ३ ॥ कमा 'करचरि परफनी जानड राग 'छडीस' ।

कसा 'कहुचरि पुरमनी जाणह राग 'छतीस' । कस्म देखि सह को कहह जीवो कोदिवरीस ॥ ४

कता देखि सह को बहुद जीवो कोहिबरीस ॥ ४ ॥ "यह मारा" सारह मधी "यबदह विद्या" छाप ।

द्धिकाइ 'मठाराइ क्रिपी सन्।, सिगछे गुणे मगाय ॥ ५ ॥

हाछ स्विती छहो ----पणिमय पास त्रिणेसर केटा। इणकाति। इमर दिवह जोका क्य बायक दिन दिन दिनह तेज सवायक। गरुकत पास तिहुसकत गायक, पन पन ,पारखदे व(व)र जायक॥१॥ सुरिज तिम तेजह करि खोडह, सेह वणी परि महिसक मोहह।

क्रप्यक्त किम इच्छा पूर्व, विवासकी निम्म विवा बूर्व ॥४॥
'विक्रमादिस्य' क्रिस्य बपगारी, बहनिस्य सेवक नह सुलकारी।
पोच 'पंडब किम बब्बेट, सीह ठणी परि साहसबंद ॥५॥
सम्म कम्छ नी परि क्रियादी, सोहड समर जागड परवादी।

फरइ हाय सुं क्ष्मका मन्का, बाब्द बचन समी रा गरका ॥६॥ काया सोहद्र कंचण वरणी, सोहह हाथे सराग समरणी।

क्षकतर्वठो मोहण बेसि, इस इटाक्ट गळगेतिगेसी ॥७॥ मस्तक सुंदर विकक बिराजद, इरसण दोठा मावठि माजद । पहिच्य नित २ नवर्र बागड, तेगदार महि सम्बन्ध तमाउ॥८॥

रायराणा सहुको रहा साल, अरसन्याल करिया सावधान । म करह परिनेत्वा परमाल वहा कर्यू सवहाल ॥१।। वैशि दिन दिन संधिक प्रशाद बाको बसरी परमार कांग्र । स्वीपिति साल बाका परक स्थापित कियार करार सन्दर ॥३०॥

दिति दिन दिन क्षेत्र कारायः बाद्धं वयति परायः कायः।
मद्दीयसि सिगाव बाद्धः पूरः, दूणपति विचयद् कुमरः मनूरः ॥२०॥
दिव दणि वस्तरः मीः। 'बीकागद् अकदरः' महनद कार वस्तागदः।
स्रतियास्य मद्दिन वस्तरः महनदारः । स्रतियास्य

पेरिहासिक केन काव्य संपद

140

सुविद्युत साधु तन्त्र परिचार्ड, वे क्यूबेस सविक निस्तार्ज । विकास महित्यक का विद्यार्ड, साथ तरह क्रोको नह तारह ॥१९॥ इन्द्र स्वक तिहो पहलारड, किनक्षासनि से बान क्यारह ।

क्रक्रिकास्य गोतम सक्ताप्त, पूजनी श्रीकानसर' पताप्त ॥१२॥ इस्टेस्ट हुमा स्टूको खोक, जिम रवि हंसणि सायह कोक। बहा बड़ा सामक सुलद सक्तेप, पूजनी प्रदाव पह उपवेश ॥१४॥

वृह्दः —प सामर गानद मस्त्र, अवदा गानद मेह । वाली सांमकतां वचां, पहवत वयन संवेद ॥१॥ योल 'तन रस' परम्का, करह 'राग क्लीस' ।

सरस बकाय सुनी करी, सह को रह बासीस ॥२॥ दाल सातमी —मेपग्रुनि कांइ बमडोखरे । इनजाति ।

सहको आवत्र सांभस्त्रजी ओक सुगद्र कर गान । "सेतसी ' कुमर प्यारियाजी, इनपरि सुनद्र कराण ॥१॥

सविकतन परम सराह रे, जीवनह सुकराह रे। क्षीतह विश्व साह रे, सविकतन परम सलाह रे ॥माँकमी०॥

सङ्गुजनी संगति स्त्रीजी, स्रामी सारिज केत । मानव भव समय मकडणी, चत सक्द तर चंद ।।य। महिक्छ ॥ इच जगि सरव सधागतत्रजी हीयद् विचारी जीय ।

इम काणिर प्राणियात्री, ममना मां करत कोष ॥३॥मदिकः।। माया मोड्य मानदीत्री धन संबद्द दिन राति ।

माया मोड्य मानदीकी यन संबद्द दिन राति। बयरी कम पूठ्य वहरूंकी जीव न काणह पाठ ।।आमिदिक०॥ बया करते होत्सिकती, सामह सर गढ सार ।

द्य रुप्टेंते दोदिसंत्रजी, स्रापंत्र मर मद मार । विद्या पणि प्रण्यद्व पामियद्व जी, क्लम कुछ सदलार ॥५॥मदिक् ०॥ वजीस स्रस्त विमान पड जी, साहिब सह से हन्त्र । त पणि सावक कुछ स्त्रा, बेहद परि सार्गद ॥६॥सविकः॥ वरजीजह सावक कुछद्वी सनंतकाय बजीस ।

मञ्ज मारतम वरजङ् सदाजी विम अम्रस्य बाबीस ॥४॥सविष्यः॥

सामाधिक के टाक्स्यक्षी, त्रीम सन्द दुद दीय।
पुरनिदा निव कीत्रियक्की सन् परिषद् करीय ॥८॥सविकः॥
इक दिन दिक्षा पासीस्कर्मी काणी सन्द प्रयान ।

तर सिबपुर मा सुद्रा छहात्रामी निरुषय दव विमान ॥१॥मविष्रः।॥ इणि अगि सरव मशान्द्रतोत्री, स्वारच नत सहु कीय ।

निज स्वारम मणपुजवर्जा मुठ किरी बबरी होय ॥१०॥मविद्यः॥ विजामणी मुरतह समजती, जिनवर भाषित यम । जब मन हिटई काजिवरजी, तब बटर सही कर्म ॥११॥मविद्यः॥

दोहा --- प्रेतसी इमर्श्न संमस्या, जिनसिंह स्रि भग्नाण। वाणी मनमाहे बसी मिट्टी ममिय समाण॥१॥

करतोड़ी पद्रवर कहर, भाणि इरात सपार। तुम्द वपहंसह साणियर, मह संसार ससार॥२॥

विधि कारण मुसन्द दिवह, दीवह संजयभार । कारण मुसन्द दिवह, दीवह संजयभार ।

क्या करि मो उपस्तु, इणि मविषी निस्तार ॥३॥ बख्तक गुरु इणि परि कर्द्र मकर्ड ए प्रतिबंध ।

मान पिता पूरत जर करण घरम मन्द्रन्य ॥४॥ द्वास आठमी:—मांद्रके देद रंगीकी चूनरी—इनजाति । सहा गुर बोदी मद प्रतिचर, साध्यद माना मद पान हो ।

शुरं बार्श भय अठपय, माध्यय माना मह पान हो । बर जादिनद इमि परि बद्द बार्गी मन मोदि दशम हो ॥१॥ ५१ १६० ऐतिहासिक जैन कारन समह मोनद ब्रह्मति दीगद भातजी, हुं स्ट्रस संजमसार हो ।

वारी स्वारम नव सह को सगढ़, मिळीयोख्य परिवार हो।।२॥मोगा सहगुत नी देसण सुजी, मन मोहि परी मनुराग हो।

सहगुरु ती देसम्म सुनी, मन मोहि परी मनुराग हो। हिब हणिमक्की मन रुमगढ़, सुग्न मह मास्यर वयराम्हो ॥३॥मो०॥ महो देस विदेश फिरी करी काटीजड़ परिपक्त मार्थि हो। पणि परस्रोक्ड बार्ल धको, तो नाक्ड प्राणी साथि हो।॥॥मो०॥

न्न प्रक्रिक् भारत पर्मा की पास्त्र प्राची साथ है। । जिलकी सुन सम्पति सम्पन्न , कीजह देहिन कर्म हो। ।

विकास स्थाप सम्पाद सम्पन्न कार तहन कम हो। स्थापन सहो बाम काप्य-जल मेहनद, केहनद क्याल सम (हम?) या हो। माता लगिर विसद प लादलद, लाप्यद दम आणि संदेग हो॥६॥मी०!

माता अधिर विश्वत प जाव्यतः, आण्यतः इम आणि श्रीमा हो।।६।।मीण सदो इणि आगि को फेड्नतः मही, परिकान नद विश्व परिवार हो।। समावन्तरः साक्ष्यतः जीवनदः, इक पर्मे अश्चदः आण्यार हो।।कामोण।

सगकन्तरक साक्ष्यव जीवनह, इक घमें अछह कापार हो ।। असान। कही जीव वण्ड पूठ्ड कहा सर सान्य्यह बयरी आकं हो । विण करण करले माठजी, पाणी बाक्या पहका पाछ हो ॥८॥ मो०।

आहो प्रमुख भोगवतां एकां, तुल बाद पक्का झसमान हो। तै सोतब केयत कीनियह, जे पहिरयह तोहह कान हो।।१.॥ में। आहो तेह वहा मुलिया अध्य विश्व हुस्यह मुलिया केह हो।

ते सहु को पुरुष पसाउक्ष इहां कोह नहीं सन्देह हो ॥११ ॥ मी० ॥ भेदाली घरमह करी, माता ग्रहा सातं मात हो ॥ श्रमिकर लड मारा। मोहरह, हिसाइह कसियड हिनरात हो ॥११ मी० ॥

श्चित्रह जड मारा मांहरह, हिमइड बसियन हिनरात हो ॥११ मो० । श्रोहा —युव वयन इम सम्मणी संजम मति सुविधाछ । शुर्णहरू माना यह पद्मी पर्जी सत्कस्त ॥ १ ॥ गंगोदक से छाटिना, बीह्या दीवल बाय ।

साबधान हुद ठदा, द्वि परि जम्मद माय ॥ २ ॥ र्चुं नान्द्रद्वियत मादरह, र्चुं सुप्त जीवनमाण । एक पदी पिण बिन समी, तोवड बिरह, समाण ॥ ३ ॥

एक मही पिल दिन श्रमी, तोरड विरह सुप्राल ॥ ३ ॥ शु सुक्रमास्त्र सोहामण ३, दोहिस्स्त्र संज्ञम सार ।

बोळ विवास बोळियद, संजम हुक्सकार ॥ ४ ॥ उन मन मोबन छही कसी, बिछसड नवनव मांग ।

बिंध विश्व ब्यूनो दोहिला पहचा भाग संजीग ॥ ५॥ वेंछि (९) — प्रश्ने पहचा भोज संजोग, बिलसीजद मक्तवभोग। पुं"बाहिसए। कुल दोवड, तिर्णि कोडि बस्स विस्मीवड ॥१॥ सुर वं सुक्तास सहाह तं विस्तानक सरदाहा।

सुन हुं सुक्रमास सहाह हुं सिगकानह सुतहाह।
निजयर मासिन के दोझा हुं कियो वरि मागिसी मिझा ॥२॥
तु परिन चतुर सुनान तु योक्य कामृन-वाणि।
तुन गुण गावद सहु काह, तुन सरितक दुरिस न कोह॥३॥

दोशा —क्षांमक्ष्मा थिय दोदिकी, सूत संज्ञानी थात । भावक परम समावरक, तुं सुक्ताल सुगात ॥ १ ॥ -विक्ति —सुन मुं सुक्ताल मृगात भत्त करिजा संज्ञम थात ॥ इति गरमञ्जू संज्ञम भारत, विकरेशक स्वद्रशा थारत ॥१॥ पद्धा सनिवर स्वाह्म वका सुन वादित हैत ॥

इति गरनाइ संज्ञम आरङ्ग, विचरेवड स्पर्द्या घारड् ॥१॥ पतृष्या मुनियर बात्मद्र चूका छई चारित छेउ॥ निगो बात इसी मन कहिलो, दाकरपणि चारित सत्रयो ॥२॥ इति जावनस्य तु बायङ्ग, तुं सन्तृत पुरवह पायड। पत्रा पुरिस्ट दीन सपारज, बाहिय बुळ पान वपार ॥३॥ ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रद

148

दोड़ा - रचन पहचा सामिक्ष, इपि परि फदद हुमार। कायर कापुरिसां भयी, दुद्दिक्ष संजम भार ॥ १॥ चेलि --- माता दुहिस्ट संजम सार, से कायर हबद नर-नारि

जो सुर वीर सरदार, तिपनद स्यु हुद्धरकार॥१॥

गाथा — ता(र)स् गोमेरुगिरी मयरहरो(सायरो)ताबहोइदुतारो । वा विसमा कळगर, माव न धीरा पवञ्जीते॥ १॥ बेलि — मे इन्ह ना जाया होक्द, ते इन्हबटि साम्हर मोब्द ।

तिय कारण बीस न कीभर, भावाजी समुमति दीजर IIशा दोहा --संजम उपर आजियह, सुत नड निवह सनेह।

द्विव जिम कांगो तिम करउ, बीधी सनुमति यह ॥ १ ॥ येलि - द्विव दीपी बागुमति पद, संयम शुं निवद सनेद ! विश्वा सब बच्छव कीजड, सुंह सांग्या पन सर्पीजड ॥१॥

धरि एक 'धरमसी' शाह इम उच्छव करड चच्छाह। धरि मंगस बाजिय बाजइ विधि सादइ सम्बर गाजड ॥२॥

बाजद भूगछ नद भेरी याजद नदरंग मध्यी। बाजइ दोछ दमामा तासी, शुज गावड व्यवसायी ।।३।। बाजद सुरुद्दर सरणाह सुष्यां भवण सुरादाद।

बाजद शबरि मा सगकार पहुद भावस मा वेकिसर ॥४॥ बाहद राय गिन्गिदो रंग, बिप बिप बाहद मुगः यंग ।

गन्धर्व बनावद बीणा सुगद स्रोक सह निहां क्षीणा ॥५॥ बान्द्र प्रिवडी नाम बंसाल, मीन गावड बाम-मोपाम

बाउादर राग एसीम इस बच्छ (ब) थाय ज्यारित ॥६॥

दोहाः — विव गुरु पासद साविषद्, मिसीया माणम याण।
हुमर तथा कम वषरद् 'वारण' 'मीकिय' 'माण ॥ १ ॥
वै तिः — विव 'वारण' मीकिय माणे, 'वारमती' माद कर गर्याण ''नेवती गुरु पायद सावह गुरु बांदी काउड साव्य ॥१॥
इम पमणइ ''चरमती' साह, य हुमर वष्टव गक्ष गाद ।
पूत्रती दिव हुम करोजा, य मादि वायत सोजा ॥ २ ॥
विव हुमर सुने बासुन के दिल्ला करिको सहा ।
गुरुतीनो कम्रा करती, सुवद मीका पालती॥ ३ ॥
विक त्रीय 'भीदिय' वंस निम करिको सुन सर्वता ।
कोषाहिक वयरी हो, महिसकी बहुस्क कम गरने ॥ ४ ॥
गुक्रतद क्रिसी सीय मीयांश स्यू दांत मह जीम मकावा ।

जिम सहुको करह भन करन जिम करिज्या पुत्र रजम्म ॥५॥

दोड़ा -- 'सोब्द्सय छपन्न' मई संबद्धर समझार।

'मिगसर सुदी वैरसि' दीनइ, स्त्रीघउ संजम भार ॥१॥

माज क मोती माछ सहु, इय गय रथ परिवार।

**प्रेंडो** संज्ञम भावयों, माजबो अबिर संसार ॥२५ वे दिया नामर कीयत, 'राजसिंह क्यागार।

दिव 'भीजिनर्सिद्सरि' गुरु, ऋरद्र भनेव विद्वार ॥३॥ देखि - दिन करह सनेय विद्यार 'राजसिंद' हुमी सनगार।

कीपत पंच भहात्रत सार, कर स्रोत नह राख्याहार ॥१।१ पंच सुमति मधी परि पाछड, विषयारस दृष्ट्रं हाड्ड ।

कत्र घरम दश परकाराः, पाटोचर बान बचाराः ॥२॥

मद्रणासेवन दृद्ध क्षिक्षा सीखी सँजम नी रिक्सा। मंडिक तप बुद्दा जाजि, 'भीजिनचन्त्रसूरि किनाजी ॥३॥

दीयी दीका बद्ध किरद नामड दीमड 'राजसमुद्र'। दिव शास्त्र भण्यो सममान, ते विश्वतो नावद्र गान ॥४॥

चपधात बुद्दा मन ४ग 'बचराध्यन सङ् 'साचारंग'। तप कुछप तणड सारहर, छम्मासी तप पिण बुहुत ।।९।।

वयसई बहु परित्र आगह, सुक्षि सुक्षि सदि पाये आगह। इम **कोफ क**र्ड् गुणरागी जयड 'शजसमुत्र' सडमागी ॥६॥

दोहा - भावर 'माठ म्याकरण 'मट्टारह-नाममास । छम्-तर्क मित्रमा मछा, 'राग छश्रीम रसाख ॥ १ ॥

भक्षद्र मेली भजिया वसि, 'बागम पैनासीन ।

सामुख भी 'तिनसिंद गुरु, सीरित हीयद निगरीम ।(२))

महिपछि वादि वह वहा, ताता (तां छग?) गरव वहीत ।

जां स्त्रीग 'राजससुद्र' गणि, गरुमा नवि बुद्ध ति ॥ ३ ॥ मोटा सुनेवर महिसस्स, 'राजससुद्र' भणगार ।

को को किया कोइयइ विणि नहु स्नामइ पार ॥ ४ ।

'बाचनाचारिक्ष' पद वीयह, 'भ्रोजिनचंद्र सुरिंद'।

पाटोबर प्रतिपद सदा रक्षिय रंग भागंद ॥ ५॥ बह स्त्रपी सुप्रसन्त बहुन आहयो पुण्य संकूर।

परत्यी देवी सम्बद्धाः, द्वद्द हाजरा हजूर ॥ ६॥

परतस्ति परतव दिठ प, 'सम्बा' सइ सामार ।

विषि वाची 'वंचाणीयइ' जानइ सङ्ग्र संसार ॥ ७ ॥ 'भेसकमेर दुरंग गढ़ि राइस 'मीम' इन्र ।

भाद्दे 'तथा इराविया विद्या प्रवस्त पहुर ॥ ८ ॥ इस सनेक विद्या वस्तु साट्या वहा विरुद्द ।

विधानंत वढढ कती, सोइइ 'राजसमुत्र'॥ ६॥

हाल दसमी—स्वास वाति।

दिव भी सादि सक्षेम 'मार्निसप सूपरि प्रेम।

वद्ववासदस्य भीरं मुक्दं अपणा वजीरी । १॥ स्थानं कालप्र (पार्टीकाली का समावद्वा

हुम्दं भीकरण्यः भावतः, 'मानसिपको क्षुधावतः। इकं वर 'मानसिप भावतः, तत्र सुग्न मन (शति) सुग्न पावतः॥ २॥ ते 'भीकाण्यः भाषा प्रयमद् 'मानसिप पाषा।

दीचा मन महिराण 'पविसादी-सुरमाण' ॥ ३ ॥

१६६ पैतिशासिक जैन काम्य-सैन्द्र

दोहा —'सोध्दसय छपन्न' मां, संबद्धर सुक्रकार। 'मिगसर सुद्दी तैरसि' दोन्य स्त्रीपत्र संजन भार॥शाः

माजक मोती माछ सर्दु, हय गय एव परिवार । ग्रंडी संज्ञम भाइयों साज्यो समिर संसार ॥२॥

दे दिशा नामत कीयह, 'राजसिंह अणगार।

दिव 'भौनिनर्सिहसूरि' गुरु. कछ मनय विदार ॥३॥ येलि — दिव कछ मनेय विदार, 'राजसिंद हुमा मञ्चार ।

कोष इ.पेच महात्रत सार पर कोव नव रास्त्रमहार ॥१॥ पेच सुमति भक्षी परि पास्त्र, विस्पारस दूगई टास्ट्र । काह परम दश परकारत पटोपर वान वचारत ॥२॥

महणा रोवन तुह शिक्षा सोसी संज्ञम नी रिक्षा । भंदकि तप चुदा काणि, 'श्रीजिनचन्द्रसूरि' विनाणी ॥३॥ दीभी दीभा बदद विदर, नामद दोयद 'राजससुर' ।

दोशं देशी बहुई विरुद्ध नामड दायड 'राजसमुद्र' । दिव शास्त्र भग्यां असमान ते गिणतां नावह गान शक्षाः

वयपात मुद्दा मन रेग 'बलराज्यन नवः 'बाबारंग । तय बन्धप तथब मारहब, हम्मासी तय पिन मुद्द ।(५))

वकार्त् बहु पंदित सागद शुक्ति शुक्ति सदि पाने स्वगद । इस क्रोक कहद गुणरागो, सन्दर 'गुजससुह,' सडमागी ॥६॥

इम क्रोक करह गुणरागी, कयत 'राजमसुत्र' सत्तमागी ॥६॥ क्रोहर —भावह 'साठे स्थाकरण 'महारह-नाममाख'।

्रात्-तर्क मणिमा सम्म, 'राग छत्रोस रसाम् ॥ १॥

कार्य भेड़ी भनिया वाह, 'बागम पंताबीस । श्रांभाग भी 'भिनसिंह' गुरु, सोसि बीगइ विस्तृति ॥२॥३

जां स्मी। 'राजस्मुद्र' गणि, गरुमा नवि वृद्ध वि ॥ ३ ॥ मोटइ मुनिवर महियक्क, 'राजसमुद्र' भणगार।

जे से विद्या कोइयइ तिथि नहु सामइ पार ॥ ४॥ 'बाचनाचारिज' पत्र दीयड, 'भोजिनचद्र सुर्रिद'।

भीमिनराज सुरि रास

पाटोचर प्रतिपद सदा, रक्षिय रंग मार्गद्र॥ ५॥ वड बक्षनी सुपसन्त बदन आग्यो पुग्रद अंकूर।

परत्तकी देवी 'मस्त्रिका, इह हाजरा हजूर ॥ ६॥ परवस्ति परवड दिठ ए, 'सम्बा' नइ आधार।

किपि वोशी भीषाणीयइ जाणइसह संसार II 9 II 'मेसअमेर' दुरंग गढि, राइड 'मीम इन्रा।

मादई 'तपा' इरानिया विद्या प्रवस्त पहर ॥ ८॥

इम अनेक विद्या बखद, रताटमा वटा विरुद्द। विधार्वेत बढत कतो, सोइइ 'राजसमुद्र'॥ ६॥

दारः दममी--- ग्रह्मस जाति। दिव भी झादि सहम 'मार्नासप सुपरि प्रेम।

वडवडासाह्स धीर मुक्द सपणा वजीर॥१॥ तुम्द 'बीक्प्रगद् जावड, 'मार्तिसपन। कृ पुरावड । इक वर 'मानिय बाबद तह मुद्रा मन (मति) सुन्य पाबद ॥ २ ॥

त 'बीकाणइ काषा प्रणमक मानसिंव पाया।

दीपा मन महिरान, 'पविसाही पुरमाण ।। ३ ॥

ऐतिहासिक जैन काम्ब-संपद्ध 146 मिक्षियः संघ सुनाण, बाच्या ते फुरमांज।

तेडाना (था?) 'पविसाइ', सदुको घटा उच्छाइ ॥ ४ ॥

दिव भी 'जिनसिंघ सर साइसकैत सनूर। चिंतह एम उल्हासह जाइवड 'पतिमाह' पासह॥ ५॥ 'बीकानेर यो चरित्रमा, मनह मनोरय फरिया।

साधु तजह परिवार६, मेडतह' नयरि प्रधारह ॥६॥ भावक सोद्र प्रयान चण्डव हमा सम्मान ।

भी गच्छतायक भागव, सिगले बार्नेत पायव ॥ ७ ॥ तिहां राहा नास एक, दिन व वधतह विवेक । चिक्रवा च्यम कीयड, 'एक-प्रयालव' वीघड ॥ ८॥

कास घरम तिहाँ मेटइ सिप्तन स्टा कुण मेटड । 'भी जिनसिंप गुरुराया, पाछा 'भइतक्ष' भाषा ॥ ६ ॥

सद मंदिर सीघड संधारक कीघड सफल कमारो । हाद्व मनइ गहगहता 'पदिखद देवकोक पहता।' १०॥

संबर 'सोस चिहुत्तरई 'पापमु इ 'तेरम बरतई। सोग इटा मदि छोड, पूत पहुंता परक्षोक ॥ ११ ॥

रिक देशी संसदार, कीयउ छोक माकार। वीत्रइदिन परिश्रेम खोक विनासइ एम ॥ १२॥

आगम गुपे आगाप मिश्रीया वह वहा साप। संघ मिह्यत गत्रवाट, कुत्रनद शिजियद पाट ॥ १३ ॥

त्तव बोल्या सदी छोग राजममुद्र' पाट जोग। दीलइ एइनइ पाट, जिम थायह ग्रह्माट ॥ १४ ॥

335

'चवत्र विद्या' नियान, सुनिवर सांहि प्रधान।

पह इन्ह राष्ट्रहसर, तुउ तूउड परमसर ॥ १५ ॥ सायर भेम गंभीर, मर महोपर घीर।

क्षीठां दास्तित कायह वांचा नवनिषि धायह।। १६ **।।** 

'राजसमुद्र इच्छ राजा, 'सिट्सीन' इच्छ युवरामा ।

वड स्तरहरगच्य सोहड, संघ वणा मन मोहड ॥ १७॥ दोहा-इम साम्रोच करि हिचा, एळ मीसंप नाम।

'मामकरण आवड तिसड, 'संघवी' पर व्यमिराम ॥ १ ॥ कुखनीयक भी 'चोपडा यह जेहर किस्तार !

इसमी रो साह कीया संघ महि सिग्दार ॥ ग।

भी सँप भागति इम ऋदः य मोरी अरदास । 'भद्र ठक्यो ऋरिया तणड, यो भादेस तस्प्रसः ॥ ३ ॥

इम मनुमति छे संघनी, घरद्र चित्त चच्छरंग । पद् ठवण ३ संभवी करह आणी कक्ष्म अंग ॥ ४ ॥

संबन 'सोस्विहस्तर्यः', सोमबार निरतात । 'फारायस्दि मातम दिनड धाप्या भी जिनराज ॥'॥

महारक साइइ मध्य, 'भी जितराज सुरिंड'।

प्रतिपद वां स्थि प्रदियस्य जां स्थित प्रूरिव चंद् ॥६॥ मइ इय 'भी जिसराज' गुरु, भाष्या प्रदल पहुर ।

भाषारित षद्ती क्रया, 'श्री जिनमागरमृति'॥ ७॥ म्रिज जिम मोद्द मदा 'भी जि(न?)राज सुरिंद ।

भी 'जिनसमार सुरि गुरु, प्रतयः पूनिम यंद्र ॥ ८॥

पेतिहासिक जैने काम्य-संग्रह

दिव भी 'जिनराभ सुरिहनत', महिक्छ ऋष् विहार। बायइ रुक्क मति पत्रा, बरत्यउ मय अवकार ।) १ ।।

940

'जेसक्मेर' दर्ग गढि. 'सहस्वकृत्यन्न-भीपास'। बाच्यव भी किनराज गुद्ध, समर्था पुरद्द भास ॥ १० ॥

भी 'विमझाचस प्रपन्द ने माठमत सद्वार। कीमी तद्दनी थापना, काणाइ सन्दुर्ससार।।११॥

पर्विक पास 'भगीप्रास्य बाज्यव 'भाजबट' मांहि । इस अक्टात किया कड़ा, मोटड गृह गजनकः॥ १२॥ परंतिक देवी 'सम्बद्धा', परिवरित्र 'बावन बीर'।

'पंचनदी' साम्रो जिल्हा, साम्या 'शंच पीर'॥ १३॥ भी करतरगच्छ सेहरट, महियछि सुप्रस प्रधान।

प्रतपद भी 'जिनराज गुरु, दिन २ वयद द्वान ॥ १४ ॥

हाल इग्यार्हमी—मायो भावडरी समरंता दादा भावड । गायड गायड री जिनराजसूरि गुरु गायड ॥ 'भी किनसिंह सुरि' पाटोशर प्रतपद तेज सदायबरी ।जि०।शुम्मा०। परव पश्चिम वक्षिण वचर चित्रं विसी सजस सकायर।

रंगी रंगीको छमक छनीको मोती (य) बंगि बमायवरी ॥२॥कि०॥ धन यन 'वर्मसी शक्त मो नंदन भन 'भारखदे' आवड । त् माहिब में देरहसंबद्ध, दुस चस्र(र?)णे विश्व स्थयह री ।३।जि॰। 'सिंधु देश विद्वार करीनइ, पांच पोर वर स्थायत। बदय इबद्र तिथि बसद्र अधिकत मिथि दिशि पूज गवायउरी ।शामा भी 'ठाणांग' नी बृद्धि करिनद्र, वियम ह करम क्वाय । सुरि मंत्रपारी परस्पनारी इंदु नड बीजड मावडरी ॥५॥जिन ॥ सद को भाक्त रंजी 'नव संब', निज नामठ वरतायर ।

विद्यार्वत बहुत गुष्क मायक, सहको पाय स्मायतरी ॥६॥त्रिन०॥ सोइइ सहर सदा 'सेत्रावड' 'मरुपर' मांहि मस्हायत । संक्त 'सोस इक्यासी' बरसइ एइ प्रवंध क्यायबरी ॥४॥जिनशा 'भासाहा बदि देरसि' दिवसद्द, सुरगुरु बार ऋदायड । भी गण्डनायक गुण गावतां 'मेह पिण सबस्ड मामर'री ।।८।।जि०।। 'रमार्प धाचक मन मोहह, 'रोम' बंहा दीपायह। 'देमकीर्त्त मुनिवर मन हरफा, यह प्रवय करायउरी ॥१॥जिनशाः भी 'जिनराजसूरि' गुढ सुरतह मह निज चित्ति बसायउ । मुनि 'भीसार ' साहिष सुरादाह, मनवांछित परस्रपायउरी॥१०।नि०। इति भी दारतरगण्डाभिदास सक्क माथुसमास इद भेदित पार्क्य निज्य सर्नेक मेंगळमध्य भी जिनराजस्रि स्रिचराणां प्रपंप श्रम वंप वंपुरतरो छिलितोय भी काङ् प्राम ॥ शुर्म भूयाय पठक पाठकता महाठमनमा ।। आविका पुण्यप्रभाविका धार्रा पठ-नार्य ।। भी प्रयम बृहा २१ प्रथम शास गामा १६ बृहा ५, बीजी हास गाया १२ दूदा ५ तोजी दास गा १६ दूदा ३ चौबी डास्मा ११ बुदा ५ पोचमी बाछ गापा १५ वृद्दा ५, छट्टी काछ गाया १४ बुहा ? मत्रमी बास गाया ११ दहा ४, बाउमी बास गाया ११ बूरा ५ मबनी ढाइ गाचा ३७ बूहा ६ इगमी टाइगाया १७ इहा १४ इगारमी तासगाचा १० मर्च गाचा २५४ मर्च इसाच ३ ४ सब हान ११ (पत्र ? से हे, प्रत्यक पत्रमं १4 छाइनें सुन्दर मक्षर, ज्ञानमेहार, दानमागर बंदछ ते० १३ नस्दासीन सि> )

## ॥ भी जिमराज स्वरि गीतम् ॥

(1)

भी जिनस्तम सुरीबर्' सन्छ भगी, भूरि साभु नड परिवार । मामानुबामक विकरता सन्ति, वरसता के देसण जस्त्रभार ॥१॥ कद्रपड् सुराह पमा रिस्यइमी, इण नयरह हे सक्ति पुण्य पहुर। -सुद्भवि मोती बपारि (बि?) स्पे जी ।! मां ।।

जेइनइ बंसइ वडबदा, गच्छपति हुमा निरदोप । देक्ता कि इती साक्षि से सिक्का किया सुद्दे हुए करइ मन रोप ॥२॥ भी समयदेकपूरि' जिद्दों हुमा सिख नव मंग विवरणकार ।

चडसठि घोगियो जिल जीतकी, 'जिनवृत्तसूरि' हे जिहां सुलकार ॥३<sup>॥</sup> केइनी महिमानड नहीं सक्ति पार यह निहास्त्र। 'भी किन्दुश्ख सुरौद्धर' सकि बीयह हे इणि कमि चप्रसास ।।४।।४०

पविद्यादि सकवर भूसम्यङ जिलि समृत वाणि सुणावि।

भीजितवन्त्रमुरीग्वर' हुमड सक्ति, इपि गन्छि हे अग मधिक प्रमाव ।(याकि० बादोरि' वीपी केइनइ, गुज देखि माप इजुर।

बोयुराप्रधान पदबी सबी सर्थि, छातड ह रहे किम जगि सुर १६॥ क० तेइनइ पाटइ प्रगन्धित सरित, 'भी जिनसिंइसुरिन्द'। नम् पाटि परनरित धरिपयत्र सरित, ए शुरु सोइगनः कम्द्र ॥३॥ कः

निर्मेख्य बंग(इ) ऋपनड बजु स्वामि सान्ति बाद्वार ।

भी'गुणबित्य मनुगुर इसउ सरिद, बाहिबाह मुस हर्षे मपारा।८।।६०

# (२) भी जिनराजसूरि सबैया।

'निनद्ता (सूर) भर 'कुराख' सूरि सुनिव वंदित दायक मार्चु शामरा इमूर जु।

चारित पात (बिरुमात) जीते (हैं) मोह मिम्यात जोर को बाह्यम कर्म किये जिल दूर शु

'जिजसिंप सुर पाट सोई मुनिषर बाट भणत सुजाण राम विद्या भरपूर जु।

नस्त्रतन (नक्तप्र?) मांस जैसे राजव निस्त्रपति, सुरिन में शने ऐसे 'जिनसन सुर' जु ॥१॥

जैसे बीच बारण(१)के गंगके तरंग मानी कोट सुलवायक मनिक सुक सामकी। गमन कता "नकी क्याबैद विकरत

सब रस सरस सबस रीम कानकी।

गात्रत गैमोर व (धृश) न घार मुख स्तीर दृद् भवण सुमत भुन (भवनि?) ऐन सेम गाम भी। 'जिनसिष स्र पाट विषना सो पदी (प) पाट,

व्यक्त प्रवाह बांनी(णी<sup>†</sup>) सूर 'जिनराज की ।स 'साहिमहां पाविसाह प्रबद्ध प्रताप आको.

मति ही कहर नृत को न सरदासी (१) है। मसी बड गहा सब घडराये जाके सब

ऐसी जोर चड़ती हुवी न कोड भारती हैं।

भीय 'जिनसिंघ' पाट मिस्येव साहि सन्मुक,

१७४

'भरमसो' नंदन सक्छ जग सास्रो है। को 'कविदास' पद्दरशन कुं ज्यारे,

शासमकी टेक 'निजराज सुरि' राजी है।३। "आगरे" हरूत आये सन्दोके मन भाये,

विविध वदाये संघ सफ्छ एउन्ह के। राजा 'गजसंघ' 'सरसंघ' 'असरपदान'.

'भाक्ष्म' 'दोबान सदा सुगुरु सरहर 🕏 ।

करें 'कविवास' जिणसिंघ पाट सर तेज, नगम सुगम कीने सासन सुठाइ 🕏 ।

·'मिगसर बहु (विदि?)चोष' 'रविवार स्नम दिन, मिळे 'सिनराम' 'शाहिमहां' परिचाह 🧟 ।४१

॥ श्री गच्छाघीश जिनराजसूरि गुरु गीतम् ॥

(३)॥ हाल सलबेल्यानी जाति मांद्रे॥

माज सफ्छ सुरवर फर्यवर रे खाड, माज सफ्ड बयर बीस । सुरसाई मच्छ-नायक भट्यो सबरे बाल, 'भोजिनराज सुरीहा' ॥१॥सु कोमानी सबि सरि मह रै बास, समता स्नीन सरीर । स० ।

दिनकर नी परि बोपना रे साम घरणीभर वर (परिश्वीर ।सु।।या तठी जेइनद्र 'अंतिका रै स्तर अविवस दोषो बाप । स० ।

क्रिपि बोची 'चेवाणियह' रे साझ. सहको मानह साच मुनाशासोना

राउक 'भीम' समा मसी र झास, 'जेसस्स्मेर' मन्नार। मु०।

परवासी जीवा जियह र खरू, पाम्यह जब-जगकार । सुशाशासो० 'बी जिनवद्भम' सोमस्यव र छाङ, ऋठिन ऋषा प्रतिपाठ । सु० । इण जगि परतस्ति पेसियइ रे छाड, 'बीजिनराज'कुपाड (सु०)(पासो० प्रतिपद् पुण्य पराक्रमद र सास्, मानइ सहको साम्य। सु । पिद्युन वया सद्द पावरा रे सास्र, दूरइ तिज अभिमान।सुःशाद्यासी० मध्यक जिम गुरु मालहत्व रै कास, मोटा साथि मुणिह । सु० । अन्त सन् मोद्रह् चाडवां र छाछ, पासद् परमार्णदः। सुशाध्ना सीशाः

कोप तत्रपत काया भकी र सास, वृरि कियड महद्वार। सः। मायानः मानः नहीं र काछ स्रोम न चित्त किमार । सुराहा सोराह भी संघ सोम क्यारतह रे छाड़ भीजिनराज सुनीहा। सु०। प्रतिपा गुर महिमंडक्द र काल, 'सहजकीरवि' मासीस सुलाहा।सो०

> ॥ इति की गण्डापीस शुरू गीवम् ॥ (४) ॥ राष्ट्र, पहिनोनी जाति मांहि ॥

गच्छपति सदा गरसङ् निस्ड, पंच सुमति गुपति द्यासः। सुविदिन दिरोमणि साविकः पंच महाका पासः॥१॥ सर्ग्रह वेदियदः 'मोजितराजसुरिन्द ।

दरसन समिद्रमार्थेद जीगम सुरवह बन्द्र ॥ सोक्सी

-संपर्णत शिरोमणि संपर्धाः श्री 'मासकरण महत्त । पर बनगड जिह्नड क्रियड रहरची घन बहु मॉर्टि ॥ २ ॥ संश्रा ऐतिहासिक जैन काम्य संपद्

पहिराधियः निज गच्छ सहूप, अविकी ऋरणी कीय ।

ξuş

'भ्रोजिनसिंह' फ्लेप्स, नग्माईँ नस क्रीय॥ ३।। सः॥

'कोब्रिस्य' बंस्ट वास्त्रत भी 'मर्मसी' धन थन्न । 'धारखरे' धरणी पख, जायत पुत्र स्तन्त्र ॥ ४ ॥ सः॥

जमु दक्ति साभुष्णव सस्रक्ष, इरिल दियत बहुमान । सावासि दुम्ह करणी मस्री, कहुह भी 'मुकरवकान' ॥ ५ ॥ सःगीः

भो सँप करह बघामणा, असु देखि करणी सार। गुणर्वन सगछ ही स्वदें, पूजा विविध प्रकार॥ ६॥ सणी

गुणवेन सगर हो ब्हर पूजा विशेष प्रकार ॥ ६ ॥ सः॥ जिम्म मोहि बहु गुण सुरिना, देखियह प्रकट प्रमान ।

बरणबो है निवे सब्दू, जहा किया क्यार गान ॥ ७ ॥ स ॥ भी गण्ड करतर बिरजयर, निर्दा पहुंचा गण्डराय । सीद मनद बंडि पालवेंस, बद किम बीएयर जाय ॥८॥ संगी

सीह मनह बाँगे पालयंग, कहु किम जीएयत जाय ॥८॥ सः।। जिहां स्था मेरु महीपर, जिहां स्थाद स्वास दिनकार । प्रतिपत्र तिहां स्थीर गण्यस्यती 'सहजकीरति सुलकार ॥६॥सः॥

(५) भ्रो जिनगजन्मरि शुरु राजकु सिरि सैन ठणक छत्र छाजकु।

सद्युद प्रतपद श्री॥ दिन दिन तेम सदायो भविक खोक मनि मायदा। १॥ मी॥

गजगति गस्त्र चास्त्र, पश्च महाजव पास्त्र । स्ट । सी ॥ सुनिवर सुनि परवास्त्र, दुमति कहामद्द वास्त्र ॥ २ ॥ स्टामी ॥

श्रीकितनिह सुरि पाटड, पूज्य सोहड सुनि (वर)बाटड (संश मी !) महिना मेठ समानड, दिन-दिन बडठड बानड ।।३॥ संश । मीश!

माश् । ६॥ मा

'बरमधी' हाइ महद्दार, छदि 'धारख्य' बाक्टार । स० । सी०
रुपद् च्यरकुमार, विद्या तथा मण्डार ॥ ४ ॥ स० । सी०
वात्र करी 'जेसायद' कस क्षीपड सहुको काणह । स० सी०
पास वरद्र किण काणी छिपि बोची 'धीयत्यी'॥ ५ ॥ स०। सी०
वीख्य असूत वाणी, सुरसर कह मन आणी । स० । सी० ।
सुख्यिक करिय वसाज रीहाविया रायराण ॥ ६ ॥ स० । सी०
वीहित्यरा वसह दीवड, कोड़ि वरस विराजीवड ॥स०।सी०
जा छमि सुरस चन्द्र, 'कानन्द'मसु चिरसन्दर ॥ ७ ॥ स० सी०

आवरणी माइएइ पूज इणि देसदृष्टरे, चीलाएइ भी 'करण' नरस रे । चीलारइ नरनारि नरेश।

द्धम अस भी पंभीद्धा बीतने है, माई जिल छह पूज तिल वेहा र ॥१॥ तिन प्रहिक्षण तू बेह करीरे, भी जी रे तु खागे पाय रे । बिछ पुनराजा रंगनिजार' मणी रे,हर एक करिन बीर प्रसाय रे॥२॥मा० जानू दरसिन तीरहर तत उक्तमाह रे,मेर तणी पर पूजनी धीर रे । मिहर करि पूम माहर ह देवहह रे मानव पुरुषा() करा वीर रा ॥३॥ स्वीम्यो महि दिर सहर ह रे किल महि गीतम मह अन्दार र । जंगम तीरच तारक जगतनाई रे जिल बीतड बिछ महन विवाररे॥४॥ पूजनी ने किम गुप्त सह बीसराई रे जिलको परम तलव गुप्त रागरे । ते गुरु बीसायों महि बीसराई रे, मेहनक सामब जस सोमाग र ॥६॥ पंत्री जिनरामहरोसर' जहर पाने रे, माननी महनी प करदास र । पुनिविजयमं कहर चहुन्दिन संपनी रे पुनती सम्बन्ध करव हिस

## कवि धर्मकोर्त्ति कत

## ॥ अी जिनसागर सुरि रास ॥

## 

वृहाः —भी 'भैनणपुर' नव भगो, पणमो पास जिलंद।

भी 'किनसागर सूरि' ना गुण गार्चु भागंदि ॥ 💔

सरसति मति अस निरमधी, भाषव करिय पसाय।

माचारज्ञ गुण गॉक्टॉ, सविद्वर वर यो माय॥२॥ बीर जिजिंद परस्परा 'बचोठन 'बर्द्धमान'।

सरि 'जिजहबर' पाटवी 'जितन्वन्तु' सुरि गुजजाण ॥३॥

'कमक्देव' 'बक्षम' गुरु, पाटड भी 'जिनदत्त'। 'जिनचंद सुरीसर' जयह, सुरिसर 'जिनपर्सि'॥ ४॥

'जिनेसर सरि' 'प्रयोग राठ, 'चंद्र सरि' सिरवाज।

'इक्स्फ्स्रि ग्रुड भेडता, भाष्ट्र इस्तमी राज ॥ ५॥ 'परमसरि' तेजह समिक, 'समिप सरि' 'जिन्लंह'। पार्ट 'जिनोदय' तसु पट्ड, भी 'जिनगत मुर्जिड् ॥ ६ ॥

'जिनमद' सी जिनचंद' पटि 'जिमसमुद्र' जिनदंस'। मामङ नव निधि संपन्नड, धन धन 'चोपड' बंहा ॥ ७ ॥

मनवंशित सरा पुरुष 'माणिक सुरि' सुर्जित ।

'रोहर' वंश्व गरभीयर, युग प्रधान 'मिणर्च'र ॥दा।

भी 'अक्षर' प्रतिबोधीयो. वचने अपन धार। भी 'सरहर' गच्छराज नी, भीरति समुद्रौँ पार ॥ ६॥

'मुग्नजान' पद जापीयो 'मफनर' साहि सुमाण।

निज हाथि भी 'जिनसिंह' नह, परावी दीय प्रधान ॥१०॥ तिण अवसर बहु भाव सुं, देइ 'सवा फोडि' दाल ।

'बच्डाका कित वाबरह, 'कमचंद्र' मंत्रि प्रधान ॥११॥ मुगबर 'जंब' बोहरू. रूएड 'वडर-ब्रमार'।

'पैच नहीं' सामी क्षिणह, क्षम स्थान सूम भार ॥१२॥ संका 'सोस गुणाइचरत्र', बुसबि सादि 'सक्रेम'।

'मिनलासनि मुगतर' क्यों, 'सरतर' गच्छ मत्र क्षेम ।१३।

तासु पाटि जिनसिंह' गुरू, तासु सीस सिरतान । 'राजसमुद्र' सिद्धसेनजो', इरसणि सीम्बर् काल ॥१४॥

वुगबर की 'जिलसिंह' नह पाटड की 'जिलसका । 'जिनसागरस्रि' पाटबी भाषारिज वसु फाज ॥१९॥

करण पिता कुम मात्र तस. अनम नगर असिद्राण ।

कुण नगरद्व पद थापना, भरमकीरति भदद वाणि ॥१६॥

### राष्ट्र--- तिमरोरह

'तंब्' दीपद् माछ समाण 'छदा जोवण जहनी परिमाण । 'विक्रिन' 'मरहद' भारित देस 'महबरि' 'अंगक्षि' देम निवैस ॥ १७॥ तिहां क्रि रामद्र 'शयसिय' राज, 'बीकानयर' बसद् हासकाम ।

क्षम काम सोवह इट सेरी शामित्र बाजद गाबद गोरी।।१८॥

नगर मोदि बहुझ स्पवहारी (स्थापारी), दानशीझ तप मादि दहारी। बसई विहां पुग्यह बहु विव, साह 'क्छा' नामह विर चित्त ॥१६॥

## राग —रामगिरी।

दोहा—रमणी सोहह चंद सु दिनकर सोहह दीस। दिस 'वसा 'बोहिम कुळद पूरत मनइ जगीस॥२०॥

### हाल⁺— पाछली

तासु परिण 'मिरमा है' सती रूपइ रंसा तु जीपति। 'श्वडमिटे' क्वा तणी से जाण सुन्ति कोव्य सा समृत जाणि॥२१॥ प्रिय सुं प्रेम परइ मति क्यार, 'तुस्तरम' सुत तिम 'सीता' सुन्त । श्रंद्र क्योर मनइ जिम मीति, पावद पवित्रत घरम गी रीति॥२९॥ पाने देत्री विषय संयोग नित नित नक्या ब्युविच मोग। गव योवन काय मद मनी, दंद संयातद जोने सची॥२३॥ गाम'— कारमायती

तृहा—सुझमरि सूनी सुंदरि, पेस्त सुपन मघ राति । रगतः चोस रज्ञावसी, प्रिट ने चतुर ए बात ॥ २४ ॥

सुर्यी क्वन निज नारि ना मेप घटा जिम मोर । , हरक मण्ड सुत वाहरह, थासड़ चतुर चकोर॥२५॥

्हरल मण्ड श्वे वाहर्य, यासर बहुर वकार ॥२५ हाल — जास फर्झ माहडी मन मोरी कृत्य हमर निधान रे।

मनवंधित बोह्यां सवि पूरइ पामइ सभिक्त मान रे १२६१मा । संबन 'सोस वावस्ता वरण्डं 'काती सुदी' 'रविवार रे।

'चडद्सि'ने दिनि असिणि रिराह(नम्रहरू)) जनम ययो सुराकाररै॥२७

नित्र नित्त कुमर बाब्द बहु छन्छाणि, सुरत्तर नट जिम क्रेंत्र रे। नयणी अनोपम निकट सोक्द्र, बदन पूनम नट खद रे॥२८॥ सङ्क्षम सजन सम्लाबो सम्लद्द, मेछि खदु परिचार रे।

'पोछड' माम दिवन मन रंग्डा, सुपन ठणड् कलुसारि र ॥२६॥ सहिम समाज मिछि मठ पासड, साह 'बढ़राज' इस्डि दीव र। 'सामछ नाम परि हुस्साबड, सुन्ति बोन्ड बिरजीय रे॥३०॥

#### राग-- मार्ड

दोहा--रमद इमर निज इरकमुं माठ 'मृगा दे' पुत्र । गजगति गोळा चाल्टा कुछमंडण अवसूत ॥ ११ ॥

मीठा बोस्ट्ड बोस्टडा काय कनक नह बान । बास्टक 'क्वीस स्टक्क्जो', मात पिना सह मान ॥ ३२ ॥

हास — पाछसी

माहबी मनोरम पूरह श्वन्दर मुंखड़ी भाषह रे। महा बचन नवि स्रोपीयह, मन श्रुवि सीख समापह रे।।३३॥

मासा नाभी माइड्डी सेन्ड सुरत्वर वोमो रे।

पोसद कुमर नदसदु परद 'शाख्मित्र' किम ब्रेमो र ॥३४॥

इंग सबसरि ठिड्रां आवीया, 'जिन्निस् सुरि' सुजाणी रे। भी संघ चंदर सावस चन्ना स्थित संदर्शों है।

भी संप बेदह भावमु चड्डर अधिक मंद्राणो रे ॥३५॥ भाव भूगाव भुव सर् निमुग्द अरथ विचारो रे।

मन मद बेराग करनो, जांनी अधिर संसारा व ३६ ॥ दोडा---'पाजसुक्तमस' जिम 'मद मुनि 'मदमनो तिज काठ ।

'सामस दे करणी करा, साजह बाक गोपास ((३७))

हाल —केदारा गौडी

१८२

सांमस्री बचन सहगुर केरा, कोवादिक नक्टल्ब मस्रेश । क्फाम रस भ(भ?)र कायकक्रेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥३८॥ मात पासे जड़ इमर सोमागी, पमण्ड संजमि स्रीड मनरागी।

बानमति मोद्रि दीयत मोरी मध्, नवि कोमइ चारित्र अंतराइ।।३६॥ मात सण्ड बाड सांमछि सार्चु इण बचनइ पुत्र हु मदि रार्चु ।

स्रोह चणा मक्या दांति चनायह, तेह्यी सँनम कठिन कहायह ।।४०।। कुमर मणह माता कि सूर परभारक, कायर हुइ ते हीयहूं हारह । संज्ञम क्षेत्रा वात अनेदो, मह फिग निश्चह दिसा केवी ॥ ४१ ॥

गग —देसावा दोहा -- भडमाइ 'विकम' सदित, 'मात सम्बद्ध सु(तु?)इस्सवि । करिसे मात्माराचना, मिनसिंह स्रि' गुढ हाचि ॥४२॥

वध मांदि साकर मिसी पीठों मार्जद होइ। बचन सुणि निज्ञ मातना इरला इमर मनि सोइ॥४३॥

'क्रिक्सपुर' थी अनुक्रमह, सङ्गुद करह (अ) विहार । अमरमरह्' पडभारिया 'सीजिनसिंह' छत्रार ॥४४॥

सामाहरू पोसंद इस्ट्र, पश्चिमलंड गुरु पासि ।

संजम क्षेत्रा कारण्डः, कुमर मनद् क्यांसि ॥४५॥१ भी'समरसर' संघ तिही, इरस्तिन सवड सपार ।

वाजित्र बाजइ सक्तवा, वरसङ्खं सुप्रकार ॥४६॥

'भ्रीमास' वीरी सुद्रामगण, वालसिंद' थिर चित्त । ः संज्ञम रहत कारण्य, सरवह तिहां वहु विश्व ॥४०॥

संबद 'सोस इक्टउर' 'माह' मासि सुम मासि । माद सहिद दिशा कीयह, पहुती मन नी सासि ॥४८॥

विशंधी चारित केद सद, सदगुद साथि विदार।

विचा मीकद मति प्रणी, घरता हर्ष मपार ॥४६॥ मञ्जूकिम देस बैदावर्ता, माया 'क्रिनसिंह' राया ।

भक्ताम वस बदावता, भाषा प्रमासहा राषा ।

'राञनगर' 'जिनचंद' ने, धगढ़ झुगबर पाया ॥५०॥ पांच समिती तीन गुप्ति से, पासह प्रवचन मात ।

छ जोवनी रहा चरड, स करड पर नी ताति ।१५१॥ धामाचारि सूत्र भरव, जाजड सरव प्रकार ।

धानापार सूत्र भरव, जाजब् सरव प्रकार ।

'सताबीस' गुणे करी, सोदद 'सामछ' सार ॥५२॥ तप बूदा मोडिस तथा वड दिला तिहा दीय ।

'भीजिनचंद्र सुरि' सद्देष्यः 'सिद्धसन' मुनि कीष ॥५३॥ बुद्दा उपभान कक्टा, भागम ना विश्व काम ।

'छ मासी' 'विक्रमपुरह् सरिया सक्क संयोग ॥५४॥

सुगुर भणावद बाद सुं उत्तम वचन विद्यास । सुग्रामान वह हित घरड, ग्रहेबद वैक्टिट सास ॥५५॥

च उपर — पमण्य साम्र सिद्धांत विचार मुणिवरसिद्धसनं सिद्धार गुरु मड विनय साचवर सम्बद्ध, सिद्धहोनं विचा गुण निब्ध ॥२६॥ 'संग स्थारह 'बार उर्थनं, परन्ता-स्य मण्ड् मन चैंग। 'क्षंग स्थारह 'बार उर्थनं, परन्ता-स्य मण्ड् मन चैंग।

कर्तः 'कर्ता' अन्दः सनुयोगदुकार'।हरू॥ नगर मोहि बहुका व्यवदारी (ब्यापारी), दानश्लीक तप भावि स्टारी ह बसइ तिहां पुण्यइ बहु क्ति, साइ 'क्छा' नामइ थिए चित्त ॥१६॥

राग --रामगिरी। दोड़ा --रक्यो सोद्दर चंद्र भूदिनकर सोद्दरदीस !

तिम 'क्छा 'बोह्य' कुळ्ड पूरत मनह जगीस ॥२०॥ राल'-- पाछली

हास घरनि 'भिरमा दे' सदी, रूपइ रंभा नु ओपति । 'बरुमठि' क्या तजी ने नाण, मुक्ति नोक्द सा समृत वाणि ॥२१॥ विव सुं प्रेम घटा मनि पयड 'व्सर्थ' सुव जिम 'सीवा' सुणउ।

चंद्र चकोर मनइ जिम प्रीति, पाछइ पतिकत बरम सी शीति ॥२॥। पांचे इंद्री विपय संयोग नित नित नवबा बहविय भोग।

गव बीवन काया मद मची, ईंद्र संपालक कांग्रे सची।।२३॥ रागः— भासावरी

वहा-मुक्तमरि सूनी सुंदरि पैटिः सुपन मध राति। रगत चोड रहावडी विवसे कदत ए बात ॥ २४ ॥

सुमी बचन निज सारि ना मेघ फ्टा जिम मोर।

, इरस मजद सुन ताइरह आसई चतुर चकोर ॥२५॥ हाल --- जास पक्षी माइडी मन मोरी क्राइ इसर निपान रे।

मनबंधित डोहमां सबि प्रद्र पामइ अधिकत मान रै विद्रामाण

संबन 'सोख वायरना अरख' 'कानी संदी' 'रविवार' रे। 'चवनि।'ने दिनि समित्रि रिस्तु(नशबद्धी) जनम धरो सुनवहाररे॥ ? ३

नमणी भनापम निलक्त सोहर, बदन फुनम नह चब् रे ॥२८॥ सहभ सबन भगताबी मगता मेछि बहु परिवार र । 'बोढ़ड' नाम विमड मन रंगह, सुपन तणह अनुमारि हे ॥१६॥ सदिम समाण मिछि मात पासङ्, साइ 'बङराज' कुछि दीव र ।

राग'~~ मार्च

'सामक' माम भरि दुखरावद, मुखि बोख्क बिरजीव र ॥३०॥

दोडा--रमा दुमर निज इरलम् मात 'स्या दे' पुत्र ।

गजगदि गेळ्ड् चाछदा इस्मोटल भद्मूत ।१ ३१ ।) मीठा बोख्य योख्या काय कनक शर बान ।

बाह्य बनीस इन्ह्यों , मात पिना बाई मात ।। ३२ ।। राष्ट्र--- पाछली

माइडी मनोरव पुछ सुन्दर सुंखडी मापह रे।

बहा बचन नवि छोपीयह, मन सुधि सीया समापह र ॥१३॥ मासा बोभी माइडी सेवड सरत्रु नेमो र ।

पोसद कुमर नदबहु परद, 'शाख्मिद्र' किम प्रेमो र ॥३४॥

इंग भवसरि तिहां भाषीया 'जिन्सिंह सुरि' सजागी रे !

भी संघ वंद्र मावस् वज्य सभिक्र मंडाणा रे ॥३०॥

माठ 'सुगावे' क्षुत सङ्ग निसुन्द अस्य विचारो रे। मन मह बेराव बक्तो, जांबी जमिर सेसारा ॥ ३६ ॥

होहा--- गज्ञसुबनास जिम भेव सुनि 'सहमतो विज कास ।

'सामछ ते इरजी इरह, जाग्यः बाछ गोपाछ ॥३७॥

100

## दाल —केवारा गौडी

सांमकी क्वन सहग्रह केरा, जीवादिक नवतत्व भकेरा । वपसम रस प्र(म?)र कायकलेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥३८॥

मात पासे वह कुमर सोभागी, पमण्ड संज्ञमि कींच मनरागी। मनुमति मोहि वीयत मोरी माइ, नवि कोशह चारित्र संतराह ।।३६॥

मात समाइ वस सांभक्ति सार्चु, इग वचन्त्र पुत्र हु नवि रार्चु । स्रोह चणा मयण दांति चनायह, तेह्यी संजम फठिन कहायह lik'oll

कुमर मणइ माता कि सुरै परकारड, कायर हुइ ते श्रीयह शया । संजम संबा बाल कक्कों मह पिए निश्वह विका केवी ॥ ४९ ॥

राग --वेसाख वोडा -- बडमाह 'विक्रम' सहित, 'मात' मणह मु(तूर)हासाबि ।

करिम् मारमारापना, 'जिनसिंह सुरि' गुरु हाथि ॥४२॥

द्भ मांदि साकर मिकी पीतां भागंद होई। क्षम सुणि निज मातना, हरदाह हुमर मनि सोइ ॥४३॥

किमपुर' भी मनुकमह, सङ्गुद करद (म) बिहार । समरसरङ पडघारिया 'स्रीजिनसिंह' छदार ॥४४॥

सामाद्रक पोसाउ कछ। पश्चिकमण्यत गुरु पासि ।

सैजम क्षेत्रा कारण्यः, इत्मर मनद्र वस्मसि ॥४५॥

भी'भगरसर् संप ठिही, हरकित थयः भपार । बाजित बाजह नवनवा | बरनञ्जी स्टाकार ११४६१४

'श्रीमास' बंशि सुद्दामजङ, 'शामसिंह' विर विश्व । संजम बछत कारणा, सारवह दिही बहु वित्त ॥४५॥

१८१

संबद्ध 'सोट इष्ट्सटड्' 'माइ' भारत सुम मासि । भाव सर्दित दिशा ध्रीयह, पहुती भन नी ब्यासि ॥४८॥

विद्विभी चारित छेद नद्द, सन्तुद्ध साथि बिद्दार ।

बिया मीलइ जिंत भनी, घरता इर्षे अधार ॥४६॥

भनुकमि देस वंदाक्तां, भाया 'जिमसिंह' राया ।

'राजनगर' 'किनचंद' ने, धागद जुगवर पाया ॥५०॥ पांच समिती तीन गुप्ति से, पास्य प्रचयन माठ ।

क्ष जीवनी रक्षा करह, स करइ पर नी ताति ॥५१॥

मामानारि सूत्र भरम, जाणद् संस्व प्रकार । 'सताबीस' शुने करी सोहर 'सामक' सार ॥५२॥

तप मुद्दा मोहिंख तथा नह दिला तिहाँ दीय।

'भीजिन्नंद्र सुरि' सर्दहन्द 'सिद्धसन' मुनि कीय ॥५३॥ मुहा रूपभान उद्धरह, भागम ना बद्धि जोग।

'छ शासी 'विकसपुरइ' सरिया सक्छ भैयोग ॥५४॥

स्गुर भगावद चाह सुं उत्तम बचन विस्तस ।

कुटाभात बहु द्वित घरह, पहुंचई बैछिन भाम ॥५५॥ अउपइ ---पमग्र शास्त्र मिद्वांन विचार,मुणिवर'सिद्वसन'मिरवार

गुरु मह बिनय भाषवह महाह, सिद्धमन' विद्या गुण निष्ठ ।।५६।। 'भैंग इंग्यारइ 'बार-इपेग', 'ययम्ना-इस भगइ मन चैत । 'छ ए३' मन्य मुख स्वद् 'च्यारि',

'नन्दी', बनद 'बमुपोगदुबार' ॥५॥।

'संबद्द' विद्या तथाउ निदाल, सद्गुर क्वम करह बदाल। वद्दवंन अक्सर नद मान निम गुरु तथाइ ने मानद माण ।'दें/॥ इमार्थन महि करती सीह, सोहड गए पासह निमरीह ।

हामार्यत महि पहली सीह, सोहह गुर पासह निसर्शह । इस विच अतीधरम नड घणी, तव जप संयम इस्ला घणी ॥५०॥

यात करी 'सेतृता' वजी, साधइ मिनसिंह स्रि' दिनस्जी। संघवी 'मासकरण' किरुगात, संघ करावी कारिक आठ ॥६०॥

'तश्याव' नद्र 'कमदावाद', 'पान्ज मोहि घत्रत कसवाद । 'बहबो' वंद्मा 'किनदृष्ट्यरि', मेट्या पातक कायद दूर ॥६१॥

इणि सनुक्रमि 'निनसिंद सूरि', 'सीरोदीयश' गुरु सक्छ पसूरि । इरिस पद्मसारी बंदद संघ राजा मान दिया राजासिंद' ॥६२॥ 'भासाउरश' सावद सच्छराज, वाजित्र याजाद बहुत दिवाज ।

श्रीसंघ युं बंद्द कामिनी रूप्द जीति सुर मामिनी ॥६३॥ 'लंडए' नई 'यू पादा इंव 'पंपाजी' मेटया यद्द देव । अनुक्राम मन मद्र परिष रुखास, मान्या'बीकानेर' बरमासि ॥६४॥ 'बायमक' खसारो करा, नीसामा बंबर बरहराइ।

'बायमक' प्यसारा करा, नासाम्य अवर यरहरा;। कीवा नेजां पोकि पागर, वसतिई आयां श्रीमलपार ॥६५॥ आनन्यइ वटमासट करो(ह) आया 'मेक्झ' वह हिट घरी।

आनन्त्र चटमासट करो(इ) आया 'मेक्डा' बहु दित घरी। तेडाबर भीसाडि सकैम , 'मेडवा' बाया कुसके लेम ॥६६॥

#### राग'— दैराडी

तृहा — तिणि सबसर 'जिजसिंह' नव परबंसि सबब सरीर । इसालद हुन नही पुरप क्टा बहु मीर ॥६७॥ जबसर कामी विण समग्र श्रीसंप फ्रांड् विचारि। वोस्य सद्गुर विष घरी, यह कारनी सिरहार ॥६/॥ बणसम बारायन करी पहुंता गुर सुर स्रोग।

भागित वाजर करा पहुंता शुर सुर साग । भामित वाजर विद्या प्रणा, मांडवो तण्ड संजोगि ॥६८॥ सोग निवारो थापीया सन्दर महुरत क्षीप ।

भहारक शुर 'राजसी', 'भामक झाचारज कीप। ७०॥ 'झाधकरण' 'झमीपाक' वीस, 'कपूरवन्त' सुविद्यम। पर ठवगड करह रंग मुं, 'ऋपमदास 'स्टाम'॥७१॥

राग'— झासाबरी

त्रव मिणगाया पोखि पगारा, तथु उंचा राजीयां।

सस्तक प्रपरि मोती शु बर्,वहीयद भारद स्वयीयो ॥ तेद तट्य बर्ज बर्दु खोग, भूमि माग निर्दे माग । एक एक नद बेस्ट्ड सेन्ट्ड निख पढिया नहीं स्थान ॥३२॥

भवजे नाहर स्वयः । १०० पाइना महा स्वयः ॥ १८॥ सबजे नोहि मेदाह निहां किया वानित्र विविध प्रकार । स्वा मंत्र साल्यक निशा स्वयस्ति, 'दूमस्टि' गागगार ॥ स्रो 'निनरात्र स्टिस्टर नामह, सागु तथा सिगागार ।

भागनरात्रं सुरस्यर नामइ, मानु तथा सिशनार। बासप्राह्म सूरि पद बापी, मुच्यड गण्ड भड भार ॥ ७३॥ तैहित भोदि बापारित पद्वी 'सी जिनराज समीपद।

वाइन भाद सापाएन पर्वे 'स्रो जिनसान समीपः।

मन सुदः सूरि संत्र ज इह जिनसागर सूरि थापः।

सजि सिरामारने कासियो आवा, सरि सरि मातिन वासः॥

सोबन पूछि बपायह सङ्गुर, गावह गीन प्रमाय ॥ ५४ ॥

१८२

### हाल —केवारा गौडी

सांमकी बचन सङ्गुर केरा, जोवादिक नवतत्व मकेरा । रुपशम रस प(भ?)र कामकडेसी, संज्ञम सेवा मुद्धि निवेसी ॥३८॥ माठ पासे का इसर सोमागी, पमण्ड संजमि श्रीड मनरागी ।

अनुमति मोदि दीयत मोरी माद, सवि कोमद चारित्र अंतराह ।।३६।। मात भगई वस सांमक्षि सार्चु, इग बचनइ पुत्र हु नदि रार्चु ।

कोइ चणा मक्या बांति चनायह, तेइबी संज्ञम कठिन कहायह ॥४०॥ कुमर मणइ माश्रा कि सुरे परकारड, कायर हुइ से हीयई हारह। सैजम क्रेंबा बात कर्बवा, मह विग निश्चह दिखा संबी ॥ ४१ ॥

राग —रेसास दोहा -- नडभह 'किस्म' सदित 'मात भणद मु(तु?)शसाथि !

करिसे मारमारायना, 'जिनसिंह सुरि' गुरु हाथि ॥४२॥ क्य माहि माकर मिस्री पीठां कार्णंद होता।

क्वन सुणि निज्ञ मातना इरसाउ इमर मनि सोइ ॥४३॥ 'विक्रमपुर' थी भनुक्रमह, संदग्तुरु करह (स) विहार ।

'समरसच्द्र' पत्रपारिया 'श्रीजिनसिंद्र' चदार ॥४४॥ सामाद्रक पोस्रुठ कछः पश्चिकमण्ड गुरु पासि ।

संजय देश फारणह, कुमर मनद ब्रह्मसि ॥४५॥ भी'मगरसर संप दिही, हर्राक्ष्म संयव भपार।

वाजित्र वाजर् नवनवा । वरनदस्ते सुप्रकार् ॥४६॥

'मीमास पशि स्त्रामणा, 'बानसिंद' पिर विच ।

संजम बछन कारणह रतत्वह विद्यां बहु बित्त ॥४०।)

संबद 'सोस इक्सरुक्' 'माह्र' मासि सुम मासि ।

मात सम्बन्ध दिस्स सीयदः पहुती मन नी भासि ॥४८॥ विद्यायी भारित छेड् नदः, सद्गुत सामि विद्यार ।

विद्या सीस्तर भवि क्यी घरता हुएँ जपार ॥४६॥

मनुक्रमि देस वैदावती, मापा 'जिनसिंद' राया ।

'राजनगर' 'किनर्षंद' ने, स्मगह शुगवर पाया ॥५०॥ पांच समिती तीन गुप्ति को, पास्त्र प्रकान मात ।

छ जीवनी रक्षा करड न करइ पर भी ताति।।५१॥

सामाचारि स्त्र भरव, जानद सरव प्रकार । 'सताबीस' गणे करी, सोहद्र 'सामछ सार ॥५२॥

तप मुद्दा मोडसि तथा वह दिखा तिहो दीप।

'श्रीजिनचंद्र स्रि' सर्द्रपट 'मिद्रसन' मुनि कीप ॥५३॥ बुद्रा रुपपान उज्ज्यद्व, स्रागम ना बिंठ जोग ।

'छ मामी' 'विक्रमपुद्ध' सरिया सक्क संयोग ॥५४॥

मुगुर मधावद बाह मुं चत्रम बचन विश्रास ।

मुग्तपान वह दित घरड, पहुंचद वैधित बाम ॥५५॥

चष्ठपड्ड — पमन्य शास्त्र विद्वांन विचार मुनिवर विद्वार मिरदार गुरु तत्र विनय माचच्च सस्द्र, 'मिद्धनेन' विचा गुन निस्द्र ॥५६॥ 'कंग प्रयादह' 'बार प्रवंग', 'पयन्ता-द्स मन्द्र मन चंग ॥ 'छ छेड़' मन्य मुक सुद्ध 'प्यारि',

'नन्दी , जनद 'मनुपोगदुकार' ॥५०॥

बद्दबंत अवसर नड काग निम्नं गुरु तगह से मानह भाग श्रिया। समावंत महि ब्हर्सी कीह, सोहह गुरु पासह निस्त्रीह । हस विच क्रतीयरम नड क्यों, तप कप संचम क्रमा क्यों। ाऽ ॥ यात्र करों 'सेंतुकां तथीं सावह जिनसिंह सुरि दिनमधी। संपन्नों 'सासकरण' दिक्यात, संघ करावी कारिक कात ॥६०॥

'बरदह' विद्या रुण्ड निहाण, सद्1्र उत्तम इरह बद्धाण ।

'कं मात' नह 'कमज़बाद', 'पानण' माहि पणठ जयसाद ।
'कबक्षी' बैदमा 'जिनदच्यित', मेन्या पातक जायह वृद ॥६१॥
इति अञ्जब्धि 'जिमस्बिद सुरि', 'सीरोहीयद' गुरु यसक पद्दि ।
करिक पदसारी बेदह यंप, राजा मान दियह 'राजसिद' ॥६२॥
'माध्यद' माबह गण्डराज, बाकित याजह बहुत दिवाम ।

भीसंप मुं चंदर कामिनी, रूपर लीवि सुर मामिनी ॥६६॥ 'बंदप नव् 'यूजाब इंच "पेपालो' मेटपा यह देव । सनुक्रम मन मद परिच दकारि, आच्यांबीकानेर' चडमासि ॥६४॥

'बायमस्र पद्मसारो करा, नीसान्द्र संबर शरहरह। क्रीया नेत्रां पोछि पागर बसविद्रं आयां सीगणपार ग्रहशा

मातन्द्र चडमासड करी(इ) माया मेवडा' यह दिश घरी। वैदानह भीशाडि सकेंम 'मेडता' माया कुसल कोम ॥६६॥

### रागः-- वैराश्री

वृद्धः — निणि बदसर 'जिजसिंद' नद, परविम वयद मरीर । देशनद सुटा नदी, पुरप बदा यह मीर ॥६७॥ भवसर आभी तिण समझ् श्रीसंघ ध्यक् विचारि । बोब्ध सद्गुरु बित घरी, वह क्सती सिरतार ॥६८

मणसम् मारायम और पहुंता गुढ श्रुग स्राग ।

बासित वाजइ तिहां ध्या, मांडवी तल्ह संभोगि ॥६६ सोग निवारी भाषीया, सकर महुरत श्रीध ।

मद्वारक गुरु 'राजसी', 'सामक' बाष्पारज कीय । ७०

'मासकरण' 'भमीपास' वक्ति, 'कुपूरवन्द' अविद्यस ।

वय सिजनाया पोछि पगारा, त्रंयू देखा दाबीयो । मस्तक क्यरि मोती **सु वह,वहीं वह** भारत रूपीयों ।।

तेइ उद्धा कहता यह छोग भूमि माग नहिं माग।

सबको मादि मंदाइ टिहां कींग वाजित्र विविध प्रकार !

सूरी मंत्र माप्यक दिण सबसरि, हेमलूरि गणपार

एक एक नइ वेल्ह्ड बेल्ह्ड वेल्ह्ड विख पहिता नहीं आग ॥७२

भी 'जिनराज स्रिक्टर मामद्र साधु तणा सिणनार। बार्खपगइ सुर्दि पद् सापी सुंच्यात गच्छ मत मार ॥ ५३ ।

पद ठक्शह करा रंग सुं, 'ऋतमहास 'सूरदाम'।। १९ राग-- मासावरी

वेदिन सांदि भाषारिज पद्मी 'भी जिनराज' समोपड ।

मन सुद्रह स्रि मंत्र ज दंह 'जिनसागर सृरि पापः। मित्र मिणगारने कामिगी भाषा भरि भरि मोविन वास ॥

सीवन पृक्ति वयाचा सद्गुर, गावर गीन धमाम ॥ ५८।

**१८६** 

संबर 'सोस प्रस्तार' बरसर, 'फ्रगुण सुवि 'सनिवार'। श्रुम बेस्म सुम मङ्गरत बोग्ह, 'सारुमि' दिवस सपार॥

संप सदु इरसित बद्द बंदर, यद बहुसत बहुमान । 'मासच्टरण' संपद्मी विण मदसरि, मायद बांडित दान ॥५५॥

मद्वारक 'मिनराजसूरि, वर्समान गणधार। परद 'मिनसागर' वरु, मावारिक मधिकार॥भ्दा।

### राष्ट —तेहिज

िहिरिक 'राज्युर्स' 'बरकाण्ड, 'विभिरि' सेन्या पास । 'कोइस' 'पेमणी' यात्र करीनकः 'मेहल्ड करिक चडमास । विद्यामी उच्छव कीच 'नेसालार', 'स्पामाकी 'तोबरात' । 'राइक 'क्स्याण मुं सी सेच बंदूर सीचा समझ कात ॥ ००॥ समूत विद्या सीचेच 'पेच्या इप्याद्य सीच । मिसी महित इराइसा स्वादः सात्र 'कुमस्य' स्न रंग ॥

स्ट्रपुद्ध पात्रपाद्ध सद्गुद्ध, घोसंग साथ्य मान्यः । साहमोद्धस्त्र कृद्ध साह 'यादद , 'घीतस सुन् विच बान्यः (१०८)।

निहोयी विहार करि जिनसागर' साचारण दिनकार। 'क्छनदीयद आवद ततन्त्रम, संबद बहुम प्रकार ॥

उद्धर परिष्ठ निहां किन बांदर भीसिंप यह बहुमान । प्रामारक करि 'झावक 'मानह कोपक पापक दान ॥०१॥ भीतराहर गण्ड मोद पाहावह निहीमी करिम विदार ।

६ पढावर् ।तस्या करण वदार्थ। 'करणं सर् भाषा वह रंगर संघ वंदर्शगयपार॥ 'पासणीए' कर्युं पदमारक रंगद्र बहुत पद्दि ॥८०॥ राग —सामेरी

भौजिनमागर सुरि रास

termer word man

पासाणी वहु बित वाबद, पदसारउ सामदी बावद । 'मोखद मिळगारे' मारी, मिरि(द्यी?) कस्त्रा घरि बहु नारी ॥८१॥

मिरि 'भागचंद' मुन भावड 'मणुहरदाम' निज हावह । वक्षि मंप सहगुत चंदह, भीगगतरगच्छ विरर्गदह ॥८२॥

विदां बाजह होस्र नीसाल, संदर झासरनड मंदाण । बहु बठाँव बसनद सायां सीनंध वणद मनिमापा॥८३॥ सुन्व मिली निर्देशम बीजह निज जन्म वणड परम सीजद् ।

तंबोळ मध्ये पर दीपा, मन बंधित कारिक मीपा ॥८४॥

राग —पन्याश्री

'किम्मपुर' यो संबरी ए 'सर माहि करिस चडमास । दिन दिन रंग क्यामगाए णुद मनतीभास ॥मां०॥ बपादत महसुद यु'त्रितसागरस्रि वयाबेड ।मा॰ायरनरगच्छपहृष्ट०। निर्दा सी ग्रेम्ड साबियाए 'जास्यमा' सुरकास १८०।

ारा मा भावसाम 'जाहरपना' गुरुवान वर्षा बन्धव मुगुर बीहिमाए, मंत्री 'मार्गन दाम'॥८५॥व०॥ विवारत निर्देष मार्गन प्रदेशकाम बंदावि॥ व०॥ 'मुख्य' मंत्र मुगमनाद, रेट्ड बहुम्ड मावि॥ व०॥ ८६॥ माञ्चार महिमा यह ए, छोपत सान विशेत ॥ व०॥

भी मेप बेर्ड बाद मुं प्रस्मित तथन पेरिसा वन सा ८० स

4

यर 'वीकाड्य चित घरी प चतुर करइ चटमास ॥ व ॥ क्काब करह 'क्टारिका' ए, पासी पारण सास ॥ व ॥ ८८ ॥ रमुद्रमि सदगुरु पांगुरङ् ए, 'मेदनील्टङ् निहाको ॥ व ॥ 'रायमक' सुत कांगि परिगढरण, 'गोसक्का 'समीपाक' ॥८६॥वा।

घद जेहनइ अति सम्रज्य वह वसती 'नेतसीइ' ।। व० ।। बह परिवारइ दीपराप, भात्रीज्ञर 'राजसीह' ॥ व०॥ ६०॥

तक्की नोदद्द सादर्थी ए, ब्रुट ध्वार सुदर ॥ व ॥ रूपद्रम् स्वत्वा करिय, तंबीस्तः नाटेर ॥ व ॥ ११॥ रह्मान्त विश्व वादरह ए. 'सीरीमान्ड' वीरदास' ।। व० ३।

'मादण' 'तेआ' रंगर्सू प, 'रीहड 'द्रदा सास ॥ व ॥ ६२ ॥ . वर गुरु सोहामणड प, भावद कीजद सदा। व ॥ विदायी विद्वरी मनुक्रमे ए बंदा 'राणपुर' देव ॥ व० ॥ ६३ ॥

'सदयपुरा' नह राजीयह ए, राजड 'करज' सह मान ॥१४॥व ॥ चित्र मरि बेत्र म्ब्समद्य अज्ञादन दे सुठ सामि ॥१५॥व ॥

र्चसङ्गेर६ जिल मुणीय 'मेबाइ६' शुणगान ॥ व०॥ सदमीर्चंद सन परग्रहाप रामचंद 'रघुनाय'।। व श मापंचिदारास्यामरास्य, 'सोनगिरास् अविद्ञाला। व ॥ भी संब एच्छा नित करह ए अवसर मड से जान ॥६६॥व ॥ साथकार सप सह मिछी ए, अध्यह दे डाथिसाइ ॥ व ॥ चडमासइ गुरु राग्नीयाप, जिनसागर' गजगाइ ॥ ६७ ॥ व० ॥ वर्तमान गण्डराजजो ए. जिनमागर स्रि' सुराकार ॥व ॥ मी जिनमागर चिरत्रवरण भाषारित पर धार ॥१८॥॥॥।

पुगवर सरवर मच्छ भ्रजीय, 'जिन्नचंद सूरि' गुरुराय ॥य•॥ होस सिरोमणी विकस्ताप, 'घरमनिधान' स्वताय ॥६६॥य०॥

वास शीम भवि रंगसु र 'अरमकीरवि' गुण गाइ ॥ ४० ॥

भी मिनमागरस्रि नडण, रास रच्यु मुक्तकंद्र ॥ व॰॥

भुगतां नयनिय संपन्न । ए, गानां परमार्थदः ॥ १०१ ॥ व० ॥ स्रो प्रतपत्र गुरु महियक्त, जो गतनक्र दिनर्दम ॥ ४०॥

'बरमकोरनि'' गणि इम कहरू ए, पूर सक्क जगीम ॥१०२॥वर इति भट्टारफ जिनमागर सुरिणाम् राम

श्रीजिनसागर सुरि सर्वेपा

पुरा देम अरुपरा शहर 'बोकाव' सङ्ख 'बाहिय हरे बिरद इन बमद 'यउउ' बरदाई। 'मृगा मान मोटिस्म, मुपन सृचित सुन सुन्दर

बैराग जोग मां रमनद स्टामी नजी बाद छारे.

मुग्राधान जिन्निहें क्या चापश हिसता.

(बीकानेर स्टेट सायत्रेरीमें पत्र ४)

बारक सकरर शादि छोच घमछाभ अण्या । सद्दय तेन गुर पासि सुरूत करि माना संगा भगरमस् प्रति आए यतिश सम्मार्श

मृरीम भी जिनमागर' मुगुर, उपम इसदे बारम ॥१॥

बाठ वय व्यविकार क्षत्रा सम्बाग कुलोपर ।

संवद 'सोख्यस्थासीमस्य, 'पोस बदि' 'पंचमि भाइ ॥१००॥

संप्रतो साधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पन्ने,

सूरीस भी 'मिनसागर' सुगुरु, इपम इसडे भारले ॥२॥ क्षेत्रय विवेक विचार वाणि सरसठी विरामक.

'क्या चवद निघान, सुजस वागि वाजा वाजह।

बिपम बाजि बिपबाद, बिपयरस र्जीय न बाधा

वक्तवर्षत वर विनुष बान दिन प्रति वाध्यः ॥ बाजणी बाट वात्री विषयः परि परि पूगर पारले ।

स्रीस भी जिनसागर सुगुड, चपन इसवे मारले ॥३॥ चड्डन रंग नवाद विवासत, सुंदर संगळ गीत सुरावत मोतीन वाळ निसास मारि मारि जामिनी मानसू भागि बचासत । गच्छ नायक स्थास स्थात गुजी, गुण गासत बेटिय ते चळ पासत । भी 'जिनसागरस्रिर' बदरागर, मागर रंगि वेक्यक गुतमानत ॥४॥ स्मार सोमाग साग विच्छ बदराग माग,

राग है कर साग होप बृरि बीर बीयब बहा। तह तम दबधार अमृत सान सम्बार

कठिन किया भकार काम जु बहीयवहडू । स्थित कसाट नूर तपति मताप सर

'सागर सुरिव गुरु गौतम बहायत इद्र ॥५॥ सवाया छद्र (उपरोक्त विकानेर स्टेट स्मयजेरी की प्रति में तस्काधीन कि०)

। तस्य वरकाश्वरमा । अरु

### कवि सुमतिवस्नम फून

# श्री जिनसागर सुरि निर्माणसास

ECH++CP इंडर--ममर सरमंदि सामिनी भविरस बाणि दे मात ।

सदर 'बीकामी' मति सरस, खरिमी खादा एत । 'भोम बंदा अंड परगद्दा, 'बाहियरा' विरुद्त ॥ २ ॥

शुग गाइसुं गच्छरात्र ना, 'सागर सुरि' विख्यान ॥१॥

'बच्छरात्र परि भारता, मिरपा दे सुन दोइ। 'बीका नद सामस' सुरतो, स्मविषस जोड़ी जोड़ ।। ३ ।। भी जिनमिप मुरान नी मांगवि देशन मार।

मात महिन पान्धर बिन्ह, संज (म) छद्र सुगरकार ॥४॥

माणिकमास्य भावदी, 'विनयकस्याण विश्वव । 'सिटसन इम बिट्टै बगा, नाम दोझा ना देखि ॥ ५ ॥

बादी राय मनाविया, दुर्पनंदन करि विश्व। चबरद बिग्रा मीराजा सूत्र मय मेंबुक्त ।। ६ ॥

मिद्रसन मधिनव घरो, 'मिद्रसन' व्यवता ।

मा 'जित्रवेद शुरी'। अप, बचन विचारी एम।

मुपा भेषम पाछत्रां, बिरा नड सम्बास ।

करती शातारम भवा, पुरवाइ परकाम ॥ ७ ॥ बीका बेप्प्र बापहा, सप्तिपित्तर सिरहार ॥ ८।

आबारित यह बाध्ना, बीधी बहिन्तुं नेन ।। ह ।

## शास्त्र (पुरन्दरनी चौपाइनी)

'मरुपर' इसि मझार 'मेइवो' सहर मछोरी। 'मासकरण' 'मोसबाख', 'चोपड़ा क्य तिखोरी ॥ १ ॥

पत्र ठक्यो करि पूज्य सक्सर पह सदीरी। सरचे द्रव्य भनेक, सुक्रुत ठाम सही री ॥ २ ॥

सुरि मंत्र खड़ो छुद्ध, सहगुरु तेणि समै री। भी 'जिनसागर सुरि इन्द्रिय पांच दमे री ॥ ३ ॥ मोटो साथ महत्त्व, करणी कठिन कर से ।

भी 'जिनसिंह' के पाट, सरवर गन्छ सरेरी ॥ ४॥

पश्चिपेच बाचार, दारञ दरण दरो री।

५च समित प्रतिपाद, त्रप संयम को सरी री ॥ ५ ॥ पृथिषी करिय पवित्र साथि साधु भरत री।

अप्रतिबद्ध किहार दिन दिन अधिक कुछा री ॥ ६ ॥ 'चौरासी गच्छ' माहि जाकी स्रोभ मधी री।

बहुर्दिय संघ सनुर, संपद गच्छ मिस्री री।। ♥!! द्राष्ट्र २ (मनदो मान्यो रेगी दी पासजी रे)

मनदौर नोह्युमाइक पूजजी रेची जिमसागर सुरि'। बड़ भागी महारक प सहा भी, दिन दिन गच्छ यहरि॥ १॥

सरार गोवारय साथु भद्रा मध्यभी, मानइ मानइ पुत्रय नी काण। समयसुन्दर जो पाठक परगङ्गाजी पाठक 'कुग्य प्रचान' रे॥ २॥ 'जिनचन्द्र सुरि ना' क्षिप्य साने संबुजी, यहा यहा भावक तेम । पनर्वत घींगा पुरुष चण्ड पक्तकती, बहमागी शुरू एम ॥ ३ ॥ म० संघ च्युयबन्त 'बाइमदाबाद् मौ जी, 'बीकानेर' विशेष । 'पान्ज' नइ 'संभाइत' साबक दीपताओ,'मुख्ताजी'राजी रेसा।शाम० 'मेसक्मरी' माषक पूरम ना परगङ्गात्री संपनायक 'संखबाक । 'महता मा 'गोधनप्छा' गह गहेंजी 'सागरा'में 'स्रोसवाह' ॥५॥म० 'बीवनडा मई संघवी 'कनारिया' जी 'जदतारणि 'मास्रोर'। 'पश्चियास्त्र''पाल्ड्रणपुर''भुक्त्र''सुरत्त'मई की,'दिक्की' नह 'आदोर' ।६।।म० 'खूगकरणसर' 'क्रब' 'गरोन माई जी नगर 'क्रन' मोहि तम । 'हरा' में मामपी मानदी जी 'फड़दबी 'पोफरण' प्रसाणा म० 'सागरस्रि' ना भावक सह मुखीजी अधिकारी 'ओसबाळ । वैश प्रदेश भाषक दीपताजी भर लंबल भूपाछ ॥ ८॥ म०

#### दाछ ३ (कड़सानी)

'करमधी' शाब् संबरस्थी पोरिनी 'म्ब्यून्ट विद्र अति मुजस सेवे ।
सुद्रुत 'सास्य-वृद्ध्य वरस संवरसरो,पालिने संघर्तु मीच्छ द्वैशाशा सन्य हो पन्य 'सागव्य सुरिन्द शुरू जेताने गण्ड तृषे सवायो । वह वहा सावक पराहा महत्रहे,पुरूव तो सुपस त्रिष्टुंकोक गायोगाशा त्राह 'सावचन्य तो, पत्य वहा माबहो,ने विद्यात 'स्तावे' कहीजा । 'पृठाया' उपया कहना 'पीटिंगो, सरार समयनित्र स्थान सीम्प्राहा बहुत 'कह्म के सेतो जाल्ये, सुद्रुत 'स्ट्रसंत' तो जह मत्ता। सरववद सावस्य गण्ड मा काम नद्ध्यमं ना रागिया संभिक दावाशास साह सानिवतास सहोदर कपूरवन्त सुं, वेक्षिया देश ना वह आरे। 'सहस दोय रूपिया पाव सत्त' सामझा, ऋरविने सुत्रस निज्ञ सुविर सारी ॥थीं

मात 'मानवाई है' लॉड इक पीटणी करीय बपासरह(में)सुनान शीचा । बरस ना बरस आसाड़ कोमास ना,पोसीना पोक्रिया बोछ कीमा॥६॥ झाइ 'मतनी' तणो कुटूंब अति दीयतो विद्वं संदे बंद नामो बहायो ।

स्त्राह 'वर्षकरण' 'हावी' जरो 'हावियों, जेटमक 'सोमागी' हिम सक्षयों ॥ शी बरम करणी करें साह हावों भविकराम' कलो 'कोहनो विकर राहीं ।

नीव प्रतिपाक्ष बकार सह ने बरे सुप्रवंपनमी भक्त सुनम हासे।।।
'मूकनी संपनी' पुत्र 'बीरजी 'पराल कोनपाक 'सूरजी' बागणे ।
पालीयांचीस नद च्यारि' जीमादिने कुण मी बाहर के बहाजो ॥।।
'यरीक' 'बलुमाल' कांद्र सद्दा होचना, समरमी' हाह मिरनान नाणे।

'संपत्ती 'क्ष्वरमङ्ग परील' सन्द्र्य स्विष्टः, बाउद्वा 'वृष्टकं हिम स्तानी ॥ १०॥ साद 'ग्रुमराजना' सुद्रत्र कति सम्बद्धि 'रायचन्त् गुझाक्क्यन्द्र' साद हासी। यम श्रीसंप क्र्यवर्तराजनार'नी सक्ष सावक एम सानी ॥११

तेम 'र्यमादनी 'डंप सायक बड़ो 'र्यक्याकी 'बच्च' मुक्त बढ़ीई। बहुबड़ो परम करणो पत्नी ज करी,झरन मोजांफरमदास'खड़िणाश्च्यां द्रोह्य-भी 'जिनसागरम्दि' मो बद्यबस्त परिवार। बेख गीतारम सह पत्कद्र एक साचार ॥ १॥ भी 'क्रिनपर्म'सरीयने, गच्छ भार "म शुध ॥२॥ हार ह

इक दिन हासी दाहती भावे कृष्य नद्र पास र ॥ पडनो ॥

'सहमदावाद' मह कांपणाड, संहिष संघ हजूर रै।

प्रथम कोहादी पछत्रही, बी'जिल्लामागरमूर' रे॥ १॥

अवसर खायोगों सही, याचे द्रम्य अनेक शा

'मगमान्नी 'बयु' भारिता, 'बिमका दे भुविवेष र ॥<sup>२</sup>॥ मबर्नु पद यापन करो, सूर मन्त्र शुरु दीप र।

भी'जिनवर्म सुरीधर', नाम भारता इम कीच रे ॥ १ ॥ संपर्णा 'साइजक्षरे' निहां स्पर् किसमी ना साह र ।

पर ठक्त्रा करा परगड़ी कहा छोक बाह-बाह रै ॥४॥ यक्षिमा प्राप्त सकत जिल्ला कीया अनेक महार रे।

श्रुपंत्रय संघ कराविद, गरको इत्य इतार रे ॥ ५॥ भी 'जिनमागरम्रि' भी महग्र साथे धीय रे।

'मनमार्का मनुष्मा' परिता, ते 'सिद्देशस द एद् र ।

पद ठ्यानि में भूतव ने सार्चो सह क्रम सह र ॥ ७ ॥

दाछ ४ (कपूर हम अति उज्जला र) भदमर जाती भारतका भागत यो सलागर।

श्रिन भी निष् मुख्य पाविद्र है, व मोमनि श्रेग इत्यार ॥ १ ॥

पार्टबरने पांसरी, आचड जन ने दीप रे ॥ ६॥

सगढ जो धन्य-धन्य तम भवतार.

195

ए माणस भव भु सार ॥ सांकणी ॥

आतुपूरबी पहनी रे चयसम्यो पूरव रोग । भी संघ 'महमदानाव' मो रे, गीतारच संयोग ॥२॥

'मासातीज' नइ ग्राहकि रे, शिष्मादिक नइ सार ।

मीसामणि सद्द्यार दि(य)ई रं, गुरु गच्छ मुं स्पन्दार ॥३॥

चारित फेरी कवरि रं, गच्छ मार सह छोड़ि।

क्तम मारग भावरि रे, माधुम कर्म इस तोहि॥ ४ ॥ 'सुदि भाठम वैसास नो रे, अपसण नो सवार।

श्रीसंघ मी सालि करा रे,त्रिविधि त्रिविध विविधार ॥॥॥ पास गीतारच यति रे, श्री 'राजसीम अवसाय।

'राजचार'पाठक भव्म की, 'सुमहिजी गणि नी सहाय ॥६।१

'दबादुदाल वावक विलिरे, 'धर्ममन्दिर' मुनि एम। समयनियाम' वावक विले 'झानयमें' मुनि तेम॥ ७॥

"मुमतिकरूकम सावधान हा रे. बाठ पुदर सीम तैन। साद 'दावी धर्म सावधान र निमसावि शुरु धम ॥ ८ ॥

दाङ (६) विणजारानी मोरा महगुरुको गुम्हें करण्या शरण च्यार । शहगुरुको करण्यो० करियन्त शिद्ध सुमापुरो मो० कर्यक माथित पर्म

ए फछ नरभव द्याप नो ॥ १ ॥ मो॰ जीव 'चुरासी' स्टब्स, जिकरण हाद स्थमा बण्यो । मो॰।

पाप श्रद्धारर यान, परिद्दि अदिहत्त स्थावत्रयो ॥ १ ॥ मी०

परिहरि सगक्र दोप विद्यासीस आग्रारना। मो० जिनसम्बद्ध आसार, टाक्टि दुःख संसारना। ३।। मो०

य सेसार असार, स्वारय ना सहुका सगो। मो०। अभिर कुरुव्य परिवार पर्मे जागरिया सुम जगो॥ ४॥ मो० अभिर कुरुष्य अक्कप्र असिर माझ पर परिवारो। मो०। अभिर विगय अभिकार असिर बाया तिमि ए कही।।।।। मो०

आवर (नगर काशकार कायर काया (ताम र कहा ।।।।। मा० तुम्हें सावस्यो मावन वार मन मधापि माहि रासस्य।। मो०। कारिर मान वह तान, कायर हिस्सादिक वह मालस्य।।। हु॥ मो० जीवन हाय मई माह रालो को न सकह सही। मो०। प्रेहवी संघ्या वान, तहबी संपद् ए कही।।।।॥ मो०

पण्डो मान्य तीन, आई पण्डो प्राणियो । मो० । पुरुष पाप दोइ साथ गान्द एम यापालिया ॥ ८ ॥ मो०

बाह्र मराज करी जीव उपिन ठामि हुमो दुन्ती ।मां । पेडित मराज यं जागि जिल यो जीव हुत्तर मुद्री ।॥।६।।मा०

दम माधना एकांत साब, बरिहन्त घम बाराघता ।मो०। पुँहमा मरम मझारि बातम बारिज साफ्ता ॥१०॥मा०॥

दोहा — 'मनर(ई) मह काणीम मई मास 'जेर वहि वीत । 'शुक्ते सागरमूरि' जी, मरग मा पाम्या चीत ॥१॥

दाछ ६ — धमा ६ मिनो पी तर र ठाठ एश्नी । अवसर अग्योता अद्देरि, माह हाथी सम्बे त्राण ।सर पुत्रजीश

महिमा मोनी हम करह रे ब्रास, पूरव तज्जू निहाज ॥ १ ॥ पासद रहि निजराविकार दिन 'दम्बारह' सीम । मै० । सुन सबद प्रत ब्यालही रे स्रास, माना विधि ना नाम ॥थास० 239

चोबा चदन भरगजार सहगुरु तजह सरीर। मे०! करि अरथा पहिरादिमा रेसाङ, पॉमरी पाटूचीर॥मे०॥३॥

करि अरथा पहिराबिमा रे साथ, पांसरी पाटू चीर ॥मै०॥३॥ देव विमान जिसी करी रे, मांडवी बांति मीकार ॥ मै०।

बाजे गामे बाजत रे साछ, करि नीवरण विचार ॥मेशाशा बयरिष सुबद्दि मगर सुं रे खाड, कस्तुरी प्रनसार ॥ मेश ॥

वृहत होई भूव सीचवा र हास, भी पूच्य नुं विषयार ।।मे०।।धा जीव मुद्दावी (वे?)सुगवि मुं रे भी संघ मेखो होइ । मे० ।

गायां' 'पाडा' 'बाकरी' र छाछ रूपश्या सत 'दोइ' ।।मै०।।६।। 'सान्तिनाथ' नइ देहरद र छाछ, बांदी देव किरोप । मे०।

वचन समिक्षि बीतराग ना र स्राप्त, मूंकी सीय बारेग ।मेशाओं (हास ८) घन्याओं—कुंदर महाद साविया एरगी।

भी जिनसागर सुरि' की प. पारि प्रमास्त हैम । सुगुर मठे गाइपइ, भी'जिनपर्म सुरीसदय, जयकंता जग पम ॥१॥

दस प्रदेश विदरताय सविक जीव प्रतिबोद्दास०। सद्यवंत्र गच्छ जदनो य, महिषक मोटो सोद्दा। स०॥ २॥

शुण गानों ससुर तजा प, प्रथक्त मन नी स्त्रंति । स∙। मन वंधित सदुना फिल्प मॉकिमन नी आंति ॥ स०॥ ३॥३

मन बाउन सहुना भास प्रमाण मन ना आहात ॥ स० ॥ २ ॥ संबन 'मनर बोमोचरइ ए 'सुमितिबहम ए रास । स० ॥ 'भावमसुदि पुरम दिनि ए कीमो मनइ बहास ॥ म ॥ ४ ॥

आवनशुत पुनन त्वात प कामा नत्व स्वाय । स्व भी जिनकम्मे सुरीज नो प मापि छै सुन दाव । स । 'शुनजिक्कम सुनि दम क्वद ए, 'शुननिस्तुज दिल्स साथ ।संगंद। ।। इति भीनिर्योगात संगंपत ।।

।। हात भागनराणरास संपूर्णम ।। (हमारै संबद्ध में, कल्फ्रास्त्रीन ब्रि॰)

# श्री जिनसागरसूरि अष्टकम्

री मञ्जासखमेरवर्ग नगर, भी विक्रमे गुजरे ।

यदाया मटनेर मेदिनिवटे भी मदपाट स्फुटम्।।

प्री भाषास्पुर च योधनगर, श्री नागपुर्यों पुन<sup>्</sup>।

भीमक्समपुरे च बीरमपुरे भी सत्सपुर्यामणि ॥१॥

मुख्याण पुर' मरोह नगर, इराइटै, पुग्गडे ।

भी कथ्य किरहार सिद्धनगरे, भौगोटके संबंधे॥

भी खाहोग्पुरे महाजत रिजी भी भागरारूपे पुरे।

सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, भी माख्युर्थ पुन ॥२॥

भी मत्पत्तन नामिन राजनगर भी स्वंगतार्थे स्तया ।

द्वीपे भी मृगुरुष्ठ बृह्ननगरे, सीराप्टके सर्वतः।

भी भारत्यपुरं च रायनपुरे भी गुर्भीर मा**रू**वे ।

सर्वत्र प्रसरी मरीति सर्वतं सीमान्यमानास्थतः।

वैराग्यं विश्वत् मतिः सुमगता भाग्यापिकत्वं मृहम्।

नैपुण्यं च इनइता सुजनता येपो यशासन्ता।

स्रिजी जिनसागरा विजयिनो भूबासुरतै चिरम् ॥४॥

भाषामा सतस्य संति शतसो गच्छेपु नाम्नापरम्।

त्वं रवाचार्यं पशुर्वयुग् युगवरः, प्रीडः प्रकापाकरः ॥

मन्यानां मद सागर प्रवरणे, पोतायमानी मुवि ।

भी मन्ध्री जिनमागर सुलकर, सर्वेत्र शोमा कर ॥५॥

सीम्पमी हिंम वीधि वी सर गरी, बुद्धि ईरायां क्षमा । वैज्ञामा स्वरणी परापद्भवि भीः, भी विक्रमे भूपती ॥

सिद्धि गौरसनाथ योगिनि वहुन्धीमस्य सम्बोदरे ।

संत्यनं विविधाश्यम् गुण गुणा सर्वेभिका त्वां प्रभी ॥६॥ भी योहित्य अस्तिमि प्रविज्यात्मास्य रोचि प्रमा ।

भारतन्त्रात सुगांस कुछि सदिस, भी राज्यसोपमा ॥

भी महिका बासि किव वितिताः, भी वस्तराजां गमाः ।

संत भी जिनसागरा, सरहर गण्डे चिरंजीदिन'॥भा इर्ल काम्य कहम्बद्ध प्रशरक, मुक्तपुर: प्रामुख्य ।

विक्रमं समयादिसन्दर गणिर्मस्त्या विक्तेस्सम्।।

मुप्परप्रीहतम प्रताप तपनी हेवीच्यतां सरवरः।

युर्व पुरस्त स्व भक्तः यदिनां, श्रीधः मनोबांकितमः ॥ ८ ॥ ( विकानेर स्टेट साकोरी )



### ॥ जिनसागरसूरि अवदात गीत ॥ ( ॰ )

पूरव पण्डित पूजीय र सामिति भाग समावरे। शोमीझा।
भाको टीपणा देटिने, सांडि छान चराय र ॥ र ॥ ओ०
'भीतिनसागरस्रिती' र, भाव भाग टिल गाम र । ओ०।
भो मन बांदल अम्बारे, सुणि भावतात नह नाम रे । ओ०।
भीतिनसागरस्रिती र ओ०। मा०।

'भीतिनदुस्त प्रचीदबद्ध ने की सुपन दिखाब्यों माथ र । त्री॰ तत्म बकी यह बिस्त्वी रे निकर्णक काउ नह बाल रे १२। त्री॰ राउन्न भीम नत्मरह रे की निरागी गुरु सुपर न्र । त्री॰ । स्मर बन्दन बरबी नह रे, पामिम प्रची पहर रे । है । त्री॰ इन्न दिसाब्यों सन्दिका ने की भी त्रिनदामन देव र । त्री॰ पुगरपान 'त्रिनचन्द्रती'र का करह कुपा नित में व र । ४ । त्री॰

सन मान्या पेडिन फल्या रे पूर्य पर्पाया आय रे। आः । दर्गनन्त बद्दर सबदा र स्त्रे बायड अधिक प्रनाय र । था जीव ( व )

गाम नगर पुर किरता पूजती, 'स्तीतिनमागरम्रि ।

कटिन किया गर सामुरी पूजती पूजि सुमस पर्युरे ॥ १ ॥
पूजती परार मुग्ते में देवत् १, सारक सनि सर्वेद ।
सामक पिताद निज मनि पार मुं सादर मान सनेक ।
सीमय सीमय सोमें है, दुर्गनिन पारम्य । सा

रारतर गच्छ झामा दीवड, पूजभी बाह्यिर दरदान।

सादिव 'सुदुतवक्षानजी,' पूजजी पग साग शह मान ॥ २ ॥पू॰॥ रूप कक्षा पण्डित फरम, पु॰ बचन करम गुण द्वा ।

राम राजी मातइ चुणु, पुजजी बांड माहे विसेष ॥ ३ ॥पू०॥ कामण मोहन नवि करो पू॰ छोक सह बसि थाय।

य परमारम प्रोधका पु॰ पुक्ष पुरूव पसाय ॥ ४ ॥पू॰॥ वित्त चाह्वां भाविया, पू॰ भीसंग मानी बचन।

रंग महोच्छव दिन प्रवड 'इरफनन्द्न' कहडू घन ॥ ५ ॥पू०॥ (8)

॥ जाति फुछदानी ॥ भी सैंप भाज वधावजी हिंद भाज सधिक चड्डरंगों रे ।

भाषारज पर पामिषड, 'जिनसागरस्रि ध्रुपंगो रे ॥ १ ॥भी०॥

सारतरगण्ड बन्तरि का दिव कीमा समयम कामो रे ।

दुरजय सुद्दा सामस्य, दिव साजज वापी मामो रे ।। रा। भी ।।

धन पिता 'वश्वराज' जो 'मृगा' पिण माता थनो रै। बंश पन 'बोहिपरा जिहाँ क्वम पुत्र रहनो रे॥ ३॥ औ।

बाझा बाज्या समझा बिक्रियान मान सल्मानो ।

सक्या सक्या प्रज्ञी दिव हुँ विश्वारी नामइ रे।

सहब गान्य सोइडक, ठिड्रां माचक पामइ दानो रे ॥ ४ ॥ औ० मोहनगारा मानवी दिव'इरपनन्दन'सुक पामद रे ॥ ५ ॥ धी० (4)

बहुर माणस बित्त उससइ र दसी पूज सरप रे। हो पूजशी। मान्द्रीक्य गुण माटका र चपन्नद्र भाव अनुप रे ॥१॥

व परमाध पीलक्यो है ।

मान सरोपर बहुदार, राजईस संबद् तीर रे ।

स्वजागर मोटड धर्गु रे पथी न चारह नीर रे ॥२॥

भंदा केर चांदले, ध्रद्वको कस्पर पास र ।

सुर (मृप!) तपड को आकरो, काबद सहुको मासि रे ॥३॥०

**पंचो धांनो अति यणाः, सरक्षत्र विंद सामर रे ।** 

नान्ही केष्ठि कहावती छाया फ्रम्ब सरपूर हे ॥४॥

मोटा महरास भद्र झख्द, विस्तद हा गर (छग?) राज ।

धीहणि केरा इनवहार गाजह नहां बन मांस । ५। मान्द्रा मोटा क्यं नहीं सुण अवसूज बंघाण ।

जिणसागर सुरि' विर जयह र इर्पनम्बन गुण जाण ॥६॥



### श्री करमसी संधारा गीतम्।

सदगुर चरण समी करी, गहसू भागरपिराइ ।

करमसींह' करणी करो, सांमधीयह विशु साह ॥ चित्र छाइ संमधीयइ चरित, निज भावस्यं चारित क्रियत।

धन बद्दा 'कुकड़ चोपड़ा नत्र सुबद्दा प्रगट जिलाई किया ॥ न्तप करी काया प्रथम शोधी किंगय पद रम परिहरी।

'करमसी' सुपरि कियह संभारत, सुगृद चरण तमी करी ॥१॥ -रीवड् गुरु 5ुछ बास भी मनि भागी संबेग।

जाजी काया कारमी, करि निश्चक मन एक ॥

अन एक निरुवस करी सापद, जन्न समुंखद परिदर्यत । भाहार त्रिक्य त्रिविय संयोगद्व<sup>ेश्</sup>र भुकड् भणसण वर्यंड ॥

आराधना करि सैप सामज, परी विविध सरदाम नी। करमसी तिथि विधि कियत सेवारक शेति गुरुहुछ-वास मी ॥ थ।

चहचड सीवारइ तिथि परइ जिथि विभि पूरव साधु।

करम मोजिया सिंह हुबड, भक्षद्र 'करमसी' माधु ॥ करमसी साधु भन्द दीपायक, गच्छ स्तरक्ट संपन्न ।

धरमाबना सम्मारि वरती जच्छव होई दिन दिनद ॥

सिद्धान्त गीतार्य सुमान्द्र, माधु तयान्द्र फरहा

धन कर्म करमट विय रायाबद्ध, चट्यात्र संधारद्ध निम्नि पट्ड ॥३॥

जन्म 'जेसाणइ' जेइनड, 'बापा शाह' मस्हार । 'बांपछ्यवि' धरि ध्यष्ठ 'मोमबंद्य' मड सिणगार ॥

'भोसर्वस' तड सिजगार ए मुनि हुन्हर करणो जिणि करी। सन्तेक भागत मरज हुंती इटड अणसण स्टबरी।।

जननेक भागन मरण हुंती इटड अणसंग उन्चरी ।। 'करमसी मुनिमन कीरयड करड़ड नेह माण्यव देहनड ।

मन मदन करक्द क्षत्र मीरयड, जाम 'मेसाण्य' ग्रह नड ॥ ४ ॥ मेहनी प्रतिसा सुर करह, मानव कहो मात्र ।

साम भुनीदशर इस ऋदूद घन घन गह भुपात्र ॥ घन गद पात्र सुमाधु सुल्दर, परतक्षि भुनि पंचम भरह ।

भन पद पात्र सुमापु सुन्दर, परतिक्ष सुन्न पंचम भरतः। यन जनम जीविय आणि पहनत्र परगण्डी महिमा ऋषः॥ मास की संख्कण करि नद्ध, व्यायक विन बीस कपटः।

प समर सग मई हुमढ इणि परि, प्रशंसा सुर नर कर्या।५॥ 'बरमाराइ संतोगस्यं 'सातमि बदि ब्बार ।

क्रियंड संयारक करमसी क्रीड मई यन मणगार।

भजनार पत्ना शाक्षिमद्र जिम तप सनेक जिल्हा किया। 'सह सदी वंक्ष निवी साधिक' करी जिल सलसल दिया॥

चारित्र पंचे बरस पाडी सु स्याम्बाइ मीझ स्यु । मार्णद् स्राप्तर गच्छ बाज्यस्य, ब्ल्यमस्य, संतोप स्यु ॥ ६॥

॥ इति गीतम ॥

गुरु 'छक्पिक्योक मुणिन्त् जयह, आणे पूरव दिसि रवि ब्दयह !

### ्रमिष एएतमीर्ति कृत ॥ अभि सम्बद्धाः स्मृत्र मीतम् ॥

मन चिन्तित कारिक सिद्धि थयत दुःस दोहरा दूरई आ अगयत। मोस्ड सङ् इक्यामी वर वरमङ्, अवियत कोक्त देरका इरसङ् ! गच्छपति भावेदाई 'मुज' माया अथमास रह्या भी संघ आया ॥२॥ 'कातो वदि छट्टि' सणसण सीधो मानव सद सफ्छ क्रिणे कीयो । के परमव ना संबद्ध बहुका पहुंचा क्षर सुनरस् (१) सुबन बहिक्स ॥३॥ मानी सुरपति नरपति निरस्तः 'मगसर नदि सातम नहु हरसाः । पराधा भाष्या चढतह दिवसह, निरस्तो तन वयन नयन विकर्ण ॥४॥ बिर बान मक्षे भुक्त मई सोहरू सुर नर किन्नर ना सन मोहरू। सद्गुर परतिस परना पृत्तु सह संबट विकट विपन चरह ॥५॥ 'भीमाभी' इन्त केरव चंदा साइ "स्मइण 'स्मडिम' दे नहां। वड्मिति वायक सरतर केंद्रा प्रथमद्व पद चेकल गर बन्दा ॥६॥ भी 'कोरतिरतन सुरोश तथी शास्ता मइ अवसून देव संजी। बाचक 'स्वित्रस्तास गर्गा दिन प्रति प्रतपट जिम दिवस भर्मी ॥ भी गर्फ विमस्टरंग' पाटड सामद अभिनव दिनकर जिम अति राज्य । जसु नामइ मक्किप विपन साजइ जसु मतिशय करि महिपक्कि गाजह ।। मन सुद्धई की जह सुर सवा अति मीठी डीठी जिम मेवा। निज गुरू पर सब करण देवा दिन प्रति बांछई जिम गम-नेवा ॥६॥

Row

तुम्द देश देशन्तरि कांद्र समह, गुरु सेव बकी दास्त्रि गमंत्र। इति सनोति कुनाति दमर, घर भइता सिकामो पामि रमर ॥१०॥

साइ 'पीनइ' 'हाची' 'रायमिथइ' 'मोडण' आवड़ करि 'मुज' संपड़ । चयम करि बुंग तजब रंगा, बाप्या पूरव दिक्ति मन संगद्ध ॥११॥ निज सेवक नह वर्सम भावत पनि पनि सानिय करितुःस जायत।

गणि 'स्रेकित कीर्ति' चडतइ दायह, बंटइ शुरु चरण समिक दावह ।१२। ।। इति गुरु गीतम् ॥

सुगुरु वंद्रगावली महारक 'जिनमद्र खरन, गच्छ नायक खरतर।

तम् पट्टी 'जिनवन्द्र' स्रि, तप तेम दिवाकर ॥ सहाह भी किनसमुद्र' वास पहुद्धि भूव सागर।

तस पट्टीई बुधिमैत सूरि 'जिनहंस' सुरीहबर ॥

समिनवर इन्द्र ऋषइ अधिक, संजम रमणी सिर विस्टर ।

राष्ट्रपति सास पहुँकि गुक्रिर किनमाणिक' महिमा निसंत्र ॥१॥ <sup>प्</sup>पारिक बंश प्रसिद्ध, कुगति जिनकर्म सु जोरी ।

कर उस पट्टि 'कस्पाणधीर' बाचक धम बोरी।

<sup>4</sup>मगराकी कुरु माण शीस, तसु पट्टीर सुरतर । बावक भी'करुवाणकाम बाणी भनुपम बरू।

यादक 'इरासपीर' वासु सिसु, बर्ड एम बंशावली ।

शुरु मगन शिन्म शुरु शुल बाही सच्छ करत रमतावसी ॥२। (P G शुरुका नं० ६०)

## ॥ श्रीविमलकीर्त्ति गुरु गीतम् ॥

( )

प्रह कठी नित प्रणमियह हो, 'विमक्टकीर्चि' गणि चंद ।

तज्ञ प्रताप दीपता हो प्रणमें सह नर इन्दा। १॥ सविक जन वंदियद् हो, नामे पाप पुरुषया। २०।१ आंकृणी।। सरतरमध्य मे झोमता हो, सब ऋषा गुण जाल ।

जहनइ मुक्ति मारती वसइ हो जाण्ड द्वान विद्वान ॥ २ ॥ भ० ॥ हुबड़' गोत्रे परगड़त हो 'श्रीचंद' साह मस्दार । मात 'गवरा' जनमिया हो, श्रुम मूरति(महूरत) सुक्रकार ॥३॥म०॥

संकन् 'सोम्बद् चक्रन्यण्ड' हो कीची दीमा सार।

'माह सुदि सातम' दिनद् हो, पाळा निरित्तेचार ॥ ४ ॥ म० ॥ 'साधुसन्दर' पाठक मखा हो, सक्छ कछा प्रवीज।

सर्देहम बीक्षा जेण दीभी हो भ्यान दया क्या छीण ।(५)।भ०।।

चडरासी राच्छ संदूरी हो, भी 'जितराज सुरिन्त्'।

बाचक प्रदासद्वय वियो हो सब करा अन वृत्य ॥६॥३ ॥ सोध्यमद बाग समद्रहो, सी किरहोर' मुद्राम ।

बारायन मणमण करी हो, पहुँना सार्ग सुधाम॥ ७॥ म ॥ विमक्षकीर्ति गुरुनाम भी हो, जायइ पातक दूर।

विमक्तल शुरु संस्ता हो, प्रत्ये पुल्य पहुर ॥ ८॥ स॰ ॥

(२)

#### राग-पन्पाओ ॥

शक्क 'विसङ्कीत' गुरुदाया, प्रजमो मिवयण पाया प ।

दरसन दिन भवतियि बाह, सुन्द मंगित बीड मदाइ व ॥ १॥वा०
मंगल 'मोड चत्रपत्ना' बरम चतुर चारित्र गहुइ हरपद वं।

'मापुसुन्दर' तसु गुरु सुबदीता बादी गण मद जीता वे ॥त्याय
तासु शिव्य गुरु कमछ दिणन्दा मितक चकोर विक्ष चंदा व ।

अनुक्रम 'बाचक पद्दवी गण गुरु मोजाय्य संबाद व ॥३॥वा०॥
मून वक्ष 'सुक्ताव्य' कहाबह, तिहां चडमान्द्र सावड व ।
तान पुत्रय (निहीं) स्थिक सावद, सो संग व्यवन्त दावद ये॥॥वा०॥
निल्यु नगर 'कहिराद्य' सावा स्त्रम चीरामी गमाया व ।
क्षायमण प्रासी स्था मिन्याया गीत तान बहु गाया व ॥थ्यावा।
निल्य सारा प्रभव र वि चंदा जा स्त्रि में दश्वित पात्रह्य ॥॥धावा।
निल्य सारा प्रभव र वि चंदा जा स्त्रित से ह्यू वंदा पा ।।॥॥वा०॥
निल्य सारा प्रभव र वि चंदा जा स्त्रित से ह्यू वंदा पा ।।॥॥वा०॥



### <sub>साष्टी</sub> ऐ<sup>मसिद्धि</sup> फून ॥ लावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम्॥

### राग —सोरट

बृह्य'—मादि निजेशर पर नमी, ममरी सरसति मात । गुज गास्सु गुरुजी तजा, त्रिमुक्त मादि किरमात ॥ १ ॥ चेलि दालः ने त्रिमुक्त मादि किरमात, 'स्राक्तसिद्ध' गुज अक्सत 'सीक्टान' माहकी भीषा, खारमाद वारित्र क्षोपा ॥२॥

'गूबर है' माठा रवन्त, सहू क्षेत्र क्या क्या पतः। सीळादिक गुण करि साठा महु बुनीया मोहि क्योता॥३॥

क्षित्र माया मोइ निवाया, भविषण भव-जलनियि तार्या !

सूचा पंच महाज्ञ पाञ्च, त्रिण्ड गुप्ति सदा रक्षकास्य ॥ ४ ॥ यहाः — महार सदस सीवंगवर टास्ट सगव्य दोस ।

मुन्दर संभम पाकनी, न भवा माया मोस ॥ ५॥

न करद तिहां माया मोस विक निजयट नालद रोख। यन पन देशायक भाषी गुरुणी नद्र प्रथमे काषी॥६॥ मीठी निहां क्रमीय समाणी गुन्दर गुरुगी नी वाणी।

सुनि सुनि यूगर मनि क्षेष, दिनकर दंगनि जिमकोक ।! ७ ॥ पहुनवी 'रहसिद्धि पटर, दिन प्रति जम कीरति स्टाटर ।

महतिष हुइ गुरुणी नई नामइ, मनर्रछिन भरीयण पामझ ॥८॥

न्हां ---र्मग ववाग सहु तजा, आणा भरय विचार।

भी 'खावण्यसिद्धि' पहुरुणी निया गुण मंदार ।१६॥ सर्व विद्या गुण मंदार, महिमंदक्षि कडा निवार ।

तप करि कामा चजवाब्द, 'वदनवाबा' इणि कासे ॥१०॥ 'फिनचंद' सुराह कादेस, परमाण करह सुविधाप ।

भागपन् सुर्धात भावस्त, यरमाण भरतः सुववायः । भागुक्रमि 'विक्रमधुरि' लागी निम्न श्रीत समय परमावी ॥११॥ समि जीवद् रासि लमानी क्यान साथमा सन साथी ।

भणस्य भावरियः रंख, सुर व(प्र?)णमः घरमङ्क संगद्ध ॥१२॥ इहाः—समक्ति सुवड पास्त्री करवी सरणा च्यारि।

बृह्रा'---- समाकत स्वड प्राक्षता करता सरणा च्यार। इस परि संबारी कीयड, मावा मोह निवारि॥ १३॥

माया मोह मिवारी ऋष संय प्रभावन मारी।

नाजह एंन छन्द्र तिहां मरी जीमाण पुरेषि नफेरी ॥१४॥ भफ्डर मारतीय बतादि, जिन सासन महिम नपारी।

भय क्रय रह मुर गण करहे, यन गुरुगो भवतार ॥ १६ ॥ भन भन गुरुगी भक्तार महित्रत्र अन नष्ट मुक्तकार ।

भन भन गुरुणी भवनार मिनवण जन नह सुरुकार। भिर वान किवामुरि' वृंभ देखि मिन भए भवेस ॥१०॥

परता पूरण मन करी कहमतह भी कथिकेरी। इससिद्धिं सगति गुण गान्त, तै सुन्त संपति नितु पाना ॥१८॥

( घरकासीन क्षि० इमार संबद्ध में )

### पष्टतणी हेमसिद्धि कृत सोमसिद्धि(साध्वी)निर्वाण गीतम्।

राग --- मल्हार सरस वयन ग्रुप्त झापिञ्यो, सारव ऋरि सुपसायो रे।

सहगुरको गुण गाहसुँ भन घरि अधिक उमाहो र ॥१॥

सोमाणित गुरुणी बंदीबा, भाव भरी बिहायो र ।सा०। बांकडी ।

गीतारम गुरुणी आयोगद्र, गुणवंती सुविचारी रे । करूणा रस पूरी सदा, सप जन के सुराकारा र ॥२॥सी०।

शीख्य मीता रूपश्री सामद्र चंद्र समानो रे। विदाग्द तथ करह महिमा सहित प्रभानी रे ।।३।।सो॰।।

'नहर कुष मंदि चंदछड, नरपाछ' ह गुण ठामी रे। वेहनी नारी आणियह, बीख करी कमिरामी र ॥४॥सी ॥

पिंचा दे गुत्र मागर्की दास पुत्री गुणर्शनो रे।

रूप करी झनि शासनी संगारी नाम कहेतार (१५)(सी ।!

यावत वय जब भाषीयड, यिता भन माहि चितह है। 'यावरा' बंज शोपनड, 'जेठ माह सुद्दाश्द रे ॥६॥ सा० ॥

तास पुत्र राजमी ऋदीज्ञ परणायक्रमन रंगो रै। बरप भगार हुमा जम(१९)स्य उपन्य मुणी यन चंगी र ॥७॥सी ॥ बदराग दपनड तेइनइ, अनुमनि भागी तेमा रे।

सामुद्रमत् इम ऋदः हुत्र्यातृप्त श्रद्धसम् रे॥ ८॥मोश।

न्यारित पाकर्ता होहिका, सुकूमाल खु तुस पेही र । मत कहिक्या कहा सुम्ब वक्षी, सुद्र नारित उत्पर नेही र ॥६॥सो०

उच्छा महारखन कांचा पना, दाझा कींची सारो रे। 'आक्रयमिक्टि' कत्वह रहह सूत्र क्य ना स्वड विचारो रे ॥१०॥सो०

'मोमसिद्धि' नाम जुधापीयक, गुगे करी निधानी रे। भाषणक् पत्र भाषी सही चारित्र पाछड प्रधानी रे॥११॥सी०॥

'र्में बुज प्रमुख यात्राकरी तिम विक्षं तीर्म खडारोरं। कीभी माक्स सदा सद्दी, तप उपना सारोरे॥ १२ ॥सी०॥

कामा नाक् सहा सहा, तथ उपना सारा र ॥ २- ॥ गाणा 'भाकम विदे कारहोस' दीनह, 'बृहस्यतिवार प्रधानी रे । अन्वसम्म स्रोपन सामग्र सम्बद्धमा सम्मातिकारों हे । १३ ॥ सीव

मजसण क्षोधः मावसु सत्र ऋता गुण निपाना रे ।१३।सी०। देव बानक पर्युता सदी भी गुरुणी गुजर्वतो रे।

वृत्र ज्ञानक पहुंचा स्वद्यां का गुरुणा गुण्यतार। गुरुणी जास्चापूरी करत, ग्रुस मन पणी स्त्रंतारे ॥१४॥सांजा। विकास पस्त्रद्र मेहदृद्द, सुंस सु (को?) प्राण सामारो रे।

तुम्द किना हुं क्युंकर रहुं, दुदीया मुं माघारो रे ।१५१मो । मोरा नड बक्कि हादुरो बाबोहा नड मेहो रे

चक्ता चिंतवन राहर चंदा चपरि नेही है।। १६॥ सी०॥ बुक्तीयों बुद्ध मांभोयक तुम्ह विना सवर न कोइ है।

कुलाना बुद्ध साजायक बुद्ध त्याना सन्दर्भ का इरा सहराज्यो गुण गांचीयह पादक दिन दिन मोह रे ॥ १७ ॥सी०॥ रुपंत्र साक उत्याद होचल ( स्वक्रिक ) स्थातंत्री है ।

पंत्र स्मा वपमा वीत्र ( अधिक ) आणंदी रे। पत्रुनीजी दिससिद्धि इस अगह, दश्यो परमार्थदी रे॥१८॥सी ॥

।। इति निवाज गीठम् ॥ (ठरकाळीन सिः इमार संग्रहमें) पंतिहासिक जैन काष्य-संम्ब

318

### साम्बो विचा सिद्धि कृत ॥ गुरुणी गीतस्॥

.. **~ •ऋरि आगजी, सुमति गुपति मंदा**र ॥ प्र० ॥रा।

गोत्रज्ञ 'साइसका आणियह, 'करमचंद' सह मल्हार। मात स्मिक परिणामह सादयों क्षीयत संजय भार ।।प्र०।।३॥

काजनी (प्रात्नीती ?) मात्र मार्च पहुतवर्गी, किया पात्र सुविचार। बाहनिस कापती नाम सुहामणा सुक संपति सुकावार (४) प्रश

भी 'जिनसिंह सुरीसर' आपीयह, 'पटुतको' पद सुविद्यात । वप अप संजम हडो परि राज्यो, जिम मादा नद बाछ ।भूम । साम्बी मादि सिरोमणि साम्बी भणिब सुरुपय सुन्नाण ।

राति विषस से समरण करह प्रथमह चतुर सुनाण। ६ प्र० १ 'मोलदसह तिमाग् बरम मई 'मान्न बीज मपार। इम बोलह विद्यासिद्धि साम्बी संपनि हवड सुपकार ॥३॥॥॥

इम बोलंड विद्यासिद्ध साम्बी सेपनि हुवड सुप्तकार॥ (से० १६६६ सा॰ व ३ कि०)



# (१) श्रीगुर्वावली फाग

पणमंबि कवल रूच्छि वर्र, चउवीसमङ जिणंदी ।

गाप्रमु 'सरदर' जुग पवर, भाषिमु मनि भागंदो ॥१॥

भइ परिस्न जुनकर जिंग कमड ए आ 'सोइमसामि'।

चीर जिजंदह चजड पार्टिसी शिक्पुर गामी II

मोह महामंद ठणंड माण, हिन्न तिरवृद्धीयंड ।

'संबूरवामी' सुरवामि माक्, केवस्थिति कस्प्रेयण ॥२॥ सुयजविक्ष थिरि 'प्रमवमृति', 'क्षित्रजीमव गणवर ।

हुयकवाक । जार अभवसार, । सङ्ग्रसक गणवर । इस पूर्वपर 'क्यटम्बामि तमशुक्रमि मुणिवर ॥

्रद्रस पूर्वपर व्ययस्थामः सम्भुवाम ग्राणवर ॥ यः विकायः हरू वयः प्रस्ताः ।

तमु मीम दिणगर जिमाउप तम तय फुरन्तु ।

सिरि 'उन्नोयणस्रि भृति गुण गणहि बन्नीन ।।३।। वि क्रिकृति लेखा नप क्षेत्रक स्टामनी ।

माधूबिगिरि सिद्धि जोण तप कीयत छम्मामी। पद्महीकय मिरि सुरि मंत्र तम् महिम प्यासी॥

'पडमानद्र 'घरजिन्द् जासु, एव इ(य) सब नमेसिय । मैद्द सा मिर 'बद्रमाण', सुणि छोच पर्सक्षिय ॥४॥

नद्र सा ामर 'बहुमापा', मुाप्य छाय पसासय ॥ 'सास

'कणबिक्युन्ति' सबपत्ति (जीपी) क्षणः बायी सुणिवत् वासी । रार्वगमः 'दुष्ट्रः तुण्डः' पामी विश्व पयासी ॥५॥ अहं 'सरत्तर विश्व पयासु जा(स) दीघड चण्डमाछो ।

निस्में मेयम गुजहि जामु, रेजिय मूपाको ॥

बारिय चेड्रयवाम वास, थापिय मुणिबर कर ।

सुरि 'जिलसर' गुरुराय, दीवड् अधिरेर ॥६॥ 'भ्रोजिण्डंद' मुणिन्द चंद, जिम सोद्वर सप्पद ।

विवरिय जण नवंग चंग्न, प्यादी श्रेमण पह ।।

निय वयणिषि गुण श्रद्ध जासु भीमंधर जिलवर ।

सक्षदिकाइ सिरि 'समयदेव' सो स्रि पुरन्दर ।।॥।

'बागडिवा' 'दस स(इ)स' सार मान्ड पडिवोडिय।

'चित्रोडी 'चामड ९ड, असु दरमणि मोहिम !!

'विण्डविमोद्दी' विचार सार, पगरण निम्माविय । 'जिल्डिक्ट सो जाणीयइ ए, जल नयल सुदाबिय ॥८॥

#### भास

'भौदा पनि पथास करि काणी जुगहपहाओं।

'नागवेदि (द?) को मुणिपकर कली अमिय समाजो ॥६॥

भादे भगी समाज वकाण जासु सुणिया सु(४) शायद ।

बरसठि जोगणि जास् नामि शह तम् (किणि?) सैनावह ॥ कुगनर भी किणक्तस्परि मदिवस्ति नाजीनई।

निर्मेष्ठ मिन दीपंति माछ, 'जिलचंद निमञ्जा ॥१ ॥ रामसमा स्वीस बाद कियर जह जह सारो।

बबरक पद ठवल जासू, सूर्पासङ्क जपारो ॥ सहगुर भी जिनपिस्रि गानइ भक्ष्मसर।

सरि 'जिलेसर जिलकोइ', जलबंड' महसर ॥११॥

चंपक जिम कपराय माहि, परिमरु मरि महस्द ।

करत्री मनसार कमछ, क्षत्रहरु बर्द्य ॥

विम साहद 'जिनकुगढ सूरि' महिमा गुण मणहर।

त्रयणंत्रदि 'जिनपद्ममृरि', जिल्ह्यामणि गणद्र ॥१२॥

#### भास

समिष्यतः जिनस्वयि गुरु, पार्टिई सिरि 'जिणवंदो' । उन्य करण जिण बद्दबर्वेत, श्री'जिणराज'मुणिन्दो ॥१३॥

मह भी जिनराम मुणिन्द पाटि, गवर्णगणि चंदो ।

शरहरगण मियार द्वार जण नगणाणंदी ॥

सापर जिम गंभीर भीर भागम सैपन्तर ।

महिगुर भी जिनमद्रस्रि' मृद्धि गोयम मन्नउ ॥१४॥ नमु पाटि'जिणचंद स्रि जिनसमुद्र स्टिन्दो ।

नसु पार्टिइ 'प्रिमईम सुरि' किरि पूनम चन्द्रो ॥

मी जिनमाणिक मृति सामु पार्टिक् गुण मरियः ।

चिरं जीवड जिमे बिजयबन्त संबद्दि परिवरियउ ॥१५॥ जिहुमंद्रसि सबस सरू, विणयर व पंतर ।

गिरुड सरतर संघ ग्रह्नु तो अगि जयबंगड ॥

बागार्गम मिरि 'रोमर्स्म , गणिवर मुपमाइ !

ण सामेसा काम वैभि, महसुर गुण मानद्र ॥१६॥ ॥ इति गुरावनी काम संदूषा ॥

### चारित्रसिंह कृत

(२) गुर्वावली

सिव सुक्तहर र, पास जिलसर पय नमड गोयम गुरु र, चरण चमझ मधुकर रमड।

कवि अननी रे दिउ मुझ हुआ मति निरमधी,

रंगि गावसुरे, सुनिहित गच्छ गुरावसी ।:

सुबिहित राप्त गुरावसी किर जोम मविषय गाइयह । बहु सिद्धि रिद्धि निधान क्लम,हर्कि सिवपुर पाइयह ।

सहु सिद्धानिक निकास कर्मा । स्टूनिक स्टूनिक

वा नाण वर्षन करण बङ्जब, 'कङ्स्यवायन बब्धे । गणभार सबि है माबि बेड़ो यह निर्मेख मिन रखी ॥१॥

मित्र रमणी र वर सिरि बीर जिलेसड गुण गण निधि रे,'गोयम'स्वामा गणडर ।

हवतारी रे मुदरकारा महियण हणाः. इक जोडा र, तहनां गुण कह किम बुणहं ॥

किम भूजन तहना गुण महोद्धि अवहि पार स पावय ।

जिसु समुर ब्लिनि कर देव दानव किन्तरी गुण गावय ॥ जसुनाम जिहा झरड असून पदम संगळ कारणा

सो बार जिल्बर पडम गणपर आपा हुआ निवारको ॥२॥ गण्यतिष्य र सोहम सामी गुण निको,

तसु पाटक्षि ने 'अंजू सामी' जग तिस्मे । बर १ जग न कांटि मदाग्यू परिवरी

मुभ भावह रे, परणी जिह संबम सिरी ।

संयमभी जिहि हिस परणी, चरण करण मुधारको।

मय शह बारण मान गंजण भविष दुचर वारमा । मोमाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुख्ति कमस्य कामिनी ।

मिह नाथ पामी बाउउने कर, भन्य शुम गुण गामिनी ॥३॥ उन्मन्तर र, 'प्रमुख स्वामि अठकवाडी

सिव पहित र, भविषद् भासी कृति मधी b 'मिर्जमव' र, सामी गुज गणधार थ,

मिथ्यामतुर पाप तिमिर भरवार म ॥

बार ए कुमन कुमंग दूपम भाव भय दिवायरो ।

'नसमर्' गणहर नाण दसन, चरण गुजगण सायरी । 'मंमृतिविजय' प्रधान मुनिएती प्रचस कसिमस गंडणी ।

भी 'भद्रबाद्द' सुबाहु संज्ञम जैन ग्रासन मंद्रणो ॥ ४ ॥ भी 'धृक्षिमद्र' र बाम कामभद्र संज्ञणो

भा 'मृश्चिमद्र' र बाम काममड सक्ता उपसम रस र सागर मुनि गण रैक्ताो ।

जमु उत्तम रे मुजस पढद जगि बाज थ. अनि निरमस रे शीस्त्र सबस्य दुख गाज ए ।।

गातम दुवर मुक्थि-कारी जामु गुण पूरी मधी। रवि वक तकि का मीच सभ वक्ति, तह सम मरिस्तो न

रिव वद्य तक्षि वर मीछ सुभ वसि, अह सम मरियो नही । प्रतिवोधि कास्या मधुर वयमिति किन्दु उत्तम साविया ।

मा ब्रह्मचारा सुकृत-धारी, मादि प्रणमी मादिया ॥ ५ ॥ तमु अनुक्रमि रे, 'अक्तमकागिरि' कवि कवा

जिमकृत्य र तुष्टमाकारी मा भवत ।

ऐतिहासिक जीन काम्य-संग्रह

٥٥٥

तमु सिबन्य हे, 'बाज सुर्थी' माणिये,

क्साणिये काम जासु उत्तम, खिक्स महिमा कवि वर्णी। 'सप्रति नृप र सावय जासु बस्यपिय। भी मजर्सती मियर कहिया, तासु पारिष्टि गण्ड हरी।

'इरिअन्त्र भारिक सुमित बासिन नाम अज्ञ' मुणीमरी। पन्तकम सुन हिंदार कारी जयो सो अगि सुनकरो ॥ ६॥ हिंद सारिकर 'संहिष्ट नाम जहसर, मी रेक्ट रे मित्र मुख्य गुमासर

पर्मागिर रे मर्गाचारिक सोहए वर संजम रे मीख मुगुण जग मेहें ( मोद्द ए रठनात्रय त्रिमृत्मिन 'श्राच्यमुत्त मुणीसरा

रुज रमण रोहण मतिय मोहण, 'सजसमुद्द' गरीमण

सिर भारताम्य प्रयम् प्रवहण पहर हिम्मर हीप ए। सिरि 'अञ्च सोइस' वर्षित इरिक्स, मोइ कुखर जीप पं ॥अ राज समार ३ 'भद्रगुम मृनि नावगा

'मीडिगिरि' गुर रे ब्रिवासी राज ए मवियत्र त्रण है, समझ्ति सुरत्रद्र दास्गी!

छात्र ए बास्ता सक्यमस्य हव् वैस्थि निव चुरुसी। जाईमर्ड्सम् पूरव-पर शाम ए॥

बर कमाम कोहि देखि छोडी समण सब मह जिलि मल्बड। निर्दि चयर न्वामी सिद्धि पामी कृष्टिय सिव सुद्द बागमी।

निष्ठांक चारित्र परक निर्मेश, मिथ जुग पत्रगामी (ICII भी कारिज र इकिन जिल्लास्य साम्राह्म मब प्रव रे साधिक श्रम मनि बासए !

'दुविक्षत्रापम' प्रधान दिगेसह, को आरिमनन्दि' मुणिद गणसरू॥

गणसम् सिर नाग्यस्थी' मान माना चूरणो रेवंत' सम्बद्ध 'व्यमदीयी सुरि बंछिय पूरणा ।

'मंदिस' जहबर परम सुद्दस्र, 'हमवंत' महा मुणी ।

सिर 'नागअञ्जुत' राम बाचक, कमिय सम सुन्दर झूणी ॥ ६ ॥ 'भीता बन्द' र बाचक परवा हिव स्टब्ड

सम इस राम र, चरण फरण भर निरम्हरू। भन जर निधि र, 'दिन्तसमृह' वायगा,

भन जर । नाय रे, 'श्वन्तसमृद्द' वायगा, 'क्षाक्द दिन' रे, महुगुर हाम मनि वायगो।'

नायमा मानद् दियद् नानद् 'दूष्यमणि' त्रमि निरमखा । वर चरण संती गुप्ति मुत्ती, नाण निभय कत्रस्य ॥

भी 'उमाम्यानि' सुनाम बाचक, प्रवर चपमम रिज्यरा । 'पंचमय' पदरण परम बियरण, पममख सुर् गुणपरो ॥१०॥

द्यि जिनमपूर्यः, क्षमासमण नामद्याणी भा दृश्मित्र्यः सुरीसर जगि दिनमणा ॥

कंगीपुत रे जिल मत देव मृशिष्टा'। भी नॉमबन्द्र' हे मृश्रिय दुरबद इस्स।

द्वरिय देर मुश्यक्र मुनिदिन सृति 'त्रणातन गुरो

की मृश्मित्र प्रभाव प्रवृत्ति, यहमान गुणावृत्ता ॥

दुइ बुमन एरी मुक्पि देश मिरएतम नम श्रियश सिरायम इंगी अनि कर्ममी, भविष चयरवम महरा ॥११ जे सहराध रे. का विहार विहरता,

ऋर्

'मणहित्रपुर' र पाटकि पहुता बिद्दरता ॥

चिवनासी, रे महिमा संख्या तिह फियड, 'दुस्कीन' नृप रे अपत्तर' भिरुद् तिहाँ दीयउ॥ तिह दियन करतर बिरुद चत्तम, नाम भग माहि बिस्तरह,

भाषरद्र जिनमत भावि भविषण, सुविधि मारग विस्तरह ॥ **थियहासी मक्काछ सक्छ दछ छछ, केसरी पद पाव प** 

भी 'जैन्द्रिकर सुरि' सुविद्वित, सुप्रस रेड् रहाकर ॥१२॥ दिव स्विद्वरे चक्र चतुर चिन्दामणी,

मिन्मासर रे, विमिद् **विदंड**न दिनमणी ॥ जिन प्रचयन रे भवन विद्यास रमास्ट्रप्त वन मधुकर रे भति संवेग रक्षरूप ॥

'संबेगरंग विसास धारत', नाम प्रकरण जिद्द कहो. मन पाप पंक प्रसाधि निरमक, नीर संभम तप धरयो ॥

'जिनचंद्र सुरि नवांग विवरण, रचण कोस पमास(प)णो, भी समयदेव सुलिंद दिनपढि परम गुण गुज भासमी ॥१३॥ हिव तथ जप रे, हान ध्यान गुण उजसा,

'जिन<del>वस्त</del>म रे सुविद्दित मारग दाख छ,

विधि मापक रे, इमनि ब्यूज वि शस ए ॥

दान पूर्ण हरेंग सुनयन अधिधि हर मंत्रण करी मेंनेत रेव वरंग सागर मक्क आवय गुणमरी।

नस् पाटि भी जिनश्च सरि शुरु, 'यगत्रपान' महाबरा ।

मानम जय रे अल्यु मुधारम् निरमसा।

3

वासु पार्टिहि र, बास्त्र चंद कि चंदणो श्री 'जिनवानि' र, स्रोसर जांग मंदणा ।

बारित बुदामणि ममुक्ताल, 'जैनचन्त्र' स्रीमरा ॥१४॥

'फिनइ'वर' रे 'जिन्त्रकोष स्रीमढ, नव सुन्द्र(र)रे, स्री 'जिनख'द्र' सुपा कम्म।

भी 'जैनपन्त्र' सुवाबरू जस, बुझल बनसा कारगा, 'जिनकुसम स्रि' मुरिंद संब्रु, दुख दोदग बारगी।

जिनपद्म' सृदि विज्ञाम कविष्य, पदम कानम याप ए । 'प्रियमिक' प्रतिक विकास किल्का करिया परि साम प्रतिकार

'फिनकस्पि' खब्पि नियान जिल्लान्त्र , मृति मुम मनि माप ए ॥१५॥ उद्योषस्य र, उदय 'फिनाइय' महतुर

उद्यायस्य र, उद्य 'जिनाद्य' सुर्गुर सुराहाबी रें, भी 'जिनगज' अरावर ।

म'कर रे भी 'जिनभद्र' मुणीसर,

'यंत्राया रे 'यत्नम्रि' गुर गण्यस्य ॥

गमधार माद विकार विरादित, जिल्लममुद्र यशाधर । जिल्लंस मुसीसर सुमीगत, करण तुर शांतित हरू ।

भी जैनमानिक सुगुन मानिक, स्वरमागर अनुपमा,

त्रप सुराकारी दुनागरी कम्पनर वर त्रीगमा ॥१६॥

मा साहम है, स्पनि से अनुवन भया सैसटसह है बाग्र य जुल्ला जया।

स्थेतर र भी फिल्फान सुमान गु.

२२४ एतिहासिक जैन काम्य-संग्रह मोड ए महिबण कण्ड मानस, एड परम सगीसह,

वर ध्यात सुमवि निधान सुन्दर, नवड करुणा रस सर । यत्र विराय विषय विकार गीत्रण, साव संड संय जीप ए।

यत । वयर । वयर । वयर १००४, नाव यव यर जाय र । सो सुविषवारी झीक्यारी, जैन झासन दीप र ॥१४४। संसीरिस र, उसम समर गुरु हुणी.

किम पाध्य रे जिल्ल तई महिमा करि पणी।

सह मूळिकर रज्ञत्रय फिह्रकालीयह समानगरम रै निरमस नीरक्त

सम दम रम रे तिरमञ्ज नीर क्लाणिये ॥ वक्राणिये भित्र सक्ज संयम, रंग अक्तो गड्गाइड

सुध्यान बहबानस सुगुज मय, नही पूर किहाँ बहै । यह इह सबरिज मयत्र हम मनि, सुनह ऋवियन हम बहह ।

जिनचंदम्रि' सुरिन्द फ्लर, बहुद बस्रिनिप किन स्ट्इ ॥१८॥ इह सुद्गुद रे, गुण गण कगन किन सके,

गुण गण कमन एकम सक, बहु सागम रे, पाठी तब पुणि तं सके ।

इह कारणि रे, भी गुरु सम को किम तुसक. किस गीनकि र क्षेत्रन सग्र स

किंद्र पीतकि र इंजन सम सरि किम मुख्द ॥ किम मुख्द रयंगो दिन समाजी बहुय सरकर सागरा,

मी दिन समाजो बहुय सरवर सागरा, नस्तत्र संसदर सुर बातर देखर भू रयजागरा।

मामाग रंग सुरंग चिमिम चरण गुण गण निरमक्षा

'त्रितचन्त्र सुरि' प्रताप मविचल दिन दिनद चढुणी चला ॥१६॥

विक्ति मेडिस रे 'इस्तक मगर सोद्यामणी

कृत्याः सम्बन्धाः तिहासी संघरेसोहद्वसनि रक्षियासकाः। जमाहो र निवसई गुर इंसण वणो

मन मद्दि जिम र, चातक बन तिम व्यति थयो ॥

अति पणो भाव उन्हाम रुध्वव सधन घन सो अक्सरो, सा घन्न वस्त्र सु घन मंद्रा जत्य दासर सुरगुरो ।

ज भावि बंद्द तेई नन्दद दुग्न छन्दद वह परे,

संप्रदेश समस्ति शुद्ध मोचन अुगुरु हन्छव न करह ॥२०॥

मन मोइन र, गुण रोहण धरणी घर

पूर्व मध्य र उजवास्य जगदीसरः।

विर प्रतपा र, भी 'जिनचंद्र' यतीसर. जा दिनक्द रे मसद्द सुर बर मूपर ॥

सुर भूपर जा बगद मनिचस, स्तीरमागर महियसे

भयवन्त गुरु गच्छपति गणवर, प्रकृत क्षेत्रह हणि कछह । 'मतिमन्न' बाचक साम 'चारित्र मिह गणि इम मेप ए।

गुर नाम सुधनां भावि भगनां हाइ सिव सुख संप ए ॥२१॥

गुर्वावली नं० ३

राष्ट्र--गीना छन्द नी ।

मार्टि मगवित है में दिन मुख क्ल मैरह,

सहगुर सुरतर र, गाइमुं सुजन नवरह ।

महर्गुर गत्रम् सुविद्दित यनि पनि, मिरि 'बद्यातनपूरि' बरो ।

वसु पाट पुरम्बर मोदग सुन्दर 'बद्धमानसूरि सुग प्रवरो । मगदिलपुर 'दुल्छम राय भौगीम, तिथि मटएन पण जीनत ।

किया कड़ार 'जिनहररम्र ति । रास्तर' बिग्द बरीतक ॥१॥ ٤4

विधि सु बिरन्तित र, क्रिकि 'संवेगरंगशास्त्र ।

गुर 'किनचन्द स्रि' रे, तज ठरणि सुविद्यासा

सुविद्यास सुर्वमण पास प्रकासक, सब भँग विवरण करण म(ब?)रो । भी 'भमयदंव सूरि' वर तसु पाटक, भी 'मिनकक्रम सूरि गुरो ॥

'संविका दवी' देसित युगवर, 'जिनन्त सूरि' सदीणा । नरमणि मंद्रित जिनचद् यदि 'जिनपति' सूरि प्रवीमो ॥२॥

'नैमिचन्द' नन्दन र, सूरि 'जिनेसर' सारा, सुरि सिरोमणि रै जिन प्रकार बहारा।

सुविचार वहारा 'किनचन्त्र्यूरे', 'किनकुत्रस्य सूरि' 'किनक्र्य' शुन्ने भी किनक्षरिय सूरि' किनचन्त्र', 'सुरान कियोदय सूरि सुन्ने। 'किनराज सुनिय (त) 'किनस्त्र' यतीसर,

भी 'त्रिष्यचन्द्र सुरि' 'त्रितससुद्र बसी । भी जिन्द्रम सुरि' मुनि पुंगव भी 'जिनमणिक सुरि' हाही ॥३॥

तमु पदि परिगइड रै शुण मणि रोहण सोहइ। 'रीहर कुमतिखड र, सक्छ मुक्तन मन मोहइ।

मोहर बचन रिनाम समूठ रस 'सीवंत माह जनेता। 'सिरियादे' चरि रत समूबक, भी स्टरनर गच्छ मेना।

"नवरंग' मनद विमद विधि येदी स्थ महिन निरदंशी।

मो जिनपन्त्र'सूरिस्पीर्यर विरसन्द्रत्र झालस्त्री॥ ४॥

#### कविधर समयसुन्दर फुत

## (४) खरतर ग्रुरु पट्टावली

प्रशामी बीर जिजेसर देव, सारह सुरतर फिल्मर सेव। को 'क्ररवर' गुरु पट्टक्की, नाम मात्र प्रमणु मन रकी॥ १॥ उद्दाव की 'क्योकर सुरि 'क्ट्रीमन विद्या सर पुरि।

स्रि 'क्रिणेसर' सुरितर समो,मे 'क्रिनचन्द स्रीकर'नमइ॥२॥ सम्बदेव सर्व सनकार भी 'क्रिनच्या' किरिया सार ।

समयदेव स्रि सुलकार भी 'जिनकाम' किरिया सार। पुराप्रधान 'जिनकत स्रिव', मरमांप मंदित भी जिनकेंद' ॥३॥

भी फिलपति स्टिक्सरे राम स्रि जिमेसर प्रणम् पाम।

'मिनप्रकोप' गुरु समर्क सदा भी 'जिनचन्त' मुनीस्कर मुद्रा ॥४॥

इक्क करण भी 'कुशक मुणिद भी मिनप्तम स्रि सुकार्चन।

खिम्बर्शत भी 'खन्नि स्रोस भी 'जिनचंद नमुं निसदीस ॥५॥ स्रि जिनोदय' उदयस्माण, भी 'जिनराज नमुं सुविद्याल।

सीर कितान वे उपकारण मा जितान में सुविद्याल । यो कितान सुरिह्य संख्य, सी जिताचे सक्क गुण तिस्व ॥६॥ यो कितामुद्र सुरि गक्कपनी यो किताईस सुरियर वर्गी।

'जिनमाग्रक्स्रि पाटे सवत, भ्री 'जिन्हेंत् स्रिक्षर हयो ॥णा ए चन्नीसे सरतर पाट, ने समरद तर नारी था? ।

ते पासह सनविधित कोहि, 'ससयमुंबर परागह करनाही ॥८॥ इति भी करतर २४ तुरु पहाबकी समाप्ता क्रिकिताच पे समय-सुंदरेण ॥ ग्रुन्दर वह वह बाहरों में क्रिकित।

( जय० मं० मं० २५ शुरुका )

# कविषर गुणविनय कृत

(५) खरतरगच्छ गुर्वावली

प्रअर्मुपहिचीभी 'क्ट्रमान', बीजो भी 'गौतम द्वास वाल । त्रीको भी 'सुपरम' गजवार, चोबो 'तंबू स्तामि विचार ॥१॥ पेचम भी 'प्रसव' प्रमु मुैर्णु, भी झर्म्यभव छठो सर्णु। 'महोसद्र' सचन गणभार भी 'संभृतिविजय' सुक्तकार ॥२॥ 'कोसा' वेहवा वहा नवि पडयो, 'बृष्ठमद्र' सुहा मनमें वडयो। वसम 'सुइस्टिस्रि' चदार, संयति' तृप प्रतियोधनदार ॥३॥

भी 'सस्थित' सुनि इत्यारमो 'इन्द्रदिम' वारम निहु नमो। तेरम दिन्नसूरि दोपतो, 'सींद्रगिरी' सर गुरु जीपतो ॥४॥ पतरम नरम बाजि जेड्नी रूप कुछा मोहड डंडनी।

इस पूर्व घर घोरो जिल्यो, 'बशरिकामि' सुह होबडे करयो ॥५॥

सोसम स्युवय भिण कर सीध , 'वजनेन' स्वामि सुप्रसिद्ध । सतरम 'चन्त्रसूरि' गुणि चन्त्, सामन्त्रभद्र सूरि' सुलक्षन्त् ॥६॥ देवभूरि प्रवर्म सुपवित कुमद्रचन्द्र वादै जिल जिता।

बीसमो भी 'प्रयोजनसूरि जना उद्यात कियो जिला भूरि ॥।॥ सप्रमाव 'शानिस्तव' कारि मानदेव गुरु महिमा धारी।

भो'दव त्रमृरि'गुण निख्य, सिव पद जिल देखाइयो मध्ये ॥८॥ 'भक्तामर 'मयहर' हिंद परी स्तवन कीयो क्रिज कहणा करी।

ते भी 'मानर्तुगस्रुरीक्।' 'बीरमुरि राजे निसदीस ॥६॥

'बेबानन्द' बलाणियइ छाषोसम मनि माणो र ॥ १०॥५० एइबा मदुगुर गाइये, मन हृद्धि करीय विकासा रै ।

संयम सरबरि सीछता, धन्द्राया प्रतिपाको र ॥११॥ ए०

'विक्रमम्(रे' दिशकर, तसु पाने 'नर्रोमह स्पिरे' र । श्री 'मसूत्र स्र्रीहकर' सहक्क सुत्रम कपूर र ॥ १२ ॥ ५० 'मानदव' जीसम हुयो, श्री 'विकुच्यसमृरि' र ।

'अयानल्द' वजीसमी रामड मुगुग पवृत्ति रे॥ १३ ॥ प० मी 'रिक्रिम' रवि मारती तमड करि 'मिनमड' र ।

'यानिम्' राव भारता तज्ञह कार भागमह र। 'यानिम्' चडजीसमी पद्मीसम 'जितिमद र'॥ १४॥ प०

मा 'इरिमड' छत्रीसमो सद्गीसम 'देवचन्द्र' रे। 'नेमिचन्द्र' सदत्रीसमा उद्या जाणि निणन्द रे॥ १५॥ ए०

'नेमिक्न्ट्र' सहजीसमा उद्या जाणि निणन्तु है ॥ १५ ॥ ए० द्वारत'---भी 'उग्रानन सुनिवर, भी वर्द्धमान महत्त्वी है ।

'विश्वस वण्डनायक जिल्ल प्रतिबोच्या जयबन्ता रे ॥१६॥ सुग्रयपान गुरु जाणिया॥

पुरुषान पुर काणका। परनर विन्द् क्रियंत छ्या 'बुलम राज मी माग्यहरे। सूरि जिलेसर जीगे अधी कीर्रान मिक जमु मान्यहरा।१७॥सु

भी जिनवन्त्र' यतीसर असयदव' गणपारा र।
नव भेग विदरण जिलि द्वीया, जिल झामन मिणगारी रेगा१८॥यु
द्वारु---पामुदा जिलि युवस भूतसागर नसु पाटद रे।

भा 'जिनवजन' गुरु यथा महोत्रय मान्ड पाटड रे ॥१६॥ पुणा जीना चीमठ पाणिनी जिल्ला भो जिनलग्राम् रे ।

नाम महण तेहना कोयड,विक्ट मंक्ट मवि प्रद र ॥२०॥पु०॥

पेरिहासिक जैन कास्य-संग्रह

230

भी 'जिनचन्द्र सूरीसर' मांमसो, नरमणि मण्डित माझोजी। तेइनइ पाटइ भो'जिनपति'यमा सक्छ माधु भूपास जी॥?१॥भन०।/ धन धन भाक्षरतर गण्ड निरमयो, जिहाँ पहना मुनिराजो र । हुद्ध किया भागम में जे कही, त मारख सिव काजी जी ।२२१मन०। सरि 'जिणेसर' सरस्वति मुख बसङ, जस महिमा नो निवासो जी। 'जिन्त्रत्रोप प्रतिबोधन जे ऋष्ट्रमसून वचन वित्यसोजी ॥२३॥धन॰ 'भीजिनचन्द्रः यतीसर तेह्यी 'भीजिनकुशस्त्र' प्रधानोजी । जसु अविशय ऋरि त्रिमुबन पुरियो,कुण हुवह एह समामोजी।।२४॥६ 'बाख पदछ सरस्वती' विरुद्ध करी स्त्रभी जिल विरुपाती जी। 'पदम सरीसर तस पाटड थयो, छन्नि सरि सुबदोतो को ॥१५॥धन भी 'जिनचन्द्र 'जिनोदय' बठीवर, धीरम घर 'जिनरायो' जी ( भी 'जिनमत्र' बयो सुबिहित जयी। सबसागर बर पाजा जी ॥२६॥व 'किनवन्द्र' 'समुद्र सूरीसर भारिको,हुण हुक्द कापि गुण पूरि भी। भी 'जिन्हेंस' सुनीसर मानोगह भो जिनमाणिक' सुरि भी ॥२०० पातिसाहि सक्दर प्रतिकोधीमो अगर पढड करि। दिखो भी । पषनदी जिणि साथी साहमह, चन्द्र थवड जस सिद्धोजी ॥२८॥४० 'भुग्नमान' पद साइइ जसु दोयों भी जिनचन्द्र' सुरिदी। ज्यारी 'संमानत मा**छडी** विरवयो जा रवि चन्दो जी ॥२६॥**प**न० वीर भक्ती सनुक्रमि पहुद हुमा को को भी गच्छ पारो जी। माम मही ते प्रमण्या पहना कुत्र पासह शुल पारो को ॥३ ॥भन०॥ 'जेसकमेद' विमृष्ण पास की सुप्रशाइड कमिरामो जी। भो 'नपसीम सुगुरु सीसइसुरा 'गुणबिनम गणि धुम कामी भी।।३१'। ॥ इति ॥

### ॥ श्री जिन्हांगसूरि मित्रानि ॥

#### ॥ राष्ट—हमला गोननी जाति ॥

(1)

मनमाहन महिमा तिउउ भो गॅगकितय उद्यापन है। सदत मुस्तर सम बहुर सबदि कह मनि माय त है।।१।।म०।।

संबन 'साय सरहत्तरइ' जेसक्सेर संग्रादि म है। कागुन बदि सत्तिम दिनड संवय स्वइ द्वान यार म र ॥२॥म०॥

धमुरम रूप कुछा निमा सानवरण भाषार न है।

महिया नर प्रति चूमका परिष्ठर क्षिप्त क्षिप्तर ने ।(३)।म०)। निक्त गरु प्रतिनिक्तारण स्था निकरात्र मुस्टिन् न रे ।

पाटक पर दोधाः विषयः प्राग्यस् सुनि मा बृद्धः न रे ॥४॥ म०॥ दुर्जन मर्गगत कमरो सदिमागर मतिबन्त म है।

मानर मान्य महित्रमी महिमा मेर महम्त म है।। ग्रामण। सिर्पुष्ट चैस त्रिनेसरू सांचरताह माहार म है।

त्रपुर्दे चैत्र विनेसरः सीचरतादः साद्दार न है। निर्देश है पर देसका, नात्त्रराष्ट्र नियागर न ॥६॥म०॥

यह शामा निम विस्तरक, जनवह जो रवि चन्द्र स है। राज्येग गाँव कोनवर हिन्दा परस सम्मद्रन है।।।।।।।।।।।

॥ इतिमा राज्य गात्रव् इतं वे शाहरीम गरिना ॥

\_\_\_\_\_

२३२

( २ )

सरतर गष्ठ गुवराभियङ, वाप्यङ भी जिनराभ न र ।

पाठक रंगविजय क्या स्व गण्डपति मिरताक न रे॥ १॥

मबियम बांदर भावस्य मिम पायर सुका सार न र ।

रूप करा गुण मागरुष, निर्मंत सुजस मंदार न रे ॥२॥ म०॥ सरस सुकोमछ रेसना, मोदद सहुच संसार न रे।

कुड़ कपट दीयह नहीं सहुको नह दिलकार न रे ॥३॥ म०॥

हाढि करह गुरु नी निके, ते जायह ब्रह् बोड़ि म रै। सुख पायह ते सासता,में सेव करह कर जोड़ि न रै ॥४॥ म०॥

शुक्त पायक त सावता,ज सब करा कर का कृत न र ॥॥॥ मणा गुद्द गुण गावद मन स्यक्ष नाम कपद निश्चित्रोग न र ॥ झालकुक्छ कद्द तेहनी, पुक्त मनह बसीक्ष स रे ॥५॥ स ॥

॥ युगममान पद गीतम् ॥

( )

'जिनराजस्ति पानोपर, दसस्यार विधा काय । वचन सुधारस वरसनी मानै शहको भाग ॥११।

मोरी सही प बोदोनो जिनरंग आणी मनमें रंग। बाजी गंग तरंग। मो

पानिसाह परस्यो जेहने बीघो करि फुरमान । साद सोवं (सुवा १) माहरी करज्यो बचा प्रमान ॥२॥ मो ॥

तसु प्रश्न कोपे पाउको 'वारा स को सुक्ताण।

मुगम्यान पद्दशी वणी करि शीधी निसाण ॥३॥ मी ॥

मित्रास' 'सीघड' नाणोमद्य 'भीमाकी' मादि सुमाण । मा(मा१)इ पंचायण व्यति सख्य, गुरु रागी गुण नाण ॥४१मो०॥

मारो मिक्सिंदि सु, कीयो निसाण र काज। दावी सिणगार्या मसा, पांद्रा सुद्धमस्त्री साज ॥५॥मो०॥

जि बजाया तरा (१), नजा बणाया त्र्।

दान देइ याजक मणि, दात्रामी र इसूर ॥ ६ ॥मो०॥ गिपुस माया धपासरे, भी नीप सगर्छ माथ ।

मन रंग महाजन छोक्में नाखेर दीपा हावि ॥ शा मो ॥ र क्यांबे सोतीये सकसी साबै तीत ।

ह्व चपाचे मोठीये शुक्सी गाचे गीत। चक्र उदारें कापड़ा रास्त्रे कुछ से रीट !!∕!! मो०॥

ंषत्र 'सनरग्रहोतर भी सीम मार्गह माण । 'युगत्रधान पत्र भाषीया मास्युर' मंद्राण ॥६॥ मो०॥

मदी वणा मत्र जीवनी महिमा वणो अंदार। इर कीया दुरमन जिल्हा, सरकर गछ मिलगार ॥१०॥मो०॥

र् कार्या दुरअन । अध्यक्त स्वरं गर्छ । संवन्तार ।। स्वासावा रन मान जस 'सिन्द्र दं घन पिना 'सोकरमोद् ।

भन गोत्र सिञ्जह परगडी पन मारी प भीद ॥११॥घी०॥ कमसरस इस बोनवे सुर साज संधिक सार्वतः

विरजीवी गुरु ए सदी जोसींग धुरवि चन्द्र ॥१५॥मो०॥

#### ॥ भी कमस्रहर्षे कवि फूत् ॥

### श्रीजिनरतनसूरि निर्वाण रास

**(0)+40)**(

सरसित सामिन करण कमछ नमी हीमझ्झ सुगुर परेषि। भी 'किनरडन सूरीमर गुरु कणा गुण गाळ सेखेषि॥१॥ 'भीकिनरडनसरीसर' समरिये॥

महिषक मोटक 'मरुवर' देस मह 'श्लाम सेक्या' गाम । पूना(धनी?)ओड़ बदाह सुलीयां विद्यां,यरमी श्रति समिराम ॥२॥सीश। सम्ह विद्यां वर शाह 'विकोकसी' जावत जदुर सुलाण। १ ॥भी ॥ सोमवाक वंश बन्नति करू, जुनति करू स्वताण। १ ॥भी ॥ तासु परिव 'वारत है (दो) पत्री सक्वितनी सुजैन। स्रवन्तत होना में सामको सरस सुकोमक बहु ॥ ४॥भीश।

रतन समोक्षक जिण्ड जनमियो, क्षक मण्डल कुछ मात्र । महा पिना बन्धव सह इरिदेशा जानव राणो राज ॥ ५ ॥भी०॥ 'काठ बरम नइ मन माहि बचनो क्यु बच पिण बैराग । माया ममना सगठी छाँडिनै दिन ॰ बहुतह बान (माग१) ॥६भी०॥ भी 'जिनराज सुरियठ गुठ कम्बें, साणी मन काणन्त ।

निज 'नाया माता तीने मिस्से स्मेपी दौरत मुणिद् ॥ ७ ॥भो०॥ सास्त्र सनेक भण्या सोडक् दिनद्व, युद्धि तण्य विस्तार।

चत्रद्र वरम नइ सैयम आदुर्यो सफ्छ गियी अवनार ॥ ८ ॥भी०॥

निज चपर्यसः मिवयण जुहासः, करः अनेक विहार। पाळ (ई) मन मुख्य मुनिषर अख्य, चारित्र निरतीचार॥ ६॥धीःश।

गुण मनेक मुणी भी पुत्रजी, ठेबावि निज पास । 'महमदाबाद' नगर महि सापियन, 'पाठिक पद' कदास ॥१०भा०॥ जुग्हे मक्किपर 'जयमक' 'ठेजसी', कदसर ब्यही पकन्त ।

खुरत मारुपर जममरू चजसा, जमसर ख्या प्रमुख । मार्गद् सुं छच्छम क्षोमः तिहां, सरम्यः धन मरि स्तंत ॥११॥भी०॥ 'पाटज' नगरह पृत्र्य पंभारिया चतुर रह्या चठमास ।

सूत्र सिद्धांत अनेक सुणावतां सङ्ग भी पूर्य आसः ॥ ११ ॥ भी०॥ सेवत 'सतरङ् सय वरमङ् अवह, भी जिनराज स्रियं'। सर्व्यप्तन सुरोमर वापीया मनि भरि अधिक जगीस ॥१३॥बी०॥

'भगदा मुद्दि नवसी' शुम्न दिनकः बिर निज पान्य वापि । भी 'मिनराज भारीग प्यारिया, त्रिविधि कमावि पाप ।।१४।।भी०।। भी फिनरहन' तथी मानी सङ्ग वैस प्रवेसक भाग ।

ठामि २ सिवह तेबाबीया गणिता कत्म प्रमाण ॥ १५ ॥ भी० ॥ बाह्य----द्रशीया गिर भिक्षर सोहह, यहनी ।

चडमांसि पारण करी समुगुर, कीयो तेथी विदार र । साविया 'पास्त्रापुरत पूजनी, कीयड चच्छन सार र ॥ १ ॥

आज पन 'जिनरतन कोचा, गया पानक दूर र । भीतीन सगळत मनि इरस्यक, प्रकट पुण्य पक्र र ॥ ग। आ०॥ 'सीकागिरी भी मंग आवद्यि, आकोचा गणवार रे ।

पदसार बच्चेष सबस कीयड, सीठ (सठ?) पीषद्र'सार र ॥३॥झा०॥

वृतिहासिड जैन साध्य संगर

236

मंप मद्र योदिषि मुचरद्र पूरवजी पन्धार है। विचरता 'मरुवर' देम मोहे, माचू मह परिवार है ॥४॥ मार्थ।

मंप भाषर भाषिया दिव पृत्रय 'वीकानर' है। 'नवमम बेगा:' तरछा कीचा, रारचीया धन देर है ।[५।|भाशा

उपरम निज प्रतियोध सायक करता प्रत विद्वार है। 'धीरमपुरइ' चउमाम भाष्या, संव भाषद सार् रे ॥६॥ माणी

धारमाम पारण भाविषा दिव 'बाह्रहमर' सुजाग रे।

चउमाम राज्या संप मिलकर, पृथ्यत्री परमाण र ॥ ॥ मा०॥ निहां थी विचरी कोटहर मह चतुर करी चडमाम रे। पारणा 'जेमनमेर भावक तहीया प्रस्ताम रे ॥८॥ मा ॥

पश्मार उच्छन 'गोप कीयो स्त्रीयड स्टनमी माह रै। याचका बहुत्वत दान दीघड, मन घरी उच्छाइ रे ॥६॥ मा ॥

मंप भागद च्यारि कीया पुत्रको अप्रमाम है। धन-धन'सस्त्रमेरि'धाव इ.सोच्ड मय (नद्र?)साजाम शा १०।।मा०।। भागरा नद्र संघ मामद्र पणा श्रीध बिहाय र । भागरद गच्छराज भाग्या भाविको सन दस्र हे ॥११॥मा ॥

हक्त भेगम तुलुइ पामी 'मानसिंह महिराज रे। फसार इच्छा सथिक कीवड मेखीया रायराय र ॥ १० ॥मा

इरसीया मन माहि सह भाविक वरतीया जयकार रे। वाचको वांकित वान दोगर प्रकड पुरुष प्रकार रै ॥१३॥ माना तप नियम क्रम प्रथमांश ऋरती भारती धर्म स्थान र ।

निज गुणे सम्बे भावका मन रंजीया ससमान र ॥१४॥मा ॥

चंदमाम चाबी विन कीची, पूजजी परसिद्ध रे। चउमास चौयो वढ राख्या २५० मान्छ किन्न र ॥१५॥ मा०॥

दिन दिन बदतब सुजस महियस, गुण क्रभिक्क गन्छराभ र । हुत्तर हुन्यमायर पहतां, जगत आणे जिहाज र ॥ १६ ॥ भा०॥

करजोडी इम विनयु एहनो हाछ'— इण पिवि इम रहतां थन्त्रं, पुत्रजी तह हो हो छह ससमापि ।

कारण जोगइ वपनी, करमें पिण हो दिव सवसार छाप ॥ १ ॥ तुम्द विज पूजजी किम सरह। मापादा मुद्दि दमम भी बपु बाची हो भेदन विकरास । ध्यान एक मरिइन्त मी अनि शराह हो छांडी जैजाल ॥ २ ॥ तुःशा

बहरागद्र मन बास्त्रियड, नमि कीपा हो मोपप क्पपार । सीनो सिर सहरा 'चडरासी' हो गच्छ मई श्रीकार ॥ ३॥ तुः।

मन्य भावरता जाभीनइ योनानव हो यूजजी निण बार । मईमुग भजना मार्चो मवि छंडी हो पानक माचार ॥४॥ तुः॥ बाप श्रीम माया तजी तजीवा विछ हो बारे मह मोह।

पापम्यानक सवि परिद्या जगमांदि हा अति कपनी साद ॥५।तु०॥

मन वपन कापाई करी असि सामा हा प्रव मा बुपण गई। ने बामायो बांपना गय्उ नायक हा गिल्जा गुण गेह ॥ ६ ॥ नुः॥

मध्य व्यारे प्रवासी माराची हा मूचा शुर देव र

कामम पाप पराजितः पर् जीवत हा पार्ध नित सव ॥ ७ ॥ तु ॥

दुर्गीयां राज दिवह यमा पत - पत्र हा मुनि साह करून ॥८॥नुना

जीव मनेष छोडाविया यावड मिली हा पन गरपी सनन्त ।

236

संबन 'सत्तरः सय मस्द्र, इग्यार' हो 'भ्रावणि बदि सार'। 'सोमबार' 'मानम' दिनक सोमागो हो पहल पहर मंद्रार ॥६॥५० । 'चठरासी' क्य कीवनंद्र, समाबी हो ब्याबीड पाप । इरपद्माम'नइ इरस्स्यं निज पाटइ हो अविश्वक्रयिर वाप ॥१०।खुःगा निरमञ्जाबित नवकार नव, मुग्ति बद्धतां हा घरता मुग्रध्यान ! क्रोपूरमजी संवेगी हो, पहुंचा कामर विमान ॥ ११ ॥ छु।। कर मनोपम कोकही मोहीं मुखनस हो वह सुफ किस्स्य । चोवा चन्द्रन भएगना, भस्तुरो हो कैसर चरचाय ॥१२॥ हु०॥ विधि विधि वाजित्र बाजता, बहसारी हो जान देव विमान । इयवर गयवर दीसर्वा सह स्रोक्ट (हो)करता गुण गान ॥१३॥ 🗓 ॥ हाल--गरदेसर मुझ बीनती गोडीबा राय पहनी। बहुठो मामज दुमणो सोभागी,म तहरूड परिवार हो । सोमागी० । परदेसी जिमि छांडिने सो०. जहरे किम गुजधार हो। सा । १। बरमण यो गुरु माइरा सो० सङ्क भावक आविका। सो०। जोवह द्वानची वाट हो। सो ए वेद्या नहीं डीड भी सो०, सुस्दर कप सुपाट हो । सो० । २ । नक्षा भइ वसायनी सो , मिक्सीया सह रायरांज हो । सो० ! भावी बद्दमो पूठीबहमो , बार्म स्वादो आय हो ! सो० । ३ । मादी काठा एकठा सो० पंदित पुरुष काल हो । सो । बगड क्लर बाड कुम्हें सो० गरुमाओं गच्छराज हो। सो७। ४। एक देखी भूविचार नद् बोस्टर बोस रसास्ट हो। सो०। बार काबद्र जिम मेद्र नी सो० तमा बास्त गोपास हो । सो० । ६ ।

इतना दिवस क्ष्मद् हुंनी सो०, मन मई सहू नइ, आस हा। मो० तई तह भूस तिका करी सा०, बाल्या छाडी निरास हा । सो० । किय सह बाद्धवी नइ शा , फेरवड माधइ हाय हो । मो ।

त वैसास्यु बोमरी मो० करि बीजा मत्र इत्य हा। सो०। अ भाक्य सबिध न बही मी० नाय्यउ मन मह नह हो। सी०।

सनवद (१) जेम विचारी नइ सो० छिनमें दीयो छह हा ॥सो०॥ चरमामु पिंग जाणि नइ सो०, संक न माणी साई हा ।सो०। मपविषय म मकी करी सी॰, कुम कडू छांडी जाई हो (सी॰)है। देव विमान मादीयत सो०, पूरी श्वहरि म कीप हा । सा० । इहां ता साम म को हुंता सा०, तिहा स्रोमई चित दीप हा ।सा०। साजम किया ही बान मंड सी०,मबि हुनड निस मान हा । सान । दाप तुम्हारक को मही मी० ""

मन यो मादत मुंदनक्षा प्रश्नमक्ष्य प्रमाही । सी ।। ते पिण मार्च विसारियंड सीव बीजा मुंधरे प्रेम हा० ॥सी०। पम मर (पित्र) भरता नहीं मो॰, यूज पगद निसदीम दा। मो कमशरोक्रिय काइस्यइ सा॰ मदि माटा जगहीन दा ामां। रिया व मई गुप्त संभरद थो०, साठ पाइर दिन राति हा। साव द्वा भागकि कहि दासर्ष मो०,नेहरी बोगन बात हा स्मा०। बीमापा निवि बीवरह सो०, सहगुर मा शुग गाम हो । मा० । ममरइ महु बाचइ मनइ मो० निन निन नेंद्र नाम हो।मा०। परितर इत्र पेषम महद मान्तृहि सद्य मिलात हा। मानः नुमः मरिगर तम का बर्गे गो॰ चारामी मुनिसत्र दा ।मा०।

-- 113

भीजिनरवनसुरि निवाण राम

गण्डपनि सो भागद हुमा सो० इस्यद विक्र छद जेह हो।मो । षिण तो सम संसार मह सो०,नभि दीमइ गुण गह हो ।मो०।६७

वसनावर विद्यानिक सो० सूत्र सिद्धांत प्रवीण हो । सो० । कक्कियुग माहे सुकतां सो । स्विकां बरम घुरीण हो ।सो०।१८।

तदं तत ताद्वरः निरवाहीयत सो », जनम सगदय समान हो ।सो०।

सींहण पण व्रव भावमी सो०,पाल्यव सीह समान हो ।सो•।१९। त्रिमुक्त मद्गताहरी क्षमा मो०, साराहद्ग संमार हो०। सो०।

किं महि इक तुं हुमा सो०, निरक्षोमी राजधार हो ।सी ।२०। महियक भद्र यश साहरी सी०, कहतां नावे पार हो। सो०। गुण मधिका गच्छराज ना सो०, केता करू बसाण हो ।सो ।२१।

रास सरम इम बादिस्यह सो पूज्य तजह निरवाण हो ।सी०। माब धणइ परमोद हु सो०, फरक्यो जेम फरवाज हो (सो०)<sup>२ श</sup>

'माक्ण सुवि क्रयारसइ' सो , बिर ह्यून बावर बार हो । सो०। 'मानविज्ञव' सोस इम सन्तर सो 'कमकदरप'मुखकार हो ।सो ।२३।

भवि कथबंदर 'भागरह सा , करदर संप सकार हो। सो सक संपत्त देक्यो सदा सो० वरि मन इस्ट्र विचार हो ।सो ।ए४।

मणता गुजता माक्स्यु सो रास धरम इन्न चित्र सो०। नवनिषि सिद्धि महिमा वध्य सो ,पा(म)इ जनम पवित्र हो ।सो ।त्यः। ॥ इति भी भी जिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम्॥

सं १७११ वर्षे कार्तिक सुवि ७ दिने सोम बासरे सिक्त पारण मध्ये मानमी कामसी कस्य क्रिक्ट ।। साम्बी क्रियासिद्धि साम्बीन समयसिटि पठनार्चे । पत्र ३

( शीकानेर भूवत्-कानमंबार )

### श्री जिनस्तनसूरि गीतानि

( १) काल अनन्तानना गहनो हाल—

'भी जिनस्त मुरीश', पूत्र यादबा हो मुझ मन छइ सही। देखन तुरा दोशर, मान्य चतुर्विय हो भासंच मामउ प्रमही ॥ १ ॥ गुरुषा भी गच्छरामा, धरनर गच्छ मई पुत्र हीयह सदा। प्रतपद अधिक पहर, जिल मुख बीद्ध हो मुख होन्द्र मुदा ॥ २ ॥ 'दुमिया' बंग बिल्यात साह 'निश्लोकसी द्वा पुरु मिर सद्दरत। तजा देवि मन्दार ईम वर्णा परि हा सद्गुर अवतयः ॥ ३ ॥ 'पारम नयर ब्रिसिट को 'तिनराजद दा सई द्रिय मापीयड । मीनी मिरशर मधिका जानी हा गुरु पद माविषत्र ॥ ४ ॥ मुख जिसह पुनिवर्षह बाणि सुपारम हा निज मुख बरमनड । करतंत्र उम्म किनार, भाष जानात्र हा तिन प्रतिनोपन्तर ॥ ५॥ साइरो जिमुक्त मादि सम्तक व्यापम दा मन सूची घरह। युगवर बीर जिल्लान्द्र तेह नजी परि हो बन्धुप्टी बरहा। ६॥ (प्रम) मद मनिया साफ, तुम सुग्र देग्यो हा पाप अपे रस्या । 'राजनिकः' सुर निष्य, 'रूपर्स् अपि हा बेल्नि सुप्त परन्या ॥ ७ ॥

(२) हागा---ज्ञाय--नायकारी चा गण्ड मायब मरिवा रे - सी जिन्नजन - सूर्वित रे । सुगुरुत्ती । सूच नद् बचवण मारिवा रे राज्य, बच्ची मन सर्वाह रे सुगुरुत्ती।ह। भावट तुम्द इण देस सद रे सांस्कः। साठ 'स्किया' वंसद ळलास्तो रे, विकोकसी' साद सरहार राष्ट्रव। 'ताराहे' जरि ईसकड रे सस्त्र, कामगती सनुसार रे। सुवार साठा

भी 'जिनराज स्रीसाद' रे, स्ट्रंब बोधव पार रे। स०। वह बसरो बर्समीयव रे सक, कि गीतम नव बाद र।स०।शामां शोक्य करि सूमन्त्र सनव रे, रुख बार दुमार रे।स०। पाक्य पंच महान्त्र रे सस्य, स्टेम वह नदीय किगार रे।स०। पाक्य पंच महान्त्र रे सस्य, स्टेम वह नदीय किगार रे।स०। सन्ति सुपारस वरसवट रे, सजस मन्त्र महारा रे।स०।

काराम सूत्र करक सरवठ रे साथ, भी त्वरत्तर रागभार र सिश्राभाम भी सीय बूरव काछ पण्ड रे, वैदिता द्वादारा पाय रे। सन। दुस युक्त काथ निवृश्चिमा रे शाल, नाह पर्यु रागगराय रे।स ।६। 'सिनाराय' पान्य पिर काय रे सुद्ध बाद कासी रे। सन। 'सेनाराय' मृति इस मण्ड रे, शाल जीवन कोहि बरीस रे सालाशामा

#### (६) राग'—मल्हार, दाख व द्छो री भनरतन सरिवा, वीष्ट सक्च प्रतिम वैदा। सद्दरत वैद

भ्भी भिनरतन स्रिंता, दीष्य सुक्ष पृनिम चंदा। सद्युत बंद वे गरी भ्द्वतीया चंद विदास दिन २ ए कपिक दिवासदा छ०। २ । भ्दानणा सर्वपदा एवं आवक्र सन मन मासदा म । ३ । भित्रभेकती साह मस्दार्य भारते दिन सक्तारा। छ०। ४ । गर्जे गीतम गणपार गुरु हुन्ता व्यवस्थारा। छ। ४ ।

गुजे गोठमः गणधारा गुरु रूपः बदरकुमारा।सः ।५। सीमदात्व युक्षमद्र सोदद्य, स्वत्रोस गुज सन सोहद्व ।स०।६। स्वागम सर्प मेदारा, विज सासण सद्र सिकायरा।स०।७।

| मोजिनस्त्तनसूरि गीनानि                                   | <br>E.f |
|----------------------------------------------------------|---------|
| यागी सुभारम बरसाइ सुणिवा कुं अन मन मृरमाइ। म०।           | 41      |
| इम 'रामहरप गुण बोस्त, पृत्त्वजी क कोह न सास्ट । स०।      |         |
| (फिरहारमें माबिका रजी पठनाथ कविक स्पर्य छिखिन पत्र ३ संब | हमें )  |
| (४) <b>४</b> ।ङपोष्ट पंरितयानी                           |         |
| सुगरे पेथिया कश्र भावद् गरद्धराज, सक्तत्र विहाणत भाज ।   |         |
| मरिया बॅछिट बाझ, संस्था की राज्यराञ्च ।                  |         |
| सुणि र पंथिया कव (भाका) गुक्टराम । भाकणी ।               |         |
| उसी कार्यु बाटडी साइ कहा कोई सुरुग्न।                    |         |
| सोवन जीम वयामणी, देर्मु थयो हा द्वरा १ । सु० ।           |         |
| सुमति गुपति घरता थका, पात्र शुद्ध माचार ।                |         |
| किरिया साचरता बन्दा, साबद्द बद्द संगतार । २ । सु० ।      |         |
| 'स्योया गात्रद् क्षपता, साह् तिलोक्षमी जामि ।            |         |
| 'ठाएदे जननो सडी, सुर जनम्या शुव स्यानि । ३ । सु० ।       |         |
| मान्य मंत्रम भाष्यव जननी मुन सुखदाजि।                    |         |
| जिभार मापित मारगई, दीरन्या का जिनसज । ४। सु∙।            |         |
| मंश्न सन्रहिसइ सटा माम सायार प्रसाय।                     |         |
| भा कितराकः मापिया सुक्दः सनमि जाणि। ५। सुरु।             |         |
| रमागरपुर किन्तना ≄8नरमी परि जागि।                        |         |
| भविषय नद् परिवायता केटत कात गा। ६। सु।                   |         |
| कार्यान गरियर पदा दिन दिन यू आगीम ।                      |         |
| भी जिल्लान सुरित्ती अनवत्र शहि बरामा थ। सुर।             |         |
| इति स्वा गुर गीतन् ( यत्र १ इवार मेगरमें तरकाडीन दिः )   | 1       |

निषाण गीतम् (५) राल-पोपट पखीया जाति

'भी जिनरतन सूरीसरो, छ्यु दय संबंध भार। च्यान विद्वार संचर्मा 'क्रप्रसन प्रर' सिजगार ॥ १ ॥

सुहराज पूज्य की, सुप्ति बोस्ट इक बाठ।

प्रीतम महगुरू, कांद्र निधनेह अपार । व्यक्तम पूत्र्यजी तुं सुक्ष प्राणकाघार।

भीवग पुञ्यजी तुम बिण ऋवण कामार ॥ कांकणी ॥

घन पिता 'तिकोकसी', 'तजक्वे' तर भार। जिप्पद् पद्दार पुत्र जनमीयह, संयक्त सीव सुसारार ॥२॥

'भाकम विद साविम' दिन्तः, कीम (कानसण ) बवार । वर्डब्झार सुध भावस्युं पाल्यः निरतीवार ॥३॥

मावक मावह वाहिवा, सामवास अन्तर शीमास । दरसण दीठा सुरा हुन्छ, भानद्र भाग्न जीवास ॥४॥

च्यार प्रदर समि निहां भरी छोड्यां सराग न (इ) होय। महु जीवमु विहाँ स्वामणद, पाम्या स्वयं ना मुख ॥५॥

भाग कर पडसर बद्द छोट्या केस क्रमप। देह पडादाद मृमिस्<u>यं</u> हिल्ला कर ने विद्याप ॥६॥

दिव पव पज्नाज भावीमा घरम कार्य मन कोडि । भी सप प्रोद्य वाटडी बांदणि उपरि कोडि ॥ भी

तुष्दं भरिया रूमार यहं बैह्न्यानहीं बीदार। खाचम नृपति पामइ नहीं सुर्वे हुं सउदार ।।८।।सहु० मी० ॥

युग प्रसन भी पुरुषकी भी जिनरहन सुरिद्र। सवस संवनद सुराक्त, 'विमलततन सार्गद ॥६॥ (पंमानजीकिश्यार से)

## ॥ जिनरत्नसुरि पद्दधर जिनचन्द्रसुरि गोतानि ॥

'मी जिनबार मुखेसह' रे, गण्ड नायक गुण लाण र । मोभागी । मिद्यक मई महिमा पमी रे हाक, जागड रामा राम र मोशाशाधी०

सुन्दर रूप सुदामको है, पग्नताबट बढ़ भाग र । सी० । 'बार बरम सद् ऋपनंड र छान्यखनुबद्द मनि बह राग र सांशा नाशी

ची कितरम स्रीमर मावियत र, मई इव मंबम मार र ॥मो०॥ भी मध्द उच्छत्र क्रियंत र साल, 'अंसलमर' सप्तार रे सी० ॥३॥भी गौनम जिम गुग सहसद्दर माह सहसमक नन्द्र । सो०। गमपर गोतद सुम निजी हे छाछ,हरमण परमानन्द र । भो॥४॥भी

भा 'तितरह स्रोमर६ है दीवड ब्रश्चित पार है। सा०। करनड करम 'समार' मह रे हास, सेवह मुनियर बाट र मिगायाधी मिन्दूर दे सुन विर जयब रेस्प्रम गच्छ गरतर मिलगार रे म्से व शीनक चाइ तमी परइ रे छात्र, सीमो भिरदार है । मो० ॥६॥भो। र्या 'तिनरह' परायद रे सहनो पृथ्य बास रे। मो॰।

था मन इर्ष क्रमाद्वत रे राम, पमग्र विगाविन्यम रे माजाशासी ।। इति भा बनमान भी जिल्लाहरू मुरि गानम् ।।

॥ माप्ती रहमाशः बाबनायम् ॥

भी जिनवाद मुरीधर वंशवर्ष रे गामवत गाउपनि शुगमान गाई रे । मोहनतारा मुर्गत नाहरी है पदाय विधाना नाईद्धि एह है। हाझी। बद्दि कमन सरम्दि कामत बाता है

मह विद्विभाविष्या जगुराविष्टे।

एतिहासिक जैन काव्य संबद्

2115

कर दाहिण सिर थाप्त बहुतह राज नर पामह वंक्षित माथिय । रामीण ईति प्रयुक्त कोम हुन्द किहाँ रैं जिहाँ किया विचयह भी गछरामर।

घरि २ मंगळ हो बद मवतवा र जावद सावित समझी साझ रै। हार्घी ० धन-धन सावक तह विक्ष साविका रे सावद सावि सुगा उपदस रे। पामी घरमछास गुरु सामिका रे, धावा सुक्षान जाणि निवेस रे। असी०

कोतां नयये बीजा गर्य्यति रे, ते नात्त्व श्चावर ताहरी जोडि रे! रामुया कोडि मिछरं जह पकडारे,तडकिंग बायद सुरिज होवि रेल्पमी० भी'जिनरतन' बादेग्द बाबिया रे, रंग्द् 'राजनगर' चवगास रे! बगरे-भ संगुठ तणे पदबी स्वी रे बितु विश्वित्रगर्यस्वपुण्यप्रकार राधे

'नाइना'बंदद'बद्दाब्दमळ''तेजसी'रे.देव गुरु सगती माता लास रे। इरकाई 'कमावूर्' 'कछव करी रे, सीमा क्यारी जगमाई जास रोजमी' इस्र कमबाकक 'गणपर' गोठमाई रे'सहस्य करण' सुपीचार है' नेत्र रे। सुप्रसन्य दुव बोक्स जिल सामुंहर रे सहस्य जास्य दोहरा स्वंद रहिरा सुप्रसित गिरद स्विचल जोक्सद्व र तो स्वरित प्रतपद रम्बामीश र। बायक'रूपदर'सुप्रसाजके रे'सुर्यकन्त्र' प्रस्यूत स्वित कर्मास राहि।

इति की शुरू गीतम् (चं० ९७३ भास् वितृ ८ भीकानेर छि० पत्र २ इसार संगदमें) (३) (३) भोदो पंपी कवि सदिसदक मीदो पृत्यशी गद्द पाद स्रागः। भीदो॰।

नोहो पंभी कहि सदिसदण जीहो पृज्यंनी सद पह छामि। जीहो॰ गुर दरस्तर पूर्वकर्ता जीहो जनसम्बद्ध सुरा भागि। १।

\*मानबीहत गीवमें भी सहसुख (इ)मीवृक्षकी रे कर्यत पृष्टकी वालि ।

सद्भुक्त (इ) मीन्द्रको रेजस्त पृद्दती वाजि । शब्द वृद्दवय थासन्त्री रेज़्स्टेन्चा वचन प्रसान । ३ । से । चतुर नर बंदु भी 'जिनबन्द्र' सीहो समृत माक्यी दम ना जोहा मांमद्भा दुग्न जाय। जीहो डिण कारणि व् जाइ नइ जाहा करेज्यो बचन प्रमाण । शजी ०। वचन प्रमाण कीया हुँगा जी, घर माद्दि नदि निधि भाइ। जी०। गुरु प्रगम्यां भुग्न संपन्नह, जोद्दो कुमति कत्रुग्नह नाइ । ३ । भी० 'बीकानपरद' जाणीयद्दर जी० बहु रिधिनड में हार। जी०। निगगाम मोदि दीपनंत भी 'सहसकरण' सुककार। ४। जी०। 'राजस्पे इति उपनड भी हो शामइ 'स्रो जिनक्दर'। जीहो। वइरागि तिणि बन सामड, मनि घरि अधिक आर्णद् । ५ । जी० । विया मुरगुरु मारिराइ भी हो अत्यह बहरकुमार । भी 'जिनरम पान्द्र सदी, यह मुक्कार दानार । ६ । वरु । जीरु । बिर जीवड गढ़ राजीयड, खरतर गढ़ मंड इन्द्र । जी॰ । पण्डित 'ग्रत्मसी इस पद्धात्री, प्रतपत्र जांदवि यस्त्र। ७। (8)

सुगुन कथावत मृद्द मावियां, भी निगर्वत् मुक्तित् ।
सदस कहा करि सामना, नाग कि चूनम यन्द् ॥ सु० ॥
स्यु वय संयम निग सीयत् मृद्र करम नत्र काण ।
यूक्र पर पावत निग परमहृद्र, पृद्ध तुम्य प्रमाग ॥ २ ॥ सु० ॥
सी निगरत मृद्रि सद्द्य भी मेच नग्र समझ ।
याग्द्र याच्या द्रम मुं नित मन्त्र नामि नत्र सुग्य ॥ ३ ॥ सु० ॥
काष्मा कंगद्र पिर तवत्र भीरम् नाग्द्र सुन्त ॥ ३ ॥ सु० ॥
सात्र मुप्याग जनांसयः मृद्रका बद्दर यन यन्त्र ॥ सु० ॥
सात्र मुप्याग ननांसयः सुन्त बद्दर यन यन्त्र ॥ सु० ॥
सात्र मुद्रम मृद्रि सानियद्र मृत्यव साहि बर्गम ।
क्यात्र द्राय सुन्त्र व्या 'क्यान्यत् यद्व सानीम ॥ ५ ॥ सु० ॥

(4)

#### पंचनदी साघन कवित्त दर्जनी कर अच्छ बोड, दबोस रिसंती।

समादे सपानीत सामकती के सिहती।
पहती जुहती पदन क सनम कह उत्सेंहती।
जय जाय साथ पत्ताय जय, सुरि सज सानिय सहत।
'फिनरकन' पार 'फिनव" मुजुलन पैद नहीं' साथी प्रदश्न। १।
।। कवित्त पंचनती साथी तिल समन से (१८ वॉ कामानी सिं)

क्छनी वज्रती बेज झाग भत्याग क्रिलेसी।

धाचक अमरविजय गुण वर्णन

साब शीक संतोप, मापु छउन सकजाह । बरपन मसून बचन विपुष विद्या बरदाह । 'उदयविक्रक सुरू माप दरप मुं दीयो बोप हिन ।

पुन्य बान निज परिम, चौपटे कीयो विमक्ष चित्त । सळन सुमाव सुग्य सुं सद्दा झाख्य इन सुम सक्छ । चापक बदो बरलेन बर, 'कमरमिंद तुम्न यद्य अपक्र ॥१॥

कवित

( जयपन्दकी क मण्डातस्य क्यरोकः पत्र स)



तिहासिक जैन काव्य सम्रह



भी जिनमुख्यपृरिभी ( गण् विजय निद्यो शहरक साजनसः)

### जिन सुखस्रि गीतम्

(1)

#### दारु'--रमोपानी

सदु मिछि स्टब बाबड मन रक्षी गापी गुरु गण्डराय । सोमागी • । विधि मुं वंदी 'मिनसुरव स्टि' नइ असु प्रगत्या सुरव बाब (सी०)शम 'बदरा गोत्र विराज्य अनि भक्षा, 'रूपर्यंद' हाद मल्दार। सी०। 'रवनारे माना तर ऋपनत्र, स्वरतरगाउ निष्णगार ।२। मो० ।महु०। मी 'जिनचेह सुरीमर सप्टेम्प्र बाप्या महिचल पाट। सी०। 'स्रव विदर श्री संघ मी साग्रह, मुबिहन मुनि जन यार ।शामी०। चारित अपुत्रय माद्दे आद्रस्य इ, तप अप सु यह सीन । सी० । माराम सरच विचार मसुद ममड, बिद्या चडद प्रबोज ।शामी०॥ घोममी गुण रामो सवि पर्युवह करानी गुण स्नाणि। मी०। क्रिया मुक्तित गढ माचका, भीठी अमृत वाणि ॥५॥सो०॥ मोम पण्ड करि चंद सुद्दामणा प्रतपद तैज दिणंद। मो०। क्रप क्रम करि मधिक विराजतः मोहः मनियम वृत्य ॥६॥सा०॥ स्रि गुणे छत्तीसं शोमवा बड बरन्दी बड मान। सो०। क्षक महाजन माने वह बड़ा राड राजा सुख्यात ॥४॥सो०।सहु०। दिन २ वचनो इप्रकृति सु वपड, कीरति देस प्रदेश । मो । सुजम विद्वं संद चारह विस्तुरह, भाग विभिन्न सुविहोत । ८ सहन।

संप मनोरथ पूरण झुरठर, 'जिन झुलसूरि' महंत । सो० । इत्रपरि 'सुमतिविमक ससोम यह, पूरवह मननी रे लंति । ध्सडुः। ॥ इति भी 'जिनसुस सूरि' गीतम् , भाविकः सगीजी सामनार्थ ॥

(बल्काब्सिन सि० पत्र २ इमारे संमइसे)

(२)

च्द्रय थयो यन घन दिन आजनो, प्रगन्धर पुण्य पहरो जी । र्थया भाषारिज बढ़ती इसा, नामे 'जिन्सुक सूरो' जी ॥६ ॥१॥ 'स्रत' शहरे हो जिनलंद स्रिजी, जाच्यो आपणो पानो जी। महोत्सव गाने बाने मांडिया, गीठौरा गहगाटो सी ॥ उ. ॥ २ 'पारिस्त' शाह भस्र पुरुवातमा, 'सामीवाम' 'सुरदासोजी'। पद ठक्यों कीयों मन प्रेम सुं कित रहरूया सुक्तिससो को ॥३ ॥३॥ रुड़ी विभ कीमा राठीजुगा साहमी करसङ छारो जी। पहरू ने कीथी पहिरामणी सह संघ नइ सीकारो सी ॥ व ॥ ४॥ संदर्भ 'सवरे बासठे समें बच्छन बहु 'मासाडो' जी। 'सुदि इत्यारम पद महोत्सव सक्यो चंद बला बस चाडो जी।ग९. 'सिद्रे था' 'बहुरा जिंग सछिद्वे, 'पीचो' नत्न परमंसी भी। मात किना 'रूपचंद' 'सरूपदे' हेइनइ कुछ व्यक्तंसो जी ॥ ४० ॥६॥ प्रतयो एद्रुपताञ्चन सण्डपति भी किनमुख् मुरिन्दो भी। भो 'परममी' कर्दु भी संप मह, सहा सचिक करो आगंदी सी । । । ।

# जिनसुखसुरि निर्वाण गीतम्

#### राष-स्यक्रानी

सदीयां वास्त्रों गुरु वादिवा, सकि करि सोस सियार ! सहेबी भाव मुं फेसर मरीय क्योबडी, महि मेबी घनसार ।स०।१। 'सनोसी असोमें' समी 'जेठ किसल' जग जाण। स०। भणदाग करि साराधना पाम्यी पद निरवीण । स० । २ । 'जिनबन्द स्रि' पाराघरः, 'भी जिनसुत स्रिन्द'। स०। दरसण दीवति संपत्रे, प्रयम्यां परमार्थद । स० । ३ । पद थाप्यो निम द्वाय मुं, 'भी जिनमच्चि' स्रीस । स॰ । कार्चे संग्रान स्थति मं इद्य अर्दे भासीस । स॰ । ४ । 'रिणी' नगर रस्रीयामजो ऋषक सहु विभि जाज। स०। वैस प्रदेशी दीपदा मन मोर्टे महिराण । स०। ५। र्मुम तणी बिर थापना माटे फरे महिराण।स०। इस्प पर्ने संभ इतु सु भामत अभिन्दी माण । स० । ६ । 'माइ सुक्रम छद्र' में दिनें सुम महरत सोमदार। स०। 'भी जिनमकि' प्रतिष्टिया हरस्या सह नर भार। स सहीय सहस्रो सबि मिस्री पहित पत्रम्बर बीर। स०। गुण गांची गुरुगय ना मेर तुवी पर धीर । स० । ८ । मामे नवनिधि संपत्ती अग्रशी अञ्चलो बाब । स षर जाड़ी 'बेसजो' कहें, दुक्ति > साग पाँच II सहसी माद मुं० ह Iह

### जिनभाक्तिसूरि गीतम्

हाल-मायादे मेल बाबे ए देशी।

लरतर राष्ट्र नायक राजे, झतीस गुणे करि झाजे रे । १ । जिन्न । आं 'जिजमुझ ग्रीरे' सनाये, हीयों पत्र आपर्जे इत्ये रे । जिन्न । अी 'रिपोपुर' संघ सवायों आहेखब कीयों मन मानो रे । २ जिन्। 'संहोधा' वसे सुरुत्राई, भी जिन मर्ग कीम स्ववाई रे । जिन्। 'इंटियन्त्र' करी होरों रे । इ । जिन्। 'इंटियन्त्र' करी होरों रे । इ । जिन्। क्युवर जिल्ला कार्या होते सुरुद्ध संहरी रे । जिन्। क्युवर जिल्ला कार्य हुई बस्ता पुन्ये गुरु रहने पहिरो रे । जिन्।

'जिनमक्ति' अतीसर वंदी चढतो कुछा दोपति चंदी रे। जिला

प्रगन्नी तहा देस प्रदेसे, बाते साह्या सुबिसेसे रे । ति । बाटे सह देस क्याद रास्तर राक्यपति सुरावहरी । (शिला) रे संदर्भ 'सारी स्तुष्यासी केट बादे प्रीप्त पुरुष प्रकासी रे । ति । सह सुजद रिणी संव सास्ता, हम कर्दे 'वर्षमें नो स्वयंभ्या रे । वृत्रिः



गितिहासिक जैन काट्य सम्रह



र्थः विवयः नर्मात्रः (बन्द् विक्र स्विके बन्द्र के के स्वयः)



# ॥वाचनाचार्यं सुखसागरं गीतम्॥

राग —ऋषारी

बाबनाबार्य 'सुकसागर' वंदिये,

सुगुण सोमाग असु अगि सदायो । भङ्ग बच्छरङ्क चरि मारि नर नित नमे.

पठिन किरिया करण इसि कहायो ॥ १ ॥ बा० ॥

पूत्र्य कान्त्र वस्ति 'यंसणा' बांदिबा,

नगरि 'रामाइने' भभिक सुल बास ।

सेप मी भाग मुत्रमाग करि पहिकासा,

चतुर चित्र चंग सूचरम चीमासः ॥२॥बा०॥ करिय घोमाम मति त्यान आगंद सूः

निज क्ष्यन रंजस्या संक्रम्न नर नारी।

वान परमाण निक्त भाषु तुष्ट आणिन

सापु वन मापनर नक्षिय संमारि॥ ३॥ ना०॥ प्रथम पारसि सनै बस्थि (मं० १५०५) 'मिगसर', तणे

म पारास मन बाल्य (सरु १७ ५७ प) प्रमासर, वणा कसिय चबदम' मने 'नाम' (पुम) बार ।

क वा वर्ष् ग्रहार बयग सुन्य सुं क्यों

कृष गतः जाणता यदः भाषार ॥ ४ ॥ वा० ॥ कृषिय क्रणमण सते विक्रय भारापता

संबंध कीय राणि शुभ चित्र गरमांकी ह

मन क्यन क्या ए जिक्स्म शुद्ध मुं भाष परि भारता पार भाषी ॥ ५॥ पा०॥ 248 -----

एक मन भजन भगवंत नव करतिक्, सुणतिक्षं चत्तराज्ययन वाणि ।

सुण्डाह श्वराञ्चयन वाण साम्चेत आप भी संग वैठा भन्नी,

स्वर्ग गठि छद्दिय कुण्यवन्त प्राणी ॥ ६ ॥ बा० ॥ बादियां संप्रणो सञ्च कल र्रजणो

प्रगाद भर झल बहु आला पूरी।

हु पर दाक्षित्र हरि सुस संपित करह, सुरसन्त संदर्भ हुद सनुरो ॥ ७ ॥ बा० ॥

भाग नह मेटवह राग मन छाह नह

गाह नह सुगुज सोमा बहुई । कुक्मे केसर यूनतां पातुका अधिक,

घरि ऋदि सब निद्धि <del>कार्यु ।। ८ ।। था०</del> ।।

सप मुक्काय मन भाष मुद्रा सागरा,

सम्बद्धाय मन आय सुद्धा सागदा, मागदा निव समझ शोस मामी ।

गणि 'समपद्र्य तित सुगुरु गुण गावनां सिद्धि नव निद्धि शृहु वृद्धि पामी ॥ ६ ॥ वा ॥

सद्धं नव निद्धं बहु तृद्धि पामा ॥ ६ ॥ बा ।। इति सुरु सीतम् ॥



### **ट्टीरकीर्त्ति परम्परा**

### ॥ परिच्य ॥

'बरदरम हुए इस्त गरा शबद शुरा आरा ।

प्रानगण कि गांच सदशं शंबर वार्षे ।। रिया मान्य बाबक महार वर्णादव सुनवदार ।

परनार गुणका प्रान्धीर्यंत हिनवास ॥

रावशाहर राज केर सम ६ वस्त्रानामा परे।

र्राज्यालया अधिक राज्याम प्रवासी ॥॥॥ बाब्द इस राहक अस्त ता ता वा वा वा स्व

the tally fall take the man to

The same and mile to be bed to

Jame 40 Calca final, a. tll that a fight with the second was erena altern era fres el erana errena

CAROLA WELL KILLERS





# वा० हीरकीर्त्ति स्वर्गगमन गीतम्

करियण दुःख दोहग दूरि गमइ, परि नवनिधि क्रिखमो रंग रमइ ।१। मुख्न संपत्ति दायफ दपगारी सेवक कन नक्ष सानिध कारी। छन्धद्युद् गोयम गणपारी, निष्ठ भ्यान घरू हुंबिछ्यारी।२। गुरु चरण करण वद्य इत पाल्ड, तप जप करि बाधुम करम टाड्ड । पूरव मुनिवर मारग चास्रक, निज इब सुगुरु मनि संमास्त्र । ३ । भी 'गोस्वज' वैसद दीपद, सेमद करि विनक्त नद भोपद। महिस्स मंद्रस महिमा जान्छ, सेवक हुद्धि पाये स्वन्ह:४। सिद्धंत सरम गुण मंद्रार छ(व) काम काळ प्रति दितकार। समिती कामव महब सार असी संज्ञम तप निर्धार।५। बर्णादीघड न स्मियह साम यदह, साम्बियन (दहा) विश्व सीस हक्द । बाहार तमा रूप्य टाव्ह बहुतासीम सुद्धि किया पास्ट । ६। बारता जगगुरु जिनवना राजह, महिमा जम बाम संमार थणह । गणि 'दानराज' पाने चत्यो बाचक बर द्वीरकीरति अयो । ७। संबत 'सतरह गुजनोम समद रहिया चौमासउ अंद समय। 'बादण सुदि चडदम' काभागाः कानः करि आठायो आगतः।८। भोरामी योनि ध्यमवि सर् छ्या पाप मठार आधाव बर्ह । भपने मुख्य भणक्तम मानुरीयो निज चिच्चमें भ्यान घरम घरीयो ।४। मदकार महामंत्र समाख्ये गति असुम करम दरे टाखी। भणपात्र पहुर वि भारापी, सुद् झाणाः सुर पदवी काथी। १०।

सतरह 'गुक्नीसह 'माह' मासह, 'तरस' दिवसह यन बल्हासह। 'बर्षि' महुरत दाशि सुम बार, पराक्षा 'शाप्या' समजय कार । ११ । मी 'प्रमह्म' बाचक प्रवह, भी 'दानराम' सोहाग कह । भी 'निक्रमसंदर' दरपराभ' सदा, प्रणमी भी 'दीरकीरित' सदा ।१२। पान गुरुना पगना सोहड (पंच) परमेसर जिम मन मोहै। ममना सबक वरसण दीजी सुन्द संबन्धि चड्डे चन्नति कीजी। १३। पाँचे सुरुता पुत्रमां ! पगञ्जा, दुन्त सारदि रोग ! टस्टइ सगज्जा । परि बद्धां बाद मिख्द कमका राह तुर्ह्म बाक सङ्ग सक्छा । १४ । पय पूजो गुरु दिय भाव करी कमर चन्त्रन सुचित्र घरी। सन्तर्भ स्वसायत्र रंगरही, खडे पुत्र कमत्र सस्द्र बदी। १५। दिन दिन भाजंद सुमित दाता शुरू चरणे भाइतिस जे राता। मनबंधित परण कामगबो, सबक मुख्यायक अधिक छवी। १६। माचा साम्रित तुँहित मरी है सिममतगार सगत तरी। सुपसायद ग्रह नव निद् संप(क)द, गणि 'राजसाम सेवक अंपद । १७। ।। इति भी ॥



## उपा॰ भावप्रमोद खर्गगमन गीतम्

#**○**/\*\***(○**/\*)

म्० १ ओग वन चांचनी होग बक्तानी समह सामि

मिसी मान चोगी करी ओग तत जांजरी, बैण बसाणरी समृद बाजि । सफ्मीयो दिसी भवसाज २ सिन, अंदै करिष्ट्रीत मनि वंदि आणी।१॥

क्साकरण वर्क सिद्धंत वेदन्त री जीइ वदनो सदा सद शुको।

मान दिप 'मान परमोत' नो भान सुद्ध, हुं तो नाको किसी भरण हुओ । १२॥ गर्छै नोरासियेन हैं कोह हैंये गुजि सन्य सुनीयो न को एम सीयो ।

गर्छै चोरासीये म है कोइ इंये गुजि आक्य मुनीयो न को एम सीघी । (भावपरमोद) तिम मुख्य मगर्बेट मणे, श्रीयां जल साह सर्वासिक सीघो ॥३॥

काया जन साह साह करिस 'ज़्राग वेद सुमि इंद १७४४ 'गुठ 'माह बदि',

बरास 'ज़ुग पद भुम्म इद १७४४ 'गुठ 'माइ बाद'; यहा अक्रियात अूग सात विश्वसी।

बह पाठक वणी भणी महिमा वसु

रात दिन वडा कवि पल रचिसी ॥४॥

मं०२ फडलामें

दिरदं वक्ताणी में भी 'मावपरमोद' कुछ रो भाग ।

करा मोहि कालिमें भी परपान पुरुष प्रमाण । टेक

परपांत सुप्रम निपान प्रगडड, बाफ्ने सुरित बान ।

असमान मांन गुमांन भमधी, मांग दीवन सु दांन ।

क्रमधी नामणा नडण अनडा पूजते निम्न मोज । दीपनो सरव गुज जाग दीपे, फरतरे दीवांज ॥१॥वि ॥ प्याक्त्य वेद पुरोध बदती, सक्छ क्षेत्र सिद्धन्त । मध्यान जातम घरम दिस. चर्चान जोग विचन्त । भागम पेंताकीस भारमं इस्य इसंदान इसेणा! पारक पदबी घार पृथि(वि) में, धद्वते शक्तिमाण ॥२॥ वि०॥ बुक्सद्र भारत जिसी धारम, सीछ मध सहय। 'मिनरवन' सूरि पहारे जैन, इस्तै मुद्धि भनूप। निम 'चंद ने दिल छंदि चलनी, बहिम मानेबाल ॥ पान पति छत्रपति पान पूर्जे, रोक्सपै रावराण ॥ ३॥ नि०॥ जिनराज सुरि' मिद्दाल जिन घरम सट्टारक सुनिसूप। हिन्य ताम 'मायवित्रे' सन्ना भ्रम गर्ड चोरासी रूप। 'भाव बिनय' तिणरे पाट भणिजे बहिम गुज वराणि । <sup>एन</sup>स वेस राजर्डम आयम सक्राहिने सुविहास ॥ ४ ॥ वि ॥ वीचना बाणि बार्याणि अधिरस, अमृत धारा एम। नव नवा नव एम अधन निरुपम जल्दरा ध्वनि जम। जैस सुज्ञम चेक्क बास पसरी प्रदर्श रे परिमाण। र्पे प्रने प्र(व) मेर रहिसी सुक्रम रा सहितांण ॥ ५ ॥ वि० ॥ जिय बाद बय प्रदा बाह चारित्र, सोवां अभी वन याग। चेप नन्त्र पत्र सन्सेन चेश्रपा, अस्य वैद्वित स्थास । नेन पंच साबन सेम जन सन बाय स्टू ब्रह्मीय। मुकाया नहीं करिदेन भूत है और वैभवनाग ॥ ६॥ वि०॥ भारायना सोर्पन उपरे, ग्रद्ध सरमा प्यार। ननि शाब कपर मिष्यातम् इ. साम नदीय निगार ।

पंतिहासिक भीन काम्य संग्रह

250

नहीं कोइ बैर विरोध कियम् , मोह नहीं अतिमांज ! परकोक इंद्रापुरि पहोतो पचित्र भव (पच)काण ॥ ७॥ वि० ॥ संबद्ध 'सदरीस बमार 'माइ वदि' गुरुवार।

'पंचिम' तिय विश्व पहर पिछन्ने, सीख मित करि सार। मरि वील करवी चरम सव चवी, देवता जिम डांगा! तप जप चे परताप पर-मदि पहुंचस्ये निर्दाल ॥८॥वि०॥ इति भी भाषप्रमीदोपाऱ्यायनार्मत्यायस्यामामुपरि सप्टर्भ संपूर्ण । ( कुमाचंद्र सुरि झान मंडारस्य गुटकेस )

🦚 जैनयती गुण वर्णन क्ष

भइ हो समस्त स्थाय प्रत्यमें दुरस्त देखे

फारसोमें रस्त गुस्त पूर्ने धत्रपती है। किस्त करें तपको प्रशस्त घरें योग ध्यान इस्त के विक्षोकने के सामुद्रिक मती है।

पुत्र के सूद्ध्यक बस्तक शुक्रमहरू हैं. पुस्त है ककाम हस्त करामात वती है।

भेतसा' **करत** पट्दशमम सवरदार, जैनमें अवर्यस्त ऐस मस्त 'जनी हैं।

(१८ वीं झनाक्दी छिपत्र अप सं)



कविवर जिनहपत्रीकी हम्मसिवि

गतिहासिक जैन काव्य समह

( कविश्व स्वयं रचित स्तवनानि मेद्दकी प्रतिका सञ्ज पत्र)

### कविवर जिनहर्प गीतम्।

#### (**€>≻+<**):

#### ॥ दोरा ॥

सत्मति परण ममी करी, मान्युं भी परिषाय । भी किन्द्ररा' मोटो यति, ममत अनुसार कदिवाय ॥१॥ मंद महोते से वयो, अपगारी मिनदार । सत्म सोडिकना करी, कर्यो ज्ञान विस्तार ॥२॥ स्पतारी जरि एदवा नुगर्वता धन पार । तदना गुण गाना यशे द्वा सफ्छ संवनार ॥३॥

यादी ते गुद्धां गामनी ॥ देशी ॥
भी किन्नद्रस्य प्रनीस्तर साईवे साईवे बेटिंग सीद ।
तुमम काळ मादि पर्ये दीएली किरिया छुटो कीय ॥१॥ भीतित ॥
छुद्द किंदा मारंग कम्यासता, तजता मायारे मोम ।
सोस पर्य नही कहन्युं मुनीकर, मुंद्द किंदा नहीं सोस
॥१॥भीतित।।
पंच महाजन पाढ़ प्रेमस्तु , न गरे हेप न राग ।
कप्ट क्लेट चरेन परिहर्द निरमळ मन में बराग ॥१॥भी॥
नरह कुलेट चरेन परिहर्द निरमळ मन में वराग ॥१॥भी॥
नरह गुले दूरि हुट जेवलें, ज्ञाने सुरुता (१) दूरि ।
नमता मात नहीं मन केवले समता सांच नुद्द ॥१॥भी॥

मंदमती ने झाझ बंबावता, सापता झान नो पंच ! भोडिक्क्स सांहि सन राखनो निरक्षोसी निसंब ॥५॥भी॥ सर्वेजयम्हातम साहि सक्स, तेबना कीमा है राख !

नित स्तुति श्रंत छप्यमा चउवा, कीया माठ महा मास ॥६॥भी॥ नित्र प्रकृति इम कान विस्तारीयु , लग्नमत्त गुणना निवास ! इया सुमनि सुनिवर चाहता, मायासुमति स्यु माय ॥भामी॥ एपगसुमति साहार्ष्ट्र विस्त परण् नही विद्योहे प्रतिकाय !

निरीह पर्ये सन छूल् श्रेष्टन्, नहीं को क्छंदरनो पेप ॥८॥धी।ध राष्ट्रजो ममस्य नहीं का श्रेष्ट्रनें, वहा निस्तृह वैन । स्रांती दांव गुजे अर्छक्ड, शोभागी सरपर्यंत ॥६॥भी॥

(२)
भीजिन्द्रस्य भुनीयर बेदीह, गीतारच गुणबंत ।
गण्ड पुरासीद्र काण्य जोहने, मन्त्र सहु जम संत ॥१॥
भाषार मानवाद्य बास्त्रा नव बिप प्रद्यवर्षपार ।
भाषारमात्रिक करणी ज्यान करता सहस्त बिस्तारि ॥२॥
भागसम्बादिक करणी ज्यान करता सहस्त ।

निज पर भातमने पूनारता, खड़ो न परपोरे चाछ ॥३॥ भाज हो हान बस्चास भरित्छ किरिया त्रिह्न अल्लार । ते 'जिनहरूप माहि गुज पामीइ निंदै तेह समार ॥४॥ भाप मनी भद्रान किया करी जा(दग)कृष्ट जिम सर्वड । है गीनारप इन सुन्य सम्बन्ध, सुक्तु भाहर गोड ॥५॥ कामिति कांचत तम्मयां मोहिकां, सोह्तु तम्मु गह ।
पति सन अनुहर्षि तमधी बोह्नी 'भितहरपर' तमी तेह ॥६॥
भोसाहायिक पणि सुस भाषी मस्या, सींकृद्धिविज्ञय' अणगार ।
स्पादि उपन्तर सेवा बहु करी, पूरण पुज्य अवनार ॥७॥
भारप्रचा करावह सासुने, जिन आजा परमाण ।
स्य चुरासार योगि जोव माक्नां, स्यात सर्दुरा स्थान ॥६॥
पैच परमन्तर पित्तह स्याहनां गया स्वर्ते सुनिराय ।
सोवते वंभोरे रहां भावक, निद्धण काम कराय ॥६॥
पित्रण' माहिर यन य सुनिवर विकास काक विद्या ।
स्पादकरों नक समह ताह, परता सुनिराय ।
सा 'भिनदरप' नाम सुहास्त्रा, स्वता सुनिराय ।
सा 'भिनदरप' नाम सुहास्त्रा, स्वता सुनिराय ।
सा 'भिनदरप' नाम सुहास्त्रा, स्वता सुन स्वता ।



### 🌣 कवियण कृत 🚓

# देव विलास ।

### (देवचंद्रजी महाराजनो रास)

सुरुव प्रेमराजी बनै,—प्रोह्मसन चिव्हंम

ते तैम रि(इ.१)-४ये अञ्चला 'मादिनाम समर्वस ॥ १ ॥

'कुर' देशें करणानिधि, प्रत्यन्त 'भीजिनसान्ति',

स्रोति यह सबि जनपदे भार्त्तस्वर जस कान्ति ॥ २ ॥

श्रक्षचारोज्कामणि, योगीद्वरमें चंद तारक राज्ञकनारिनो, प्रथम 'मेमिकिणंद' ॥ ३ ॥

यशनामिक हत्व ताहर्ष पुरीसादाजी विरुद्ध,

वामकुछ वदसानीयों 'वारसनाय' मरह् ॥ ४ ॥ जिनग्रासननों मुपति 'बद्धमान जिनमाण

्राच्या प्रदेशका स्थापका । जुला पंचम आरके, सक्का प्रवर्ते आरु॥ ५॥

पंच परमेष्ठि जिनवरा प्रणम् हुं निजकास,

बान्य पत्रोत्तविद्यति जिता तम प्रणमुं मुविश्यस्य ॥ ६ ॥

सरसती व(र)सती मुक्कने 'माथ' कमिने साम्य, 'कास्त्रिपस मृरत प्रतें कोनो कवि कीपा पर्य ॥ ७ ॥

'महत्रायो हुत्र सांतिये कीत्या बौद्ध सनेक,

तुम दरिसणे पत्र अभियती अस्पत्न वद्य विवेक ॥ ८ ॥

विमं माताना सङ्घाय्यची, गाञी मर्द 'देवचंद्र',

'देवविद्यास रचु मह्यं करतरगल्छ दिर्णद्र ॥ ६ ॥ कोई वेबाणुप्रिय करे, य स्तबना करे किम,

स्या १ गुण कोइ बरफ्दे इर्जु? बोड जिम तिम ॥ १० ॥ पैयमकाछ 'देवचंद' मा, गुण दाखिकरें यत्र,

यधार्यपणे (च्छो) मुझ प्रते हो सस्य मान भन्न ॥ १९ ॥ सामिक मृद्रशिरोमणि, भड़ता गुण कहे जेह,

मर्झस किम कोविद कर, शुण कई सामखि तेइ ॥ १२॥

पंचमकाछे 'चेबचंद्रजी', गंप्यस्ति ने तुस्य प्रमादक सीबीरनो, वयो अधुना बहुमूरूय ॥ १३ ॥

रत्नाकरसिंसु सट्य, बतुर्विष संघ किन सूप,

च्यी गया ते सत्य छे सांमळ ताम सहय ॥ १४ ॥ हाल-कपुर हाये अति उज्जर्दरे ए देशी।

भी देवचंद्रजीना ग्रंथ कही, सांमस । बहुर सुजान । भटता गुणमी प्रसप्पार कहवाने माक्यानर ।

मिक्स सीमस्रो सुकी प्रसाद । टक। 11 9 11 प्रथम गुरु सत्य बहुपनारं१ भीते गुणे बुद्धिमान । त्रीमे गुत्रे द्वानबंदवारेड, बोधे शास्त्रमें ज्यानरे ४ (मविकाश सां । १५) पंचम गुज सि कफ्नारेफ, गुज छठ्ठे अही क्रोप६ ।

संज्ञक्ष नो ते जाणीयेरे नहीं बर्नता श्री योधर (मिष्णा) साँ० ।।३।। महम्बर नहीं गुण भावमेरे ७ माठमें मुक्ती स्पक्ति ८। जीवतुष्यती प्ररूपमार जाज तेहती युचिरे ॥ म० ॥ घां० ॥।।। २६६ प्रतिहासिक जैन काम्प संग्रह सदल भागम द्वरत रस्योर तेदना मांगा जह ।

कमपंप 'कम्मपंपडी मार, स्वय्नमां संयता नेहर । भंशामा • ५ । नवर्ष मक्ष्य ते वास्त्रमा रे, ६ पारंगामी पृष्य ।

नरमें सक्क ते हास्त्रज्ञा है, ६ पारिमामी पृष्य । संभ्यार कोमुद्दी भाष्यक्र है करनाइन क्षत्रा ना गुगर (स्रश्नाक) ॥॥ सक्त भाषामें प्रतीवदार विग्रष्ठ कृत दाय नाम ।

काम्याहिक नीपर मर्का रे, स्वरोहच शास्त्रे स्वाग र । स० । सौ० स्थ कोतिय सिद्धान्त दिरोसणि रे, स्यायशास्त्रे प्रक्षीण । साहित्य शास्त्र सुरतर रे स्वयदशस्त्रे क्षीत्र र । स० । सौ० । ८३

दरामे गुण दानेधरो रे, १० दोमने करे बचनार । पद्मदश विद्यानमी र, ११ दानमाळानो प्यार रे । स० । सा० । ६ । गठ चोरासी ग्रामिवर रे, बदा भाषे विद्यादाम ।

गठ कोरासी मुस्तिक है, बजा भागे विधानाम । नाकारों नदी मुख्यकों है नव करना कियान र 1 म० । सां० । १ । कपर फिरपाली कोषकारे हेड्सी कियानों योख । अपन कास्त्रनी बाचना रें हेशां मं करे सोन रे । म० । मां० । ११ ।

चिवादानथी सथिकता रै नहीं कोइ सबद ते दान। स करे प्रमाद मणावनी रे स्पसन मा सही तोच्यन रे। सन ।सांशांश्य पुस्तक संबय प्राप्त गुणे रे, १२ मोजने करे सूनन।

स्कारामें अपने र प्रतिच्याचाएक कत र। म । सां । १३ । साथक पहनी जयोद्दा गुज दे, १२ चीदाने बादीबीत, १४ पत्तरंत्र जेहना चर्चहाचीरे, १५ चैदान्यून(न)तो प्रति हम । सां । १४४ सोक्से बच्चातिकस्वीरे १६ इस्प (स्रोप्सम्मी वर्मकृत)

स्प्रदर्भ राजेन्द्र पास तस्यों रे, भाका माने प्रधानरे । स्र । स्रां ।१५७

<sup>ग इं</sup>से गुण कोर्त्तिनीर प्रकर्ति विरुपाननुंगेहर। संशासांश १६३ भोनर्बिसति गुणगण र, भाजानबाहु देवबँद्र १६ । म्या उद्वार बोसमे गुज र अवधि काण सुमन्त्र रे। **भ०।साँ०।१५**।

म भेपनागने शिरमणि र तेइना गुज छे भनन्त । <sup>इम</sup>रक्चंद्र मणि मंजुर,(मस्तकर)एकबीस गुण म**र्व**त रामशसीं।१८।

माबिक पुरुप भागे धयारे, अधुना तहने हुल्य। गुभ वातीस स्वृक्कार सुक्त गुण बहुमूच्य र । म० । स्रो० । १६ । दम डाइट ए गुजनजीर, कवियणे भाकी जेइ। मल्पमधी इस्ये से महहर पहचा पुरिस बोडा जगरेहर ामशसांश२०

### दुद्दा---

म्बद्ध दास ए गुणतणी कवियण सास्त्री जेह,

विपक्तीने काणवा मनमें काणे तक्षा ॥ १॥ प्रणवो सर्वेश्र प्रगट छे, देश विदेश विरुपात

कवियलनी अधिकाहता स्मुं १ यहमे छे बात । ॥ २ ॥ कवियण कहे एक श्रीमर्ते किम शुणवर्गम जाय सागरमें पाजी पन्नो गागरमें (म) समाय ॥ ३॥

म्या कोइ भवि पुउस्पे कवल द्वाति कुल बाति मारुपिता किहा पहुनां, ते संभद्धावो मांति ॥ ४॥ देश कियां कियां कल्मम् कुंण गुरुना ए शिष्य

हुण भीपूज्य बारेहुबा, मस्त्रे एसटे छीपि दीश्र ॥ ५ ॥

परिहासिक जैन काम्य संपर् 286

विद्याविशास्त्र किहां धमा, किम सरस्त्रती प्रमन्ता. कियां साधना कीपी मली सुणतां चित्त प्रमन्त ॥ ६॥

देवचन्त्रना वचनवी, किम स्तरकामी द्रम्य, किम मुपति पाये नम्या, ते विर्तृत ऋतु सम्य ॥ ७ ॥

सब गुण गणनी बारता, भाषे कविवण जेह, सांमछनो सनिजन तुमे, पादन वापे देह ॥ ८ ॥

देशी हमीरानी। पाली बाकारे बिर मको अंबुद्वीप विदीत । विवेकी ।

सेइ में भरतक्षेत्र रम्यना, भारम देश सुप्रतीत ॥ दि० ॥ १ ॥ भविषय भाव परो सुजा ॥ वि० ॥ मरुस्पछ देश तिहां सुन्दर, तेह में विकानेर' द्रंग ।। वि ॥

तेइमे निकट एक रम्यता शाम शक्ते सुम वंग ॥ वि ॥ २ ॥ वा० ॥ रिद्विजेत महाजन पणा रिद्वेकरी सस्द्व, ॥ वि०॥ ममारोक्तम्बनी भोपमा सुम्तीमा जन सुबुद्धि ॥ वि० ॥ ३ ॥ वा० ॥

'सोक्षरंग्र क्रांति काजीये 'संजीयो' गोत्र सकात ।। वि ।। साइ भी 'तुम्रसीदासमी' भर्मेषुद्धि फिरुगाउ ।। वि० ॥ ४ ॥ वा 🕦 'तुम्मसीदास नी मार्यो 'भनवाद' पुन्यवंत । विवेकी ।

श्रीस्र साचारं सोमती सरभवका समार्थतः । वि ॥ ५ ॥ श्रा ॥ यधारुचि कम किकवता स्मनदारनु को भाग॥ वि०॥ वस्पती प्रीतिपरस्परा घर्ने सरचे दाम ॥ वि ॥ ६॥ था ॥ सुविद्वितनस्क्रमें जामसी वास्त्रमें ग्रिरदार ॥ वि ॥ बायक राजसागर सुभी जैन काजी मनोहार ॥ वि ॥ ७ ॥वा ॥ धनुष्यमे गुरु तिहां भाषीया, बांदबा दम्पति ताम ॥ वि० ॥ 'मनबार' भो गुरुने कहे सुत्रो गुरु सुगुणतु घाम ॥ विशा ८॥बाश। पुत्र इस्ये ओड माहरे बोड्राबीस घरी मात्र ।। वि०।। ययार्व वक्य नी अल्पना, सुगुरय आण्यो प्रस्ताव ॥ वि ॥६॥वा०॥ मिनार कर गुरु तिहा बची गम वसे दिन दिन ॥ ०॥। शुभयोग द्युममुहरते, सुपन छहुयु एक दिन ॥ वि ॥ १०॥ था०॥ सम्यामें सुवा थको किष्मिन् जागृत निद्या। वि०॥ मेठ पवत उपरे, मिछी चौसठ इन्द्र।। वि०॥ क्ति परिमानी भोछब करे, मिखोया देव ना बुन्द ॥वि० ।११ ।वा०। भर्षाकरता प्रमुतली पहतु सूपनै दोठ ॥ वि०॥ भैराकापर वैसोने, दहासङ्गेदान ॥ वि०॥ १२ ॥ भा०॥ प्रश्न सुपन ते देखीने बना सामद तत्काछ ।। वि० ॥ महत्रोदय बयो तनुक्षिणे, मनमें बयो चनमाछ ।। दि० ।।१३।। बाला क्तम सपन को देखीड, पण प्रमुखने पास ॥ वि० ॥ करेबु मुजने नवि पटे, जे बोझ तेबु फड़े आस ॥ बि० ॥१४॥बा०॥ च्छात इहाँ 'मुख्येव नो, सुपन खहुबु हतु चन्द्र ॥ वि ॥ मुक्तकर्में प्रवेक्तां, तं वयो नरमो इन्द्र ॥ वि ॥ १५ ॥ वा० ॥ जिन्छ एके से चंद्रमा, स्टबर्मे करतो प्रवस्त ॥ वि ॥ मुरक्त परु पुष्रता, मोजन शह्य सुविवेक ॥ वि ॥ १६ ॥ बा० ॥ याद्यस्य साद्यस्य भागान्यः, सूपन तानो भाषदाव ॥ वि ॥ कदे (ते)मे परचाताप वपर्राप्य च शास्त्रे किरमात । वि० । १७ । था । भमुक्तमे विद्वार करवायका, भी जिनचँद सूरीश । ॥विशी तेइ गामे प्रधारीया, जेहनी प्रबद्ध जगीस । । वि० । १८ । धार्ण विभिन्न् वादे वपनि, 'धनवाद' कह तास । । विका इस्त मुन्नो स्थामी सुजतणो<sub>र्म</sub>मागल सुद्धनुं थाम(बास?)।वि । १६ था॰ पड पुत्र विद्यमान छे अन्य सगर्मो बीठ । ।कि । अनकाने जाणीको, पुत्र दुको इसे इस्ट । । वि । २० । भाग

ए यो आ पुत्रने सम देज्यो पण बाजकने दी घुक्यन । वि०।

वोजी ढाइमें कवि कहे, मन मां(न्या) नामु मन्त । विश २शया । दृहाः—सोरठा

व्यक्तो की शुरूपास, करकीकी करे विनती, क्षम उपर कियास, यथार्थ ऋते स्रोस्वामीकी ॥ १ ॥

सुपनाध्यायना मन्य काट्या शुरुए दन्तिले सस्य बोखे नियन्त्व स्वयानकाम ते कोइने ॥ ? ॥

भी गुरु सिर भुणाबीयु चमस्कृति यद् चिच , शामान्य घर प सुपन स्युं १ पण इहां पहित्र थीति ॥ ३॥ इ देवाणुधिय ! स्रोमसा सुपत तलो जे सव ,

क्षास्त्र बनुसारे हुँ कहुँ, निव धाहु, असे ध्यर्ष () ४ 🛭

दशी—वनमोहर्ना जिनराया तम धरणीमे राजपनिदीठो है ने शास्त्रे कहा। गरीठीरे ।

कुंबर थास्ये सारकता दारे सुपनप्रमानं बास्येरे। गज पर वसोने दान विश्व मनविष सवै विधानरे। नीय कारण छे ए सुक्ते, वेवे जो प्रमावे ए ठप(म?)नर । स्वपनि याय प पुत्र क, पत्रपति धर्मतु सूत्रर। हुंगारा। मा राज राजेसरी बास्ये, सक्देशनो ईस इप्रास । ₹0 को पत्रपतिनुं पत्र पामे, तो देश बिहार शुक्रामेर। कुंशाशा गुरु वय ते आजो गजराज तेपरि वेसर्से शिरतागर। देस्ताहर अन वाकरीय, सिंह बाहकने वडी पारतरीपैर । कुंगाशा पैल देस्य त क्यादान बुद्धि समयदान निदानर। त्रित क्रोडिय करता इन्द्र ती<u>र्</u>ड कृत्वारक कृत्वर । कुंशाना जिनशासनतो दोस्ये धम विद्यातो हास्ये सर चुम। कुं चैरय म्युनस परिमा बापन तजस्वीमें वयननो तापनर । कुं०॥६॥ र्पेपति कहे सुनिरात्र सामग्रना न घरस्या साजर। 🍨 कोपमाब म आणस्यो विच, पुत्र तजस्विमें आदित्यर । बुं ०११४।) द्वम रोक वर्ण भर रहन, रहेस्ये मही करस्ये यहनर। कुं० र्वपित मनमाहि चित पार्वे हे बोइराबार्स निमित्तर। 🕏 ।।८।। सेन्त संचर (४६)छनासा बरपे अन्ययो त पुत्र झ(छे?) हरपर । 🛸 राम निप्यन्त है माम निपान 'देवचंद्र अभिभानरे। 🕏 ॥६॥ यस्म भपा वै पुत्रन आठ घारे हे विद्यानना पाठन । 🤘 🕏 कविषण भारती त्रीजी हाद, आगस वान रसास्ट । चुँ ।।१०।।

### दहा

मनुक्रमे विदार करना धना, भाष्या पाठक तत्र,

राजभागर सिरोमिन, असक प्रमन्त्री सेप्र॥१॥

प्तिशासिक जैन काव्य संगद ≺७२

गुरु देखी द्वर्षित वया, वहराम्यो प्रत्न रहन, धर्मकास गुर तब दीवे, करजी पुत्र वतन ॥ २॥

वाचक भी 'राजसागर' कोक्ट्रिमें शिरताज

वित केतव्यवक गया पछी यत वित्य शुभकात ॥३॥

दीक्षा देवी किल्पन, सूभ महुरत जोइ जोस, सुभ चीपडीए देखीन हो भारे संहोप॥४॥

संघ सकछने देशीने दोधानी कही वात बचन प्रमाण करे तिहां, उस्तरवां सहनां गात्र ॥ ५ ॥

युम भोकव महोक्ष्ये, दीक्षा दीये गुरुराय, संबत 'छपने' जाणीये, छम् दीम्रा दीये गुरुराय ॥ ६ ॥

भी 'जिन्मंदस्रीचरे', बढी दीशा दीवे सार 'राजविमक' सभिया तीर, भीजीनी पणी प्यार ॥भा

'राजसागरजी'ये दिवपरी, सरस्वतीकेरी मद

मापु शिष्य चैवर्चंद ने' सनमें भी भी संत्र ।। ८ ॥ गाम 'नेकाडु काओंने 'नेणावट' सुभरस्य

मुमिग्रहमें राजीने सामन कर तारतस्य ॥ १ ॥ का प्रसन्त सरसाती रसनामे भीयो बास

भणवानो च्यम करे भी गुरुसाद्वाज्य चढास ॥ १ ॥

देशी-बारी महारा साहिया

देवचेत्र मणगारमे हो छाछ, सुभ शास्त्र तथा धम्यासरे **दे**स्त्रीने ठरे **छोम**णा ≀

प्रवम फ्डावरयक भणे हो कोक के ति?) पत्नी जैतरीकीनो बासरे । है ।।। १।।

सूत्र सिद्धान्त मणाबीया हो , बोर्टिभनजीय आक्या बेहरे। वर्ष स्थानमें पोपक समा हो , टाल मिल्यामतनुं गहर। र वेर बन्यदर्शनना साहतनो हो , सणवाने करता ब्यामरे। वेर वेयाकरण पंत्रकाल्यना हो , लखं कर करावे सुगम्बरे। वेर्ष गेया नाटक ज्योतिय सिन्त हो , सप्यादश कोया कोयर। वेर्ष कोसुरी महामान्य मनोरमा हो पिनस स्वरोदय तोपर। ४ वेर्ष मारा (साल्य १) प्रन्य के कठिलता हा ।

क्तनारम भाक्त्यच्युद्दृष्चि हो। दे० 'देमाचार्य'कुन शास्त्रनार, हो०, 'हरिमत्र' 'मस कुन मन्य चित्तरे ह्यू० पर्क्मपन्य अकाइता हो , कम्मपयहाये प्रकृति संबंधर । दे० स्त्रादिक झास्त्रे सम्रा हो॰, सैन साम्नाये कीथ सुर्गंघर। ६ दे० सक्ख्यास्त्रे द्यायक थया हो० जहन थयु मह भुद्र झानरे । संबन् सतर बुभोतरे (१५०५) हो० बाब ह 'रामसमार' देवजोडरी॰ दे० संक्ष्य सनर पंचोठरं (१००५) हो पाठक झानघर(म) देवछोकर । मस्ट '(मरोड') मामे गुरुपै मस्त्रो हा क्षा 'भागमसार' कीघो मन्धर । विमस्त्राम पुत्री होय मसी हो० 'माइजी' 'समाइजी शुमपुरपर ।८९० दीय पुत्रीन कारण हो०, कीघो प्रन्य ते मागममाररे। मंक्न् सनर सीतानरे (१७००) हो ,गुजरान भाष्या देवचंदर 18 देव पान्या मादि पचारीया हो०, ब्यास्त्याने मिछ अनवृन्दर । १० दे कवियम कह बाबी हाध्में हो।, कहा यह विरम्नत प्रमिद्धरे । दै० भागस हुवे भृति मांसकारे हो। धमकरणीनी वृद्धिर । ११ द० 10

#### वृहा

पाटणमें देवचंदकी, जैनागमनी वाणि

वांची संबीमन मागछ, स्याद्वात् युक्त बसाण ॥ १॥

'भीमा<del>जी' इ.खरोद्दरो,</del> मगरहेट विरुपात,

राय<sup>3</sup> राजा जस शका कर, प्रमाण सर्वे वात ॥ २॥ नामे 'तेमसी' 'दोसीमी', भन समुद्दे पुर,

भारक 'पूर्णिमागक नो —जैनगरमनु नूर ॥ १ ॥ कोविदमें बागे सरी भी 'भाष्यमस्पि'

कावरम सम सरा भा 'मास्प्रमस्रि' पुस्तकतो स्प्रदाय वहुछ,—ग्रात्र भण्या त्रिह्रो सूरि ॥औ

तुरु कता क्यम् व पहुक् अत्र मण्या । तहा सूर । । । । ते गुरुता क्यवेससी, मराज्यो सहस्कृद्र , 'तेत्रसी 'दोसीने' घर, काद्र ससूद्र असूट ॥ ५ ॥

ते सेठ 'तमसी' घरे, 'वृक्तवृत्र' मुनिरास, स्व तिहाँ शेठ प्रत्ये कहे, हे देवलुप्रिय ताम !! ६ !!

सङ्ख्यूटना सङ्घ किन, तेइना जे समियान गुरु मुस्ने तमे पार्या इस्ये के इवे भारस्यो कान ॥ ॥

गुरु मुझे तमे पार्या इस्ये के इवे भारस्यो कान । 10 । भीठे वयके गुरु कहे, सांमधीयुं तब सेठ,

स्वामी दूं आर्थु नहीं चमतकृति बद्द हड ॥ ८॥ श्रुवे सबसरे विद्वा दुता, संवेगी शिरदार

श्वाब मावसर ताहा हता, धवेगी शिखार 'कालविसम्ब स्रिजी' विद्यो गया क्षेत्र च्यार ॥ ६॥

'काला बसक सारका' विद्या गया क्षेत्र ख्वार ११ ६ । विभिन्नुं बांदी पुक्षेषुं सह(स)कृट सहस्रताम

मार्ग्य का अन्य प्रदेश हुए यह काल सार्ग्य की प्रयक्ता, निम्नासी सुभगाम ॥ १०॥ 'ग्रानविमस्पृरि' कहे, सहसक्रता नाम,

भवसर प्राये जणावस्युं कहेस्युं नाम न ठाम ॥११ ॥ सक्तराज्यो चवयोगना तिहाँ उपयोग न कोह,

भागम **बूं**ची भागवी, 8 तो विरक्षा कोइ ॥ १<sup>२</sup>॥

### ए दशी - माहरी सहीर समाणी।

<sup>एफ</sup> दिन भी पानज महार, 'स्याहानी पीकि बदार है। महमजिननो र्भीषा इबबन्द्र वयमे उउमीयो रे ॥ १म०॥ टेक ॥ है पीठि <u>चोतुसवादो पाम</u> सहुनी पूर साम र ॥स०॥**१॥** <sup>मन्</sup>रमंदी पुता रवाणी, ब्रमु गुणनी स्तयना मवाणी है ।म०। <sup>'बात</sup>बिमत सृरि पुत्रामें साध्या साबद्वते मन साध्या है ॥स॰ २॥ विहाँ करी बाजाये. दशकान्त्रः आभ्या बहुजनने शुन्द र ।स०। म्मुने प्रमाम कराने बटा, प्रमुच्यान घर त गरीछा रै ॥स० ३॥ <sup>एत्र के</sup> निर्दा शर दशन करवा समार समुन्ने हरवार (स.) अभ बरे होर 'ज्ञानविवस्त । महसपूर नाम अमस्तर ॥ म ४॥ <sup>ब</sup>ुँ दिन थया तुम सबस्याचन करना इस ध्यानी काय किम सरनाँगे।स० प्राप्ते सदसङ्ख्या सामनो साम्ति फदापि काद शास्त्र सम्तिर ।स० ५। मानममंतर नजा शतकारा देवपन्त बाज्या तेणियाररे ।मधा भीती तुमे मुपा विच बास्त विचया बान ते बामारे (गामार)।।स०६।। मनु मन्द्रितमें बचाधनो व्यक्ति, दिम ११ने धादक भक्ति ।सः। तुमे काविशमें कर्यामा भए। सम्बन्ध कहा है नैएरे । ।[मध्या

BUS

तव 'झानिकासभी' प्रत्यी बोस्या, हुमे झाझ आगम नवा कोस्यार । हमे हो मस्स्मर्खायाना बासी, हुमे वाक्य बोस्रोने विमामीर ॥६०८॥ साख अम्पास कर्मी बोय जीवने पूछीये वाक्य है तेहनेरे ।स०। हमे पर बार्लामां नवी गम्य, असे ब्हारेव ते हुम निस्मयेरे ।॥६०६॥ इस परस्यर बाद करातं, तव छठ बोस्या वर्ष भरमारे स०। स्मीनी हमे अपवार्ष न बोस्य, एइ बारानो करवो नियोधीर ॥६०१॥ 'झानविकार करे हुमा 'देवनेव', हमने चर्चानो हम्पदेरे ।छ०। जी हुमे बोडो छो हो हमे सावो, सद्वाहुट जिन नाम समस्यारेरे ॥११॥ ठव 'देवनेव' कहे हुमा 'देवनेव', हमने चर्चानो हमस्यारेरे ॥११॥ ठव 'देवनेव' कहे हुमा 'पसाये, सम्बाहित हवे न स्वसायर ।व०। स्विनीत सम्बन्धने विहास ग्रावस्थिमांडी नियानरे ।व०।

शुक्ता व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिकार । ॥स॰ १३॥

'झानिसम्बद्धि' वच वाची व्य 'दाह(गी) वर्ग मारो प्रज्ञेचीरे । ॥स॰ १३॥

'झानिसम्बद्धि' वच वाची व्य 'दाह(गी) वर्ग मारो प्रज्ञेचीरे । ।

स्टब्रुब्युक्तो व्यू छ छिल्म अहनी अग्रतादि छ स्रिक्चर ।।स॰ १४॥

स्टब्रुब्युक्तो व्यू छ छिल्म अहनी अग्रतादि छ स्रिक्चर ।।स॰ १४॥

स्टब्रुब्युक्तो व्यू छ छ स्टब्रुब्य है साम सुद्धमरे ।स० १५॥

'व्याप्याव स्टाससागरकांना दित्य, मिठा चाजी अहूची हुनुरे ।स॰।

सप्तमा गुम करी बाह्य छम्म इच्चर्ड में साम्या सामरे ।स० १६॥

पुष चाचको भीनता चाजी, हुने अन्तर्भ च छो गाजीर ।स०।

क्षादि चर छे तै(नी)माह माय ।दुने पत्र विम न होचे चच्चर ।स०१॥

इनियरे पास्य पुष्टि मिळीया, मुह 'विमनी मा इन्द्रण व्यविगार।

महमक्रनां नाम कप्रमन्ति(द्वि?)देवपंद्रे बीपा प्रमस्तिरे । (प्रसिद्धि)

प्रतिष्टा निर्दा कोची सस्य, बोध्यत कोचा नवनस्य । स० । 'किबारभार' कोची दक्षपुर', फाट्या पाप परिमहप्तंत्र ।स० १६। उस्त कही ए पांचमी सही च बान न जागस्त्री कृहार ।स० । 'किबेयन कह बागस संबंध, बखी मोतृंत सुर्गधरे ।स० २०।

### दोहा।

दिवा प्रदार दिवचंदची कीपो मनथी नेइ,

म परिमद्द सबि कारिसो संत तुप्तनु गह।। १॥ सर नेद नी नव द गरी कोचा सोबनराहि।

साथ कोइ झापी नहीं, कुठी घरको मानि ॥ ? ॥

पन पन शा 'द्या समाहती पन धन धन्ना सुज्ञान अगणित कांद्रिने परिद्रशे, ए कांद्र धोली बात ॥ ३ ॥

विभिन्न कोटिसोकनक्यी 'धन्यों कार्डन' जह मुखी सी जिन बीरती दीका सीपी नैह ॥ ४॥

भूको साम्यन वास्ता द्वासासाया नाहण हा । इंडर्यंद्र सनमें विवर्ष, हुं पात्रर सनमाहि, सूत्र पह हे पाड सहि सन्य प्रमु सारग संहि (संदि ?) ॥ ५ ॥ सैंदर सनसन्धानीदें आह्या समझाबाद

काफ सट्टांतरा बंदवा आध्या मन झान्दाण ॥ ६ ॥ 'नागोरीसरा(य) फिट्टां अग्र निर्दो टरीया मुनिरात्र

निर्देशी निष्कपरना सक्छ सापुनिस्तात्र॥ ७॥ सापु भो इवर्षदक्षी, स्वाद्वादनो युग्ति,

जीबद्रव्यना भावने देखाई ते व्यक्ति ॥ ८॥

२७८

तेहवे देशना सामको आवक आविका ओह। बाणी अस मापाड सम, वरसे ध्वनि पन गई।। १।।

पापस्थान अदार छ, ते मूडो भविजन्न, मिलबरें माध्यां के बाहे है मुजीये एक मन्ता। १०॥

हाल-मछगी रहेनी ए देशी वीर किंगेसर मुखबी प्रकास, पापस्थान भडार,

तेह्मी दूर रहो अवि प्राणी, मु(सु?) भीये कागार काजगार ॥ १ ॥ जिनवर कदेशी, कदेशी २ जिनवर कहेशी। टेक।

पापचामिक पहित्र हमे जाजो ओवर्डिसा नवि करीये. वेंद्री वेंन्द्रो कोरिंद्री पंबंद्री वस मां मन नवी बरोबे ॥ २॥ जि०॥ पर्केद्रियादिक सर्गतकायादिक तेहना करो पचलाण, पर्केंद्रीय तो ६सारि नी करणो अनुमोदना नवि बाय ॥३॥ तिशी भगगारी में सर्वेनी जवणा परकावाना वाता .

कोइ क्रीक्ने दुः सं निव देवे प्रयक्तादे वह माता ॥ ४ ॥ जि. ॥ मरि भड़ेता इस उपने सह में मारे किम नवि होय. स्त्रप्याने नरकगति पास्यो अवस्त्रत चक्रवन्ति कोय ॥ ५ ॥ जि. ॥

सुपाबाद पाप मानिक बीर्जु हुर्दु नवी बोळीजे बैर विकार्दे (विक्वादे) सुक्षा बचन बोठे, पतीबारो किस कीरो (६ कि) शुरु बोस्याची 'बसु भूपतिन्' सिंहासन मुद्रं पदीयं कास करीने दुरगति पोदली सुठ वसल ते कडी मुं॥ ७ ॥ कि०॥

सुद्र मिंद्र कार्गे जनने **कहु**र्था कर है तेह

मारारी भजनारि सुरस्थी सुठन वोस्रस्यो रेह्।।८।३ वि≉ ॥

लजरीपी बस्तुनी करणा, घरवानी करी स्थान ॥ ६॥ जि०॥ बोरी स्थान ॥ ६॥ जि०॥ बोरी स्थान हराति पासे, तहनी कोइ न खाळी बोरहस्य धातो हुए जो काये, जिम भोजनमां माधी ॥ १० बिशा तृग प्राप्तुं करने खायुने, नित्रं के सङ्खादान , बोर तणो बड़ो संग न कोजे इन कहे जिन वपमान ॥११ जिशा पापस्थानक बोर्चु मिर जाणो, झड़ावर्ण मनमां पारी ,

रूपदेन रामा द्यीने मन मदि की जे विकासे ॥ १२ ॥ जि० ॥ क्रियों मर रामाए राचे, स दुन्स पामे नरफ, स्रोद पुत्रक्षी धनावे संगते. सार्तिगावे धरके॥ १३ ॥जि०॥ विरक्ती सदस छे अस्टना देइनो संगम कीजे मतमां ऋष्ट ऋष्ट ऋरे जमने द्युम प्राणी किम रीहे ॥ १४ ॥जि०॥ राष्ण मुंज बादे देह भूषा नारी थी विगुमाणा मीना मुन्यन सोस मतीना जगम जस गदाणा ॥ १५ ॥जि०॥ मोसंने नय साग्र इणाइ जीवनची बहुराहि।, प्रमुख्य कोर्यु विच न घर तो पामै तरकतो बाम ॥ १६ ॥जिना पंचमं पामिक पश्मिर्न करीये तद्वी प्रयाण , मन्यो महो त निमन्य ऋषेदे निःद्रष्य मुनि सुत्राय ॥ १७ ॥ति।। वाय मान मावा सोम जानी राग इप इपर न की जे , अस्यान्यान पेपुत रति वर्ती अरति वरपरिवाद म मीत्र । १८ ति० पापपानक अप्रारम् आन्तु विश्वान्यनास्य सन् घरीये . मना भी ए मारे वहींये मिध्यान्ते बम तरीये॥ १६ शक्तिशा मिम्पारवस्वय भादीने प्राणी, समस्त्रिमांदि मसीये मिनवर मापिन वचन स(र)दहीये, भव भव पेरा टब्सीय ॥२०॥प्रिण। नैगम संपद्द बाद वेड-स्तनयनी (ने?) (सत्) भैगी , तहनी रचना फरता गुरुष्ती, भपवादने प्रसंगी ॥ २१ ॥ जिली

च्यार निरतेपे सुत्र वाचना, नाम द्रम्य ठक्त्र मान , दुमति ठक्णादिकने ध्वतः, फिम सिक्षेप जमाव ॥ २२ ॥प्रिशी कीय अजीब पुण्य पाप आहे बड़, भी नवनस्वनी' वाचा, भद मेद करीने भविने, समजावे सर्घत साचा॥ २३ ॥ जि ॥ गुणठाणां चतुर्वश क्कीये मिष्या साम(साव्)न मीस्से , ए माति प्रकृतियो वधी, कर्मप्रत्वयो सहीस्ये। २४॥जि०॥ देशना बाणो देवचंद्र भाग्ने महियणने दिनकारी,

ख्दी हास प कविको सासी सुगुरु मस्या क्यागरी ॥ २५ ॥प्रिशी द्हा

मगव्य सूत्रनी शावता, सांगडे जनना वृत्य काणी मिठी पियुप सम भाको भी देवचँद ॥ १ ॥

'माणिक्काक्षजो' शास्त्रिमी, इंडबमो मन पास

तेक्ष्मे गुरुष जुक्कमें। टास्ट्री मिष्मारक्सी का(बा?)स ॥ २ ॥ नौ(मूर्)तन चैरप कराबीने पढ़ीमा बापी तासि(माबा)स,

देवचंद्र वपदेकसी कोतन्त्र द्वार सक्रम ॥ २ ॥

भी 'संविनायनी पोछ में मूर्मिगृहमें विव, स्बस्यस्था नावे देह, सहसकोड जिनवित ॥ ४ ॥ व्यनी प्रतिष्टा तिहां करी, धन सरवाणां पूर,

मैनचरम प्रकासीया, दिन दिन खडते तूर ॥ ५ ॥ संदन सदर मोगगोम (सन्यार्षेद्रां?) १७५६ में, चातुमास संमाठ,

तिहांना भविने दुसन्या, शेहना (बहु) अवदान ॥६॥

### हाछ—रसीयाना देशी भी देवचंद्र मुनोद्र हे जैन नो, स्तम सहदा धर्या सस्य । सुहानी,

राना में मी ऋतुमय टीर्यनो, महिमा प्रकान निस्य। मृ०।

तीय मधिमा शर्त्रुभवनी मृणा ॥ १ ॥ भी सिद्धाचड महिमा मोरको भी अचम जिणेदनी वाणी। सु०। रुक्ति गमनन् तीत्रय प्रमाउन्मास्त्रत ताथ प्रमाण सु० । रातीरय०। Sन्यम कारो पंचमा जिल कहा, एक्टिमिन महम क्य । सु० । गर याजन भी शत्रुं जयगिरि, एहर्नु बुंज कह रहस्य ॥६॥ ती०॥ किंदर काक्रे मानु मिद्र थया मरते कीयार उद्वार ॥ मु०॥ क्मान्स (इ)' बाद दह जाजीए । शस्त क्टार उदार ॥ ४ ॥ नी० ॥ नार्य माहारस्वनी प्ररूपमा गुरु तजी सांमक भावकतन्न । सु० । भिद्राचय चपर नपनवा चैरयनी जीर्जोद्वार कर मुदिन्त ।सु० ५ छी० धारमाना निहा मिटाबढ चारे. बंदाच्या महाभन्त । स॰ । द्रम्य रार्चायै झगणित गिरि चपर, इसमिन धापेरे नन्त ।मु ।६नी० र्भेदन सत्तर(१७८१)एकामीचे, ब्यामीय झ्यामीचे कारीगर काम। सुठ विक्रकार सुधानां काम ते हररू काक्पतारे माम ॥सु ॥आ ती ।॥ दिरौने भी गुरु शतनगर मर्स निर्दा भविने उपन्य । स्वा विननो 'मरनि' वेदिर मी भछा आमामानोरे बिन्त <sub>मिश</sub> ८ हा ।

भी 'देवसंद्रजी 'सुरति' बंदिर, कीपा भदिने उपगार । मु० । 'पंचामिये' 'छ्यामीये' 'मआसोये', जाणीये मुद्धितणा जे मंहार सु०६ 'पासीनाने' प्रतिष्ठा करी मसी, प्रार्थ्यो द्रव्य भरपुर । सु० । 'बधुमाय चरेय 'हार्यु कव'बपर, प्रतिष्टादिवचंद्र'मी मूरि । मु०१०।ठी०। पुनरिष भी गुरु 'राजनगर' प्रस्ये भाष्या चोमासु रे सार । सु० । संबन 'सत्तर(८८) बाज्यामीय'मांहि, पंदित मांहि झरदार मुः ।११ती० वाषक को 'दीवचंदजी' प्रत्ये, धव(र)नी क्यापिनी (?)क्यापी । स० । 'मासाइ' सुदि वीज दोले है साजीये पुद्रता स्वर्ग प्रधान सिंश रहीं। 'चपगच्छ माँदे विनीन विवक्षण, भी 'विदेकविक्रय मुनीत्र । सु॰ । मयबा बचम करता विलयो धर्तु, बचमे मणले 'देवचंत्र' मुनुः।१३।ती० गुरुसद्य मन मांपे 'बिवेड्डबी' सिजमतिमें निसदिन्त । सू । विनयादिक गुण को गुरु देखीने 'विदेकक्षी' क्यर मन्त सा १४वी०। समदाबाद से एकसमे भन्नो, 'मार्गदराम' साह श्रेप्ट । सु० । 'रतनभंडारी ना अभेस्वरी जेड्ना मनसेरे इच्छ। सु०। १५ ावी। भागुरुने वसी 'लाजंदराम ने चर्चा यायरे निस्त्व । सु० । चर्चाए ते जीत्या गुरुत्रीय, भागंदती' गुरुपरि प्रीति ।सु०।१६ ती०। 'कवियण भारती सावधी हाम ए, पेनम भारारेमांहि। स० । पदवा पुरुष बोडा प्रमुमार्गता, प्रश्नाहा करवाने ब्ह्माहि । सुकाश्व्यती ।

#### दहा

सहा भी मार्णदरामओं गुदनी गुदना देखि मंबारी रहसिंच' भागले, प्रसंद्वा करी सुविद्धप !! १ ॥

गण्यका अ

गण्यकारा

गुरु कानी शिरोमिन जिनधर्ने चूपम समान,

'मस्त्वतः' भी इही आशीमा, सक्छविद्यातः निपान ॥ २ ॥

'रतनसिंह गुरु बात्रवा, आक्यो आस्य ताम,

पूता मरचा 'रतन भडारी', करता भीतिनगरनीरे ।

भी दबर्षप्रती'ना उपदश्यी, शिवमॅदिरनी निमरणीरे ॥१॥ पन पन ए गुरुरायन ययगे जिनशामन दीपास्पीरे ।

पन पन ए गुरुशयन ययगे। जिनशासन देशिक्योरे। पैचम सारे उत्तमकरणी। गुजशानिनो सो (मु?) वो नमास्यार। टेकर

भिष प्रतिप्ना बहुदी धाय सत्तर भदी पूजार।

मंद्रारीओं स्प्रदा स्टेना प्रगुरु सम नहीं बुजार ॥पन०॥३॥ विधियाम न राजनगर में सुगी वच्छव स्थान्यार।

पुरन मेहारी सब स्ववतारी अरह करी सीम मनाप्यार ॥पनशश स्वामी त्रप्रद राजनगर में थया छ सब तुत्र्य कत्तरि।

वुम क्या समें कहने कहींचे तुमें छा दुश्यना हसारे। ।।।धन ।। )

नेबमागना मंत्र चंत्राहिष्ठ करीने स्वीमा गाहको । स्वी क्रम्य माठा हरि साकना हुन्य समान्त्रार । ।।धन० ।६।

येगी बंधन्य माठा दुरि लांचना दुत्य समान्तार । जिनगामनना पर्य ने बरना द्वाय बार देवर्यंद है ।

मिना सपत्र राज्यत्र वसी शाचा युक्तना दृश्यः।

पर्देशमधे रणहुकी झाल्या व हुँ हीन्य लेदनर । पुरु चरवा भीदारी साथ जाच्या मगार देहनेर ।

निर्माण भेदान मन्तित्र, साची की गुरु दामरे । वद वस्ता दत बहानम मन्ता में हो सन्द दिस्तारेर । सुद्धक हा फिकर मन करो 'मंद्रारोजी', प्रमुजी माछो करस्पेर । ।।घन०।१०। जीत बाद बाहरो जब होस्ये. ऋरणी पार दनरस्येरे चमल्डार भी जिन भाम्नायत्रो, गुरुजीये व दीघोरे । फ्तड करीने भारती बढिसा, यांकी कारम सीपीरे गायन गरेश रतनसंपत्री' सैन्य छेइने, युद्ध करवाने साइमोरे । 'रणकुंत्री' साथे वोपसाने, शास्यो न करे सामोरे ।।धन•।१२। परस्परे युद्धे 'रवकु नी' इन्मों, यह मंद्रारी नी जीवरे । प सर्व 'देवचंद्र' गुरुपसाये, इमाचार्य कुमारपाळ प्रीतरे ।।घन•ा१३। 'मोडका वासी सेठ 'जयनंदे' 'पुरिसोत्तम' योगीरे । गुरुने अवी पायो छगाड्या जैनवर्मनो मोगीरे गणन गरिधी योगित्र एक गिर 'पुरुमोत्तम ने, (नो?) मिच्यास्य ब्रह्मने काहघोरे । जुमविने जिनपर्स्म मार्गमां भृतिये मन तस बास्योर 'पंचापुंद' 'पाधीताणे मान्या, 'छनुंये 'मचापुंये' 'मबानगरे'रे। 'इंडफ टोक्स 'देक्चेंद्रे जीरयां चैल्य चाल्यां सर्व झगरेरे ॥घन०।१६ 'नवानगरे चैरप से मोटां, बुढके के इता कोप्यांरे ! मचा प्रजा निवारण कीथी ते संबंधा फिरी बाप्योरे 'परपरी' गाम में ठाइर हुसम्यो शहनी साझा मानेरे । 'कवियम' भाउमी हाछ ते वही, ए शत न जामो कुहिरे ॥धनः।१८।

#### दोहा।

पुनरपि 'पासीताणे गुरु, पुनरपि 'तुनन गप्र माहि। सेवत (१८ २ ३) भडार 'तोब' जिलमां' राणाबाब' वसीहें॥ २॥ वजना मधोक्षने रोग मर्गदर नेह ।

टाल्यो तत्तिका गुद्धिता, गुद्ध वपर बहु नेद् ॥ २ ॥

संबत् 'मप्टाव्स स्थार'में, 'भावनगर' महार ।

मैवा 'ठाकुरसी' मक्षो, हु इष्टा बहु पास । (प्यार १)॥ ३ ॥ भी 'देवचंद्रे' हुसवी, शुसमार्गिती बास,

वत्रना ठाकुर तजी, मत कीभी जैन पास ॥ ४।

संक्त 'अष्टाद्य च्यार में 'पाकीताणी' गाम । स्मी टाकी गुरुजीये सीगुरुजीने नाम ।

नाम। ॥५॥

पंकर भप्तात्म 'पंच' 'फ्ट'में 'श्रीवदी' गाम ठ्यार । 'दोसो बोमोरो' साहा 'बारसी', अन्य भावक मनोदार ॥ ६ ॥

सद्धा भी 'क्रयर्थंद' काणोय' साहा 'केठा' बुद्धिर्वत । 'खो कपासी कादि देह मजाम्या गुरुई ठेव ॥ ७ ॥

राज्यं सह प्रतिकोधीया, जैनमर्नेनें सत्य । गुरु बक्तार न बीसारका यमें कचें विक ॥ ८॥

'किंग्बो' 'धानंत्रा' गाम ए, सन्य 'शुका' वली गाम

मतिया त्रिण धइ किस्ती तृत्य करण्या समिराम ॥ ६ ॥ भीगत किल्लिकती सर प्रतिस्थासार

'सुकार्यवृज्ञी तिही सस्या 'देवचद्र'नोप्यार ॥ १ ॥

#### देवी -- छछनामी है।।

चंदर अद्धारने कारजें?, शुकरावित्री कारघो संग |स्वयना । सीशुरुमा गुरु चपदेसकी सन्नैकयनो समंग || स्वव || १ ||

एतिहासिफ जन काव्य संपद **₽८**६

गुरुवयणां वे सद्दो ॥टेका।

निरि चपर पाउन थया, सरप्यां बहुमां द्रश्य ।

पूजा भरता बहुबिधि, अनुमोदे ते भन्य ॥ छ० ॥२ गुरुः।। चमी सोरठ जातरा, करता त भविजन। ४० । 'अष्टादश' 'नव' 'दशमें', भी गुजराति बोमास ॥ ४० ॥३ शुरु० ॥

संका 'दश मधादशें', 'कवरासाहाजीई' संघ। छ०। भी शर्तुज्ञय सीयनो, साथ पनार्य देवचन्द्र ॥ छ० ॥४ गुरू०।

साइ 'मोतीया 'खाळचंद', काणीइ जैनमारगर्मे प्रबोण । स० । भाविका सबस्र हे भक्तिमां दानेश्वरीमां नहीं सीण ॥स०॥५ गुरु ॥

मंपर्ने भ्री 'देवचन्द्रभी', सन्य स्वयद्वारीमा साथ । 🗝 । भी 'रार्श्रुजय गिरि मामीया, हवा धमनु पाम ॥ छ० ॥७ गुरु ॥ प्रतिष्ठा जिन्निकनो गुरुविद् किथी तत्र । छ० । साठी सङ्ख्य प्रस्य करवीयो । गुढ वचने ते यत्र ॥ स० ॥८ गुरुण।

संवतः भद्रार इन्यार'में प्रतिष्ठा 'स्नेंक्टी' सच्य । छ । 'कडवाणे आवक बुंडकी, नुसम्मा अरची दक्षि ॥ ४० ॥६ गुद्ध ॥ चैत्य ऋराम्यां सुंदर, भिन धर्चाना ठाउ। छ• ।

प्रभाविक पुरुष विवयन्त्रज्ञी' धरूप पदनी मारा ।।३० ॥१० गुढशा क्षिष्य सुन्निनीत पासे सक्ष्य, भी 'मनवप जी द्वरा। छ०। विजयनन्त्र' मुद्रिये प्रमध्याः स्थाय धारक्रनाः यस् ।।छ०।।११ गुद्रः।। बादी अनेक ते मीठीया गच्छ चोराधीना साथ । छ० । -सजे तर्कवादी सस्त्री, भी चिवचन्द्रतो' हात ॥स्व्व ॥१२ गुद्रशाः

360

'मनस्पत्री' ना शिष्य दोई 'वस्तुत्री' 'रायचन्द्र'। छ०। गुरमिक माका घरे सेवार्स मुखबन्द ।। स०।। १३ गुरु०।। र्सेक्ट 'महार ना भारमें', गुरु मान्या 'राजर्र्ग'। २०।

वेब विस्नास

गळनायकम तेहाबीमा, महाछव श्रीषा समेग ॥ स० ॥१४ गुरुः॥ 'नायकपर' दिवयन्द'ने, ग्रहपति देवे सार । छ• ।

मदायने द्रम्य सरस्यो वह, गद्र संबंध छहार ॥४० ॥१५ शुरुः॥ नवमी हाछ सोहामणी, कवियण मास्री एह । छ० । एक जीम गुण कर्णतां कदितां नाव छद्।। छ०॥ १६ गुर०॥

### ॥ दूहर ॥

बायक सी 'देवचन्त्र भी', देशना पीयूप समात

कीब द्रम्यना भक्त्युं नव हपनय प्रधान ॥ १ ॥ मेप मछा 'हरिभन्न' ना, बाचक 'जस कुन जेह,

'गामटमार दिगेबरो', वाचना करे दिन नेद ॥ २ ॥

'सुप्रताने' 'देवचम्द्रजी' बडी अन्य 'बीकानेर चामामां गुर निद्दां करी, कानतंत्री समसर ॥ ३ ॥ नवायन्य उद्दर्भ कया, टीका मध्य तेह युक्त

देसनामार नवषद् , शुम 'द्वानमार नी भक्ति ॥ ४ ॥ महत्त्वादा यक्तियी क्रममय वसी कर

हैदनी टीका मादि देह मन्य क्या बहुनेहा। ५ ॥ राजनगरे 'देवबन्दर्जा दोमीबादा' मादि

याचा बोच स्पान्त्वानमें मामछता उठादि ॥ ६ ॥

२८८

एकदिन वायुप्रकोपधो बमनादिकनी स्थाधि, सकस्मात क्रपन्न धइ सुरीरे वह सस्समधि॥॥॥

शास्त्र मरण दोठ कथा, पंडित मरण छे जेह वास्त्र मरण तो दसरो, चन्नम पण्डित सूरम् वेह ॥ ८ ॥

वास भरण तो दुसरो, स्तम पण्डित सूत्यु वेह ॥ ८ ११ तव सरोरनि सीक्रण (सोणता?) शिथिस थया संगोपांग,

वृद्धि करीने कांजीई, क्रांतिस्य पदास्यरेग ॥ ६ ॥ पुद्रगळ तो अनित्यका अनादिनो स्वमाद,

मूरक तेपरि रंग घरे पण्डित घरे विभाव॥ १०॥ निज फिल्मोन ठेडीने वे फिल्हा दितकार,

ग्रुस समस्या क्षीण छे, य पुत्रास स्वसद्धार ॥ ११ ॥ द्वास्त्र — सिंदुकडी थेरण द्वारा रही, य देशी रित्य शिमेमओ माणीई, मनस्या हो सावक शुवर्वेत, चुत काणास्य शिरोमणि शुरू करा सद्ध मध्यिकत,

चतुर चाणाक्य क्षिरोमणि गुरू बपर बहु मध्यित, यन यन य गुरू वेदीए॥१॥ यन्य यहनी चतुराहने गुरू वेदी हो भावक करें सब, यसका सर्वे बेहना, बाखा माने हो तित तित मेव॥२ प०॥

क्तियों विकासी पेण्डिते,पुणांध्वरत हो सेतृत अर्थु गात्र, किया विकासी पेण्डिते,पुणांध्वरत हो सेतृत अर्थु गात्र, सीप्तात सम्माने विवास स्थाने प्रमान क्षेत्र के सिद्ध वर्ष सुपात्र १६ १ में 'मनरूप' हिन्य विद्यमानता, 'रावर्षद्रत्री' हो दुल्ला पृत्र प्रमुख्य विद्या पर्यु विद्याला हो जेव्ह काली सुप्त । ४ १ पर । सी 'रूप्यंब्र' विद्या सुसीस्ता 'विजयपंद्रत्री हो पाद्य । एक्प्यं विद्या सुरोस्तिया 'विजयपंद्रत्री हो पाद्य । स्थाने स्थान से हिम्म सुसीस्त स्थाने सम्बोन क्ष्योव्या स्थाने सिद्धा सर्दे हिन्य सुसीस्त , कर्षवाद् हो स्थाप्त स्थाने स्थाने सिद्धा सर्देश्व विद्यालयों होत्र स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने होत्र स्थाने स्थाने स्थाने होत्र स्थाने स्थाने होत्र स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने होत्र स्थाने होत्र स्थाने होत्र स्थाने होत्र स्थाने होत्र स्थाने होत्य स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने होत्य स्थाने होत्य स्थाने स्थाने स्थाने होत्य स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने होत्य स्थाने स

ना प्रेम शिष्य उपर, गुरु क्वियमाने हो। वादी कीया भक्त ॥६प०॥ क्षा दव क्याप्र्यायभी सर्विक्षित्र्यने हो कई धारी प्रेम , वासुमारे विवरत्रयो पापनुद्धि हो नवि घरस्यो वेम ॥ ध्या ।। प्रमाये सोडि ताजस्यो भी संघनी हो चारज्यो तमे भाज रेग्यो स्रिती माद्रा, सूत्र छास्त्र हो तुमं परम्यो जान ॥८५०॥ । समस्य छा भुज पुने, मुझ चिता हो नास्ति छवछन परिवार ए ताइर स्रोछे छ, हो सुक्या सुविश्रप ॥६घ०॥ । 'मनरूप जी गुरु प्रत्ये कहे वार्जी ही ओ दी दाप भी सूमे बहमागीया, पामर अमे हो पत्र शिर तुम हाथ ॥१०घ०॥ **फ्ट निष्य मेसाकरी गुरजीये दो सदुने थान्यो दाव ।** पान भवस्या समत्तवी। बाली पहबी दा जेदबो गॅगापाय ॥११घ०॥ विदासिक पत्तराध्ययननां वाष्ययनने सांगढ गुरराय। पाय सर्व मन जानना अधिदेननो हा ध्यान यरे चित्तकाय ॥१२ घ०॥ पत्र मतार वारमे 'मात्रपद' मास हो 'भमावस्या' दिन दर पक रक्तनी कालां देवगति रुद्ध चित्रयंत्र घन घल्य ॥१३घ ॥ में भारेबर मोहबो, चारामो गण्डना हा भावक मन्या हुन्द मगर चंदने बाच्टे भवी. बिना रचिना हो महाजन सुरावद ॥१४पः॥ निपताल तस्त्र दार्षु गुरूपुरी द्रष्य पना सरपंत रिथियो जमादि बदोसरा जान संघाडा दो पने करी बरमैर ग १५प०। " देवर्षद्रना वयगयी द्रष्य शरूरया हो अगणात सुभठाम पा धन रार्पार्य वर्षा गुण्ना हो कीया गुलमाम ॥१६५०॥ 16

वैशमी बाह्य सोहामणी, साम घरीनु हो शायो वैवक्तिसम । आसन्त सिद्धि को यया कोइक मवे होस्ये मुखिनो बास । १७ ४०

दूहा
सात काठ सब पहचा, जा परसें पह कीव ,
भाव बक्त्यकाछ विकासमा धर्म योक्तमें सहीव ॥१॥
क्ष्मुमले करी काणीय इस्त्यका विद्युप ,
सात काठ सब रुढंपीते, सिव कम्प्रकले पेक ॥२॥
अमु भारत विसारवा इस्य भावनी दुद्ध ॥१॥
भी कितक्रियी योपना करवा निक सुदुद्ध ,
स्थार निक्ष्में सुप्तम्मं , स्याग्नर यान्ने सुद्ध ॥४॥
एक पाइप साचे सक्क्ष्म, तस बाह्य रामने सुद्ध ॥४॥
पर पाइप साचे सक्क्ष्म, तस बाह्य रामने सुद्ध ॥४॥
रामां मर्ब प नैतनो, सिम्यारवी कीया म्हाल ॥४॥
रामां—मनाक्यो पामी ते प्रतियोध ए देवी

राग'—भनाओ पासी ते प्रतिषोध ए देशी भी देवचंद्र अपिराव स्कॉरे (२) पहोठा ते सुम व्यालवीर ११। स्रम (स्पं)भंद्र ने दंद्र काशिरे (२) दसी मन बिते प्रस्तुरे तथ जिनहासनानो भंग दंवचंद्रर (२) मारापुरियें कावतपरि ११। देस देशमा बात पोदातीर (१) भोगकी भवि किस्सा समारे १४। करन्यत्रसम पद दवचंद्रर (२) सरिस्ता पुण्य बोडा हस्से १५। मासाई मित्र हमो मेह गुल्तरे (२) द्रस्त समय उपकी पत्रीरे १६। ते सर्द्रपूरी मन्य कोरतेरे (२) द्राये त बाको नदीर १४। महाकत सित्य समुद्राय महा बारों (१)स्तुष करान्यो गुल्लांत ।८। प्रविष्टा करी तत्र पादुकारे (२) पूजा प्रभावना वहु विधिर 181 काछ दिन बाचक 'मनरूप' रे २) स्वर्ग गति गुरुने मिल्यार 120 'रायचंद' किन्य निघान गुरुनार (२) बिरह सम्यो जाये नहीर 1221 मन चिने 'रायचेत् ए सबिरे (२) व्यक्तिस्यवा भी गुरुमे बद्योर ।१२। फरपोपम पुरव आयुत फग रै (२) पूरां अया शास्त्रे वद्यार 1881 मापग प्राप्तन जी र जुरारे (२) स्नइ, घरनो दे मुझ्तारे 1881 तिरमयर राजभर जेड सुरपतिरे (२) चन्नी कमवराम पहनर 1841 क्लांत संदाया सर्घ का गणनार (२) इयर जननी आणकार 1861 इम मन विनी रायचंद गुरुनीर ( ) स्तवना नामनी मन घरर 1201 गुरु सरको नही इछ दीवोरे (२) गुरु हान देखाडीपुरे 1861 गुरु पुठे 'रायचंद पद्धतिर (२) चलवे स्पारन्याननी संपदार 1351 गुरु त्रेहबी बिदायी कुद्धि गुरुनार (२) हान बिद्ध किचित स्पराधार। मेनशैसामां प्रवीण रायचंद्र र (२) गुरुपमापे सादश थवार 1381 मनमा नद्दी होक्ट्य काइधीर (२) बाग्बाद कोन्धी नदि करेरे सुविद्विमामाना भाग 'रावर्षद्' रै (२) शीखदिक गुण संमग्रीरे ।२३। भार मो माइनोक्स बनमें रे (२) चाबु बन जीनके शहिसंरे शील तमरे प्रमाप सफ्द (भवि)टल (२) मास नन् क्षेत्र ए पद्मीर १९५। जनमां ग्रह्ना सोमान्य सक्ष्वरे (२) टिटि बृद्धि अध्याणिततार ।२६। एक दिन भी 'रायचंत्र कविनेरे(२) इद सम शुर स्तवना कोर (२०) भमे बा करीयें स्तब पर समयन्द (२) स्तकीति करबी सयोग्यतार न मारे बहुयं नुम्द स्वयनार (२) नुम युद्धि प्रमान योजनारे P.S.I 'क्षविका दर्शन्त्रम कोषा (२) मन दर्षित प्रस्थार 1301 ₹8₹

कीयो पिवविकास धुमहिनेरे (२) जयपताका विस्तरी रे। २१ संकद १८२५/जडार पचीस आस्तोसुहिर'(२) अष्टमी' रविवारे रच्योरे स्तोकमें देवविकास कोयोरे (२) किंचित् गुण प्रद्वीने स्तक्योरे। २१ वोदोखी से अधिकार कोयोरे (२) मंच याने मोटो च्योरे। ४४ मणस्ये 'वेवविकास' सांसहर (२) तस परे कमस्य विस्तरेरे। ४५

#### कलस

भी 'बीर' किनवर 'सोइम' गणधर, 'जंबु मुनिवर क्युक्रमें, 'करतरमञ्च वद्योतकारक, भी 'जिनदत्त' सुरयोपम । वास पार 'किनकुरास' सुरि, 'क्रिनचंद्र' (१) सुरि वसपट , एक्क्रपान' नो क्रिक्ट कोइनो भागधी ब्राक्क्ट करे।। १।। राच्छ स्त्रेंसक वर्षाच्यायकी 'पुरुषप्रधान' (२) प्रशानता समित घारी 'समिति' (३) पाठक, 'सापरंग'(४) बाचक स्ता । भी 'राजसागर (५) चपाच्यासती, 'ज्ञानधर्म' (६) पाठक वया , सुक्रनी 'दीपचंद' (॰) पाठकप, 'देवचंद्र (८) पाठक अय जया ॥२॥ मनरूप' नाजक (६) 'विजयचंद्रजी पाठकमो पद समयता , 'मनरूप पर्कम मेहगिरिवर, 'रायचंद' (१ ) राधि उद्गता। सुज्ञानवार्षे भिनयबंद, युद्धि युक्ति सुरगुद्ध चंद्र सुर भ्रुतार तारक, रहो अविचल्र जयकरा। ३।। इति भी देवचंद्रमीनो निर्माण रास संपूर्ण



म्यो तित्रत्वयम्प्तीर औ

**ानिशासिक सत्त राष्ट्र संघ**ष्ट

### ॥ श्री जिनलाम सुरि गीतानि ॥

हाल-, अयो-नीची सरवरीयैरी पाल, परेसी लहकर्ने ।

भाज सहावो जी दीह, साज नै बनाबोजी समह पर सांगजेजी । भंग समझे जो भाज सहगुढ़ है भाषा भाषन्त्र मंति परे भी ॥१॥ वाबो हे सहियर साब, सजि सजि ह सोच राहार सुहामणाती। जैगम तीरम पह चेत्न की जह हो छी जह तुस्र घणा जी ॥२॥ घन धन सोइत्र देश, धन धन गाम सबर है जानियाई भी। जिया क्लिंगे गरुउ राज, साथ प्रतापी हे सुप्रस बसाजियह भी ॥१॥ मन 'पंचाइन' तान, भन 'पद्मादे' हो मात महोतकी जी। 'बोदित्य वंस विरुवात इष्ट रजवास्त्र पूज सी इया रुस्टें भी ।।४।। सवि सिजगार्या हे हार, प्रोक्ति रचार्व हो च्यात खत्रसी भी। पर सकते जीव, की जिल-सामन महिमा दीएनी की ।।५।। मिस्रीया ह महाज्ञन क्रोफ, बच्छद मॅड्यो हो श्रति भाडम्बरे शी ! देमन बंधित तान, याचकत्रन घन यन तस रुवरे सी।।६॥ गोरी गावे की गील, फरहर गयजंगणि घन फरहरद भी। कोतिस विस् गत बाति खरिय कर्ता हो। साम्य संबर्ध को ।।जा। दुन्दुमि डास दमाम स्क्रीर मुगद्र भेर नफेरीया जी। वानै वाफित सार फुस्ट्रे विश्वर्ष हो 'बीक्यु' सेरिया भी ॥८॥ दीर अमें ब्रांट बीर माणिक मोती हो बारोजी छना औ। पनरीजे पदक्क, सुनिवित भावे हो गज गति ससपता जी ॥१॥ रहे४ पूम प्र

पूस प्रभावां है पाट समित्र समाणी हो बाजी डपहिसें ती! सुणि सुणि समय सहेत बहुनर मारी हे हियहड आपसे ती॥१०॥ सो सिन्न सावर सुर को पुर मेह महीसर पिर रहेती।

भी 'जिनकास' सूरीक, तो चिर प्रत्यो हो सुनि'मालक'को वी ॥१९॥
( > )
पक्त सन्देशो पंत्री माहरी, जावर्ते बीनविजे करलोक । गठका पूजजीही
महिर करोनक शक्कारि माहिले बांत्रणरी महोने कोड़ ।गणशशि
बहिछा पनारो 'चंडकर' देशने' भी संब जोते थारी बाट हा ।
होड स कोजे हो पूज हम बान री साथे सुनिवर बाट ।गणशि

ब्रीक म कोजी हो पूम इस बान री मार्च मुनिकर बाट । साथाया 'कच्छ' बरा मुं हो पूम्य पमारि ने, मास्त्रकवा इस ठाइ गांव मेड् रिया जाय्यो जिल बाने रामिया, विषयहों में हिस्साह । मानाविश 'संस्क्रमेरा' सावक जोहने, पून रहा। कोमाइ मान मुंह मीठां मुं अमड़ों भोदियों को, यूजा मार्च दाह । पानाविश महं तो कामक मार्थिका जो मोकदया, क्रिक क्रिक काम मार्थेक्

ती थिय पाठी जा(ब)व न बाबियो, पृत्त रास्त निस्तेष्ट् ॥ग०॥थ॥
सम्में अध्यक्षे एवस्पति ही पूर्व सुविता बांदरी बांधि ॥१०
नाम दुम्दीयो हिल्म नहीं श्रीस्त , बंदायो हित्र जानि ॥१॥॥॥
पाठोपा मानीमें मातरी बोतरी को पी रातर राष्ट्र है। मा ।
बोक्यम बोतासा कीमिये यो 'मिनकाम' सुरीम ॥ग०॥॥॥
सरक मारीमी पृत्य सबसारिक्यो, सुरीसर सिरि दुंह ।।
बेक्स मोदी जिल्ला मात्र सुं बहें सुनि 'दुबबंद'।।।।या।
सादि यो पृत्यका से साम सम्प्रम् ॥ क्लिस्में संक्षा वित्र छाटे
स्वास्त्र मध्य श्रीस्ति रेट्य मध्ये ॥ इस्ति संब्र क्ल्याम सन्तु।

भिज द्यासन शिणगारा भैदी सरकर गणभार है।

सहियां सद्गुरु वेग वयाची ।

संद्रमुद्र केन क्याको, मिछ महुछ भास मल्हाको है ॥स०॥१॥ मन पन 'माऋ' दहा, पन मफदर मोडक मेरा है।।स०।। धन 'पंचाइण' तान, धन धन धत्मादे' माठ है। । मा। । ।। 'बोदित्य' वंग सवायां जिहां पुरुष रख्न य जायो है ॥स०॥ मंडवी' नगर महार, हाय रचा अय अयकार ह ॥म०॥३॥ पुरव निसाम छात्र वर्ष्ट्र भासंग बनाह है ॥स॰॥ गारी मंगछ गावें मोहबा मर बाल बतावें है।।स०।।४॥ भी 'भिनमच्डि मुरिन्दा पाट याच्या नार्ग इन्दा ह ॥स०॥ निसर चन्ने न्र, जाले उसी समिनव सुर ह।।मानापा। ह्यु वय चारित होती शुज देखी गुरु पद दीनी ह ॥म०॥ महापुर हुनी सवायो, जित्र स्वरत्तर गण्ड दोषायो हे ॥म०॥६॥ पुषकी पुरुषाइ एतो मोटी पदको चाइ ह ॥स०॥ पेच महाप्रच पारी, धांरी बहुजीरी बल्ह्यारी ह (मा।।।।। रूपे देव कुमार एना सब्धि नगा मग्दारह । स० । पार्ने पेवापार, शुर गोनम " सददार इ। म० ॥।।।

भोग गर्गुर यात्री, सोबदना वित्त समणी दे। स्व ।। ६।। 'घी तित्र यात्र' सुरिन्द् बन्ना त्रिय सुरित्र चेर् द स्मः। वित्र परि कपिक जगेग इव बनना दे सागीस द ॥सः॥१०॥

#### (8)

## # भी जिन्छाभ सृति निर्वाण गीतम् #

हाछ-अादि जिणित मया करी पहती।

देस सक्छ सिर सीमती अध्यक्ष्ट सुधिर सुन्नाजो रे। जिल्हा 'किकमपुर' परगडी तिहां प्रगट्या सुनि भागी र। १।

गुणकरता गुरु चंदीयै । ब्लॉकडी० । सम्बद्धी सम्बद्धाः (संस्थापनः । सम्बद्धीः) सन्तर है ।

सुमती साद 'पंचायज', पदमादेवी' मन्दारे। 'बोदिब' वैस विभावत, सात समोस अमेदा राष्ट्र सु

भी 'सिनमिक' स्रीसद, भी सरहर गद्धरामा रे।

तासु संयोगे भावयाँ, संजम शोम सवाया रे। ३। ग्र

मत्य सहित सहगुर दीयड, 'ब्ह्मीजाम' सुनामी रै। बरस 'मढार चरडोर्स्', पाम्यो पाम्यो पर मामिरामी रे।धा

मी 'जिनखाम' स्रीसरू गञ्चनामक गुजरागी है। पंचम काले परमझा, मुख्यर सीम सोमागी है। ५१ ग्रु०।

प्यम काक पराकृत सुचयर साम सामागा र । ५ । छ । वैस विदेशे विचरता, वहु सविचण प्रतिबोधी रे । सक्क कळुप्या टाक्टा, बातम चरम विरोधी रे । ६ ! छ ।

नगर 'गुर्दे' गुरु आवीमा चन्नीसे चन्नमसे है।

तिही निज्ञ समय प्रकारने पहुँता सुर आवासे रे। ७। गु०। चरण कमसकी भाषना, सनिसवर्गत विरामे रे।

दास 'श्रमाक्त्रवाण' नी बैदन दुशो हान कामे रे। ८। ग्र.। दिन भी जिन्हान सुरि सदगुद सिक्साय (वत्र १ तत्काकीन संगदमें)

#### ॥ जिनलामसूरि पष्टघर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥ (१) हाल--आज रो सुज्ञानी स्थामी जोर वण्यो राज ।

'मिनचंद्र स्रि' गुरु वंदिये जो राम, बंदिये बंदियें बंदिय भी राज जिल

सहु गच्छपति मिर सहरोजी राजः ग्यत्तर गच्छ मिणगार । स्होराराजः। यो 'जिनसाथ परोधरूको राज, जोस बंग' क्वनार सद्दीशिजन छपु वय संयम भाइयों जी राज 'मरघर' दश महार। महारा०। अनुक्रम गुर पर पासियाजी राज सूत्र सिद्धंत भाषार सर्हा०२।जि० देश पणा बन्दाबनाजी राज गया 'पूत्र की हेश'। स्हीं। 'समैन शिखर पाबापुरी भी राज, कीनी मात्र बाहेप (स्ट्रां ।३।जि०) चौमामी कीनी तिहां जो राज सभीमगंज सहार ।म्हां०। भन्य जन 🛫 प्रतिकोधनाजी राजः मोद्यो जनगर उदार 🖽 िजि०४। भाषरत्र पर शासता जो राज छत्तीम गुण भमितम । स्ट्रां०। सुमन पांच कुं पालना की राज, नीन गुपनिका बाम ।म्हां।जिलासा छ काय का पीद्दर मदाजी राज सान मदामय बार। म्हां०। भाठ प्रमाद मदावडो जी राज दूर किया मुविचार । म्हो ।जिला ६॥ साबक बोकानेर का जो राज, बीनति करें सारा बार। स्टां। पुत्र की दूर्व प्रवारियें की राज महर करी गणवार । महां ॥कि० ।।। बप्यायन कुछ दीवनाती राज 'रूपचंद जी की नेद । स्टा० । भागर कुछ प्रदानी राज राज करा प्रवर्षता हरा ॥ जिल्ला बाम महार प्रथान में जा राज 'बर्बन रा महार (स्ट्रांक) 'बारिय मेन्य बीनबंद की राज आदम निविधानकार महाजिद्या

#### (१)

बाल-महारी सहियां हो जामर बमावी गाज मोतियां॰
म्हांग पृज्जी हो, भी 'जिन्नबन्द्र सूर' राजियां आरतर गण्डारा माण ।
महारा पृज्जी हो दिन दिन तुम बढती बळा प्रत्योजी कोड़ि कल्याण
भी 'जिनबन्द्र' सुरि पटपर ॥ आंकजी ॥१॥
म्हां॰ पन पन पन वजा पड़ी पन मायत सुरजाण।

स्तृतः क्षनं पतं वहा यहा यन मायव सुरमाण। दरसत्र सहर द निरहस्स्यां सुगम्यां सुग्व नी वाण।। स्तृतं पूरव ने पुण्ये वामियों की भद्रगृत नी वण।। सीस गुणं करि सोसना चरतांव यमाँ वण।।श्वास्तृंशाधींशां 'कोस वैस करि दोषणों 'बन्दसवृद वृद्धि गोत्र!

'काम वस कात द्वांपा 'बन्दाकर बाड़ गात्र । चिना 'क्यवंद' गुक्तियो, मान 'केसरहे' युत्र ॥ ४ ॥ स्त्रो ॥ स्त्रो ॥ स्त्रो अरुपर देश सुदासको 'शुद्धा नगर सहार । स्त्रो की 'किनतपार' सेंद्रव दियो, सूरि संत्र तत्वपार स्त्रींशसीरः।

न्हां सार्यक्रमताक्षं समुद्र दिवा, सुर्द तक्ष तक्ष्मयाः स्थानामान्यः स्थां मेष सक्ष्य क्षमत्र कियोः स्थाना जन क्षम्बद्धाः । स्थान सुद्देव प्रपाव गता मानियां गति सक्षित्र मोक्ष धक्षार्यस्वानामा स्था चीद्र चीद्र चर्चना कृत्य करना विर्णेद्र गयदनामा ।

स्ता विकास कर्य गुणानिक सदी प्रत्या सविषय राज ।स्तां क्योगी श्रे स्टा बालि सुवारम बरमता हरति सबि जन मोर । स्तां वालानु वे पन बेमना, सामे करम करार ।स्तां वालानिक स्तां स्तां स्ता करार ।स्तां वालानिक स्ता स्ता स्ता स्ता

म्हाः वत्रमान सुर विषरता 'भी जिनवन्त्र सूरीसः । स्टा दशन देशम अधनतो पूरो मनद जगीस ॥स्दोशाभीशाह॥ ·दाः सिन्सु इहा' में दीपती 'इस्संनगर' निमेव। म्हं॰ सुर मन भावक भाविका वृत्र सुगुर करें सेव ।।म्हा॰।।मी०१०

भी जिनसाम सुरि पहुंचर जिनचन्द्र सुरि गीठानि

म्हं॰ पन पन माम नगर जिक, जिहाँ विचरै गण्डराण। हाँ० पन भावक ने आविका भी मुख संसक्षे बाण ॥म्हा०।भी०।११

**न्हा**ः सम्बद्ध सन **इ**रल घजो अ**न्छै** सङ्गुरु सुगवा बाग । हिं० साघु समझे परिवर्ष जानो भी तबकराण शम्होंशाधी०(२॥ म्हाँ० भोमुख कमछ तिहारबा, सम्ह मन छै वहु साहा ।

म्हा० सी सहगुर हिब पुरको, आवेको चठमाम ॥महा ॥सी०१३॥ पन दिन त सक्को पड़ी सुन्व नी सुजस्यां वाण । म्हाँ सन्<u>ग</u>र संचा मारस्यां, कीक्त जरम प्रमान ।।म्हाँ०।।भी०।।१४।।

म्हा० मंदत 'भद्वार चीतीस में 'मापन' मास माहार। मही वसमान सदगुर तथा, गुण गाया निस्तार प्रमही ।।। १५।। भी ।।। इम बहुबिय बीनति धरी अवशरो गच्छराय। म्हा "कनक्यम" कर्डे ब्ह्या सब्यारो महाराय॥म्हां ॥१६॥भी ॥



# जिनहर्षसूरि गीतम्

पहिरी पोसाको सक्षियां पौगुरी है, सुन्दर सक्रि मिणगार। गिरमाजी गच्छपति सामा इकड़ारे, इंस्तम इर्प सपार ॥१॥ बाको हे सहेकी पूचशी नै बांतुस्यों हे, 'भ्रोजिनहर्य' सूरिन्द्र । चंद प्रतेषर गण्ड चौरासियां हे, होपत समितिजन्द ॥शाचाना पुरुष सामेछे आक्क भाविका हे, इय गय बहु परिवार । सिणगार्या सारा रूदी परे हे, मारग हाट वाजार ॥३॥वा०॥ कीतुक पैररण बहु सेस्म थया है, धन्य मती पित्र खोक र दर्शन देखत सङ्ख्यां राजी क्या है, रवि दर्शन जिम कोक ॥४॥ वा ॥ **बहुद्ध प**णी बीकाजें'रे चोहते हे, स्रोक मिल्या स्टार कोई । र्जंग कमाहो पूजनो ने वां इवा है, स्मग रह्यो मन कोड़ ।।५।।चा०।। उरसब देखी मन इर्पित यमो है रमस्मा ब्योतर्गिद (१) शास प्रयोक्त गुणेकर सोस्त्रभार, एवी धरम नरेन्द्र ।।६॥वा०॥ 'बोइरा गोत्र जगतमें दोपता है, सठ 'ठिस्रोक चन्द' धन्त ! धन माताये 'तारादे जनमियार, सनुपम पुत्र रतन्त ।। शाचा ॥ मावै वयाको माणक मीतिया है, है द प्रदिश्ल चीन। बार मानते पुत्रजीन करणा है, कोचादिक होच छीन ॥८॥बा ॥ पून पचारो बीकाने रेपूठिये हे बांबो सूत्र करमण। भाव बचारो हे क्ये होय परम अल्याय ॥६॥भा ॥ वादो देव 'कोकार्ये दोपना हु, पूजो विस्तामणि पास । भारीमर बाजो नित मंदिये है ज्यु तृपना दूर ममाय ॥१ ॥पाणा मञ्जन बपम्यो पूत्र पंथारता है, दुर्जन हावा रे विव्यक्त । राज करी पूस में सन सारवना दें विनवें महिमाईस ॥११॥वा ॥ ऐतिहासिक जैन काव्य सम्रह



भी जिलहपसूरिजी ( याव विवय सिंहको बाहरके सौक्षणस )



## श्रीजिन सौमाग्यस्रिर भास ।

\* (4)

हाल-पोड़ी हो बाद बांरा दममें पहनी देशी 'करणा द' कुले ऊपना, सद्द्युरजी पिना 'करमबंद' (वि)रुमात हो । गच्छ नायङ 'सीमाग्यस्रि' हो सङ्गुदनी ।घा०। भी'जिनहर्प' पाटाबह मद्गुरुजी, भी'जिनभीभाग्य' सुर हो॥२॥ग० चीटी मानण चाडीया सद्गुरुमी, वे बचर्ता रा सुर हो ॥ग०॥३॥ मां तो कृद कक्प कियो सदगुरती ये कृदकक्प मुं हुवा बूर हो॥ग०४ 'बीकानर पचारज्या सद्गुरजी मानु कीछ हिमो 'रतनेश'हो॥ग ५ थाका पुण्य यकि सने सन्गुरुको, पुण्य प्रवस्न तम माहि हो।।ग०।।६।। भीकानेर पर्पारिया सद्गुरणी, बांर्सू एकांच किया 'रवनदा' हो।।ग० ७ मध्य विराजो पाहिये सद्गुरजी थे ध्हारा गुरुदंव हो ॥ग०॥८॥ व्यत दियो गुरु इचन भी सद्गुरुजी, श्रीसंप दिस 'रहनेश' हो।।ग० ६ मोक्दलाना बाकिया सहगुरुकी बाज्या सद्गन्न तर हो ।।गः।।१०।। गात्र 'राजानची दीवता सद्गुरुजी 'साध्येद' मुधवान शे।।ग०।।११॥ महोच्छा कीनो अति भन्नो सङ्गुरजी दोनो अडबक दान हा॥ग०१२॥ कोड़ वरस समी पासक्यो सद्गुल्जी बह रतरहर गच्छ राज हो।।ग०१३ कोद्धरी बंस क्षपाबञ्चा सङ्गुरजी ज्यां संग स्रज बंद हो ॥ग१४ बीजाने बादों नहीं सहगुरुजी थे महारा राष्ट्रराज हा ।।ग०।।१५।। संबन् मडारे बागबें' सङ्गुकती, 'सुर्भातम' गुरुवार द्वागा गर्दा। 'मिगसर पाट विराजिया सङ्गुरजी, सूब यथा गहगार हा।।ग०।।१०।। ॥ इति भी मास सम्पूगम् ॥

# श्रीजिन महेन्द्रसुरि मास ।

(1)

दाल-भाज नी हजारी हास्रो पाहणो ।

चारि साऊ पूत्र महारी बीनति,सुमजी समिक चाव ।सुगुरु महारा हा । म्हा दिख्न म करक्यो मया, घरो क्या सकामछ पान ॥सु०॥१॥ पुत्रकी पदारी म्हारा देशमें। स्रायञ्चीजी मुनिवर साजरा, सुरतवंत सञ्चीत घण आणीता गुण घणा, दिङ रजण घैस्योत ાસુગાચા बाद्य र्थंबू व्यंपा बागमें महेतो सङ्ग्र किया ५ण सात सु०। पूप पड़े घरडी हवें, गच्छपति गारे गांत HE HEH राम समार्ने राजना नित नित चढत नूर।स०। गार्वे यश याचक मजा दिन्त्पति आप इक्र भिम्न भक्षा क्रिय परवानो माक्के थाने 'उद्यापुर मी राण' सुर। कद दिनां री कोइ छै न्हाने, मेरण 'सरहर' भाज ।।मुनापा दाबीड़ा वो मंतु राजे रावरा, ओठोड़ा मन सिजगार सु०। पन पन मेर्द्र पुजनोते पाछस्तो पन वन रच असबार ॥सु॰॥६॥ मोक्ष रेयाओं 'मरुपर' मेइत , म चन्ना गढ़ 'सम्बर' ।मु । बीकानें'री ब्याद यूलको में बोनति हाला है 'जेमसमेर ॥सु ॥शा **टुफ सुम स्टमो घोरा बारणा, धरि का पम करना पैछ** ।सु । ण्डरस्युं स्टारं भाइत्या धनो इत्होती 'नापामे' रो देश ॥मुलाटा

प्रतोषर पांच प्यारिया, स्रीदेवर मिरताम सुः।

गद्दगे गुमानी झानी गण्डपति, म्हारी मानी करम महारामासुः हा।

गद्दमे गुमानी झानी गण्डपति, म्हारी मानी करम महारामासुः हा।

गद्दमे गुमानी झानी गण्डपति, म्हारी मानी करम होतार सिंगार

स्रम गण्ड चौरासिया, यानै मानाइ चहै बढ़ माग सिंगा

स्रम मचाइ मिमानामें, म्हारी रीप्तथी मन पणी राग सिंगा।सुः।।११॥

ममीय रमायन आपरी, मीठी चाय सिंगाद्द ।सुः।।

गत्रम वर्ष मिनाइय रे, भी जिनमहन्त्र, सुरिन्द ।सुः।।१२॥

विस्तर वर्ष मिनाइय रे, भी जिनमहन्त्र, सुरिन्द ।सुः।।१२॥

विस्तर वर्ष मिनाइय रे, था क्रमा हुंग स्थार।सुः।।१॥।१३॥

विस्तर वर्षन हराने, सच्छ करे स्मार सिंगार।सिंगारे॥।

( २ )

मात्र बच्छ आदिया व्हरिंगा मारू देहा महार हो राज । विभी बचह दोहने व्हरिंग पूजती आप प्यारो हो राज ॥ मात्र बचाहो ह मार्गा गढ़रो गण्डपति गत्र मोनीह हो राज॥१ आ० मोगी हु बचावजी ताने पचीहा आर पसाब हो राज । बच संघ जोजो बारही, ये तो साबी सात्र मुजाय हो राजा। ॥ मणा पन यर हरिया बार्गी एनो सहस्तीयो जहा माण हो राज । साह्य हु सहस्ती जारे निरस्स्ती एना स्टार्स्टर राज्यहा राज॥ हमा०

\$08

पुर पैसार पर्चारया पक्षो पूजकी पौपप शास्त्र हो राज । रहमाती सति पनो शातो कृदफ रही करनाछ हो राज ॥मा ॥मा मांगर बोर्डी सामजी, पत्तो गौराको चढी गोल हो राम ! वर्धन सब्गुद देखवा, एठो झांल रहीय झरोल हो राज ।।भाव।।६।। मोसस् नैजा साम्रीको एनो राज्यवित तुल रो गाहो हो राज । पाउँ चारित निर्मेको, एटो सज़क चौराम्यां रो स्मडो हो राजा।।जा० रिवपित रूपे रीक्षिया पत्नो नरनारी नाबाट हो राजा। श्रीस्र क्रिरोमणि संबंधे प्रतयो जिलहर्ष याद हो राज ।स्मा ।।<।। 'मन्दरा' देवी अन्मियी कासीजो तम कार हो राजा। सूठ 'रफनाय' शाहरी आहं होयण गम हाछ हो राज ।।आ खूजी करणी राजरी, वालो म्हारे अनके मानी हो राज । भीर साधर भारी क्षमा ६ तो गीलम संद्रका जाती हो राज।।भा०१० चिरमीको राजस करो भो'जिनमहेन्द्र' सुरिन्द्र हो राज। 'राम'स्तुष रामने एवो इसही है नाशोस हो राज ॥मा ॥११॥



॥ इति भास सम्पूर्णम् ।

### महोपाध्याय राजसोमाष्टकम्

भेगस्कारि सवा गराशु चरितं, सामोदमाकणितं ।

कर्णारमां सततं मतं मतिस्ता, सङ्ग्व भाषान्वितम्।।

विभागमस्तर्नत्त कृति कछिता कारण्य खीछाभिताः।

भीमत्पाठक राजसोमगुरबस्त सेषु मोद्रपदा ॥१॥ येषा बाद मुस्रोद्रता सक्कित बाची निहान्योद्रस

तू पं वीस्य पुतः प्रमोद् कनकं स्थापय स्रीकागृहम् ॥

माप्तानंद कर्दकोल मनसा स्वस्य भुवीना दशा-

सन्दानांच विनिर्मितं फळ युनां सेने भूवं शासन ॥॥। विचं मर्व सुप्रवणामित विश्वज्ञाचस्यतेमांपिनं ।

माधुर्वेण विरहतकार महमा नादीनवं यहत ॥

शासासक्तिया सर्वेष सुवियां चेतरचमत्कारकृत्।

तुर्वादि द्विरदीय दर्षं दक्षने सार्त्युक्ष विकोदिनम् ॥३॥धा० छद्।॥ भार प्रदोषोदयर्गकार्थितं ? चंद्र द्वयःचारु त्वीकमम्बरम् ।

भामोत् संदोध् मतारतः मन चैतन्य मात्रा विनतीनि चेतसि (यत्रितिसपः) ॥शा

संमान्यनं कन्यपुरं निराधयं निरक्षम् । विद्वनयं विराजनः । भीराजसामोत्तम् नामः विद्युतं यज्ञास्यदे कि रुख्य तस्य वर्णनम् ॥ ॥ विद्वन्य यज्ञास्यदे कि रुख्य तस्य वर्णनम् ॥ ॥ विद्वन्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्यानस्

रण्यक्ताच्चम् ॥

विशव गुण निघानं सामुकर्ग प्रधानं । कृत कुमत पिषानं सरकृती सावधानम् II

मृतिरुचिर विभानं, सर्व विद्या वदानं ।

गुरुमन्य विद्यानं प्राप्यतं सन्नियानम् ॥४॥ क्टर्मम ॥ प्रममत गुरुभक्तमा भक्तकोका विकट

रित निमृत यसोभि' शोभमानं विमानम् ॥

विभिन्न निस्तिष्ठ छोकोदाम कामस्य जेतुः । स्पट शुम मति मास्र मास्रिनी पस्य इति ॥८॥सुन्म॥

माहितीक्**त**म् ॥ इत्यं भीराजसोमारूया महोपपद पाठका ।

संस्कृतः संतु विदान समा कस्याजकांक्षिणम् ॥६॥ इति विचागुरूणामप्टकम् । पं० रायचंद्रजित्हर्पचंद्र जित्हतेप्रटक मिवं क्रिक्सितं पं ख्रुस्माञ्च्यंद्रेज (पत्र १ मद्रिमा० वं नं० ५४)

# वाचनाचार्य-अमृत घर्माष्टकम् ।

भीगाननाचार्यपद् प्रतिप्ठा गशीचरा भूगिगुर्जैर्गरिष्ठा । सत्य प्रतिक्रामृत्रधर्मे संज्ञाः जयन्तु त सङ्गुरवो गुणकाः ॥ १ ॥ गन्त्रविष भोजिनमच्चिम्दि, प्रक्षित्म संभात सुविभुतानाम् । येपा जिन भीमति बृद्धालं उकेल वंशेऽजनि कडदेशे ॥ २ ॥ मद्दारक भी जिनलाभ सूरय भीयुक्त प्रीत्यादिम मागराहच थे। बासम् सनीवर्याः क्रिक तक्षिनयनामबाच्य से प्राप्तमनिदितं पदम् ॥३॥ सर्वुत्रपायुक्तम वीवमात्रया सिद्धांवयोगोद्यनेन दारिणा। सबैग रंगहरू चेत्रसा पुनः पवित्रितं सैनिजजनम जीविनम् ॥ ४ ॥ जिनेन्त्र चैरम प्रकरो मनोरमा बरण्य इस्त अब्हीर्विराजित । व्यवापि(विश) संचेत च पूर्व मंडस येपां दिवैपासुपवेदात स्पुटम् ॥५॥ प्रमुक्तजेत्व प्रविद्योज्य ये पुतः स्वगगता जेसस्मेरसस्पुरे । भमाषिना चत्र धराष्ट्रमृमिते संबरसरे माप सिठाप्टमी विमी ॥ ६ । स्थानाङ्ग सुत्रोक्त वश्रोतुसाराहिद्यायतं वेषगतिस्तुवेषाम् । गतो सुरतादारम विनिर्गमोमुहसादानु विद्यानसूतो विदेति ।। 🗸 । पर विधा भीगुरुव सुनिभर कृपायरा सर्वजनेषु साम्म्हम्। समानि कल्याल गर्णि प्रति स्वयं प्रमानुकृत्वाग् बृत्तुः स्वत्र्धनम् ॥८। इति भीमद्रमृत्यमं गुरूणामध्यम् ।



### उपाध्याय क्षमा कल्याणाष्ट्रकम् ।

(1)

विदर्भे पारक्रा स्फुरदमक पहुँ रह मुस्तो, मुदानंत भ्यायी मृति गणवरो मारहमन ।

सदा सिद्धांतार्थं प्रकटन परो वाक्पति समः,

ध्यमाष्ट्रसाणोऽसी नयनस्विगामी सन्दु में ॥१॥ गुरो वर्गाप्रदर्शन मदीय मानसे अर्थ ।

भवेरावैव केफिला निर्धी पयोद् छोक्नम् ॥१॥ महोक्क्रमयदीयमा निर्पाय कर्ण संपुर्ण ।

सर्वति मोदसंयुकाः बनाः सुद्धार्म भागितः ॥३॥

तप' पुंज युजोऽज्ञस्ने स्थान संगप्त चेतस' । समारस्याण सन्तास्त्रो शुरून्तन्त्रे गुरुगुतीन् ॥था।

गुढ हालप्रदं मीमि सदमांबार बंबुरं। यद्रश्चि बरुणा हार्टे पूरोऽपर्मी सक्तवरं ॥४॥

विरामं विष्यां शहबरस्मरतां भूमि मण्डसः। बन्दारः नर् मन्दारमुपासे गुरु परकर्ते ॥६॥

मोद मास्यस्यत् संब्योद्वहाक् संद्रतनेभया । योगं गांतेगं बालासः स्रोक्तमात स्रोक्ति ॥

योर्व गांदेर्व बजाभः सौजन्याद् इतीसिर ॥धा याम मोद्द राग दीप तुस्ट दाद बारिड्स्य ।

दर्शनं जनापहारि धस्तुम सुपाठकस्य ॥८॥





ग्द्राणी सुद्रमातनोति भूतिनां, पुतारमनां निरयशः । सदीअंब्यशासिनः सुरसरिन्नीरार्जुं मा सन्तर्वं ॥ गेगारुद् मुनीष्र मानम खरो शास विभाग स्थिता ।

वां पीतवा अख्दास्य कावक इबहुत्से यबाहुप्यति ॥६॥

परछोक गतानां भी गुरुणां स्तबः

सर्वे सामार्थे वक्षां, गुरुणो गुरु तेजसाम् ।

वेनाई हु कितोभऽहाँ विचरामि महीतने।

संस्थाय तक्रिरोगुर्वी चैन्यी मादाय संस्थितः ॥२॥ बीकानेर पुर रस्ये चातुर्वण्यं विस्पिते ।

मान्यद्रि ऋरि मू क्रें, (१८७३) पीप मासादिमे दक्ष> । बहुर्युद्धो दिन प्रात सुरखोक गर्डिगवा ॥४॥सुन्त्रं ॥

वन्तेतं भोगुरून्तिस्यं मच्छि सम्रोण वर्ष्याणाः मदुपकार कुनाः भ्रोण्यः स्मर्यन्ते सत्ततं मया ॥५॥

पूर परिश्री कुरुम द्याको गुरो सदापाद सरोजन्यासै । खुनोद्दि जाड्य मनमिस्मिन में संस्कारक्त्या व गिरा सदा<del>त्य</del>

क्षमा कल्याण सामूनां, विरहोमे समागतः ॥१॥

क्षमाकस्याण विद्यांसी, ज्ञान वीपास्तपिकन ॥३॥

भी स्तान् सतां सद्धा ॥६॥

### सेवक सरूपयन्त्रो कहा

## उपाध्याय जयमाणिक्यजीरो छद

#### दोहा

सरस धपुप दिवे भारता, सुंबाधा मध्रसाह(व?)।

गुण गार्ड 'घमडो' कर्ती सुध समयो करदाई ॥ १ ॥

चैत्य प्रसान् चिणाविया कर मिण इसका काइ।

चहुं कूटांस्मानाम चढ हुवै न किमा सुहोड ॥ २ ॥

जैन बरम घारचा जुगन साक्षण शीस भनाइ।

'इरलार्चद पाट 'जीक्ण ओ' हुवा, सिंध सहु करें सराह <sup>(३)</sup> सरदर वंश भोपन करा वांचे सकन चन्नाग )

पण भारी 'जीवण्यास पट, साची 'भर्मड' सुप्रमाण ॥ ४ ॥

॥ **छंद् आति रोसकंद् ॥** कणभारीय 'जीक्षणदास' तथे पर धाट को 'धसकेश जाती।

सरस्त सच्छ एक्टा समापन, नीत पठ दीवण सुम्बर भीती ॥ जस बान सर्चान स्वचान स्वदेशाचे परवेस प्रवेस कीरत केटी ! तर भार कच्छाब करें ब्यो तारव चारव ज्युं इनकार मडी ॥व ॥ संकृ 'कबार बरस पचीस हो' मान बेमाल सुद कट' मीडी ।

परकाण वाक्षाण पत्रका हो पुरत पेका रह इस हेस पनी ॥ नीरका परका करें बहु वाईक, बाहक पहें कवराव बारी ॥ प०॥ प्ता भरवा मंड पाट परंबर, वाभव झास्टर संख बनी। परानो ऐम स कोई प्रापे, न्याद 👊 यन यन नोशी।। बहुवा रस कोमै सार बलाजी, जस मोर हुवो वहुं कुंट जेटी ॥प०॥ कर कोड सहोड करें कब कोरत, ज्यान धरें को स्थान धरी। दीचे दान घमा सनमान सदताही, पुत्र क्रणेसुर पाइ दशी।। इपकारकरै जोणबार मुजाने आण न कोईण इट इनी ॥ प॰॥

।। कविसा ॥ रारनर गच्छ नस सटण, पाट धननाम बर्दे प्रव(ण?)। 'हरसपंद' हरा हेत बरा 'जीवण' जी बाटण ॥ 'सन्दरदास सपन वड 'बस्तपाछ' बसाय । 'दीपर्चंद' दरियाव कोपमा 'करजन काणु ।। 'जीवपदास' पुठ सहज सुजस वह सास्ता जिम विस्तरी । परवार पून धमहोस रो रिव जितरी सविवाह रही ॥१॥

।। भी ।। ६० ।। भी जयमाणिक्य भीरी व कवित हैं ॥ ॥ जैन-त्याय प्रत्य पठन सम्यत्यी सबैया ॥

स्याद बाद जे (अयरे) पनाका 'नयबक' में (नयरे) रहम्य 'पंचमस्तिका सं' रजभाकरावनारिका'। 🤏 उन 'प्रमेव कींस्न मारतंड' 'सम्मति' स

'भप्टसहसी' वाडि गमकी विदारिका। 'स्याय दुसुमाच्चक्रि जु ठरकरहरूमदीपी(का) स्मात्रवात्-मंत्ररी' विचार यक्ति मारिका।

पद किरणावडी' स तक शास्त्र सैन मोबि

**रहा नैयायिकाति पढो छास्त्र पारका ॥१॥** 

### क्षे पेतिहासिक जैन काव्यसंग्रह क्षे दितीय विभाग

(करवरगण्डको झालामों सम्बन्धी ऐतिहासिक करम्प)

वेगड खरतरगच्छ गुर्वावली

पणमिम वीर जिर्णद चंद्र कम सुक्रम पर्वमी । स्तरतर सुरत्तर गच्छ स्वच्छ, गणहर पमणेसी ।

तसु प्रम पंत्रम समर सम रसित गोमम गणहर।

विणि सतुक्रमि सिरि नेमिचंद मुखि मुणिगुण मुणिहर ॥ १॥

सिरि क्योनन' 'बद्धमान' सिरि सृरि 'जिणेसर'। वैमणपुर सिरि 'बमयदंव, पर्यावय परमेसर।

'किणक्यह' किनदूच' सुरि किलक्दें सुणीसर।

'जिणपति सृरि पसाम बास, पृतु सृरि 'जिलेसर ॥ २ ॥ भवनम मेजल जिल्हाबोच', सृरिहि सुपर्ससिय ।

भागम छन् प्रमाण जाल तप तेउ दिवासर । सिरि 'जिस कुसक' मुणिद चेव घोरिम गुण सामर ॥३॥

सार । जन इसके सुख्य वर्ष भारम गुज समर ॥५ भाष(ठ)—मॅश्रण कप्प कस्प जिन पद्म भुजीसर ।

मध सिद्धि पुद्धि ममिद्धि पुद्धि 'त्रिजस्टि' अवसर । वाव नाव संवाप वाच मस्थानिक सावतः।

ार यात्र मञ्जातक सावर्। सुनि शिरोमणि राज्ञईस जिल्लाईद' गुणासर्॥ ४ ।। मंदियक्ति महिमामान्य जान्य तास्त्र नहु नायकः। 'सप्तम्य' पुत्त पश्चित्र विद्या, कि निर्द्धि कक्ति गंजन्यः।

नोविय आवर्क सम्दा साझा सिथ मुख सुख दायक ।

देगह सरहरमञ्ज गुर्वाक्टो

स्ति 'जिल्लेसर' मृति राउ, रायह मण रंजण ॥ ५ ॥ 'भीम' नरसर राज काझ, साजन कह सुंदर।

भाग नरसर राज काम, माजन काइ मुद्दर। वेगड नंदन चंद चुंद जम्म मिद्दमा मंदर। सिरि जिन्नमकर सुरि' मूरि, पइ नगई नरेसर।

ांतर (जनसक्तर सार' सुर, यह नाइ नरसर।

काम कोइ शरि मंग संगम काक्षेसर।। ६।१
संगर नक्तिय विद्वित खेतु कित्रय सुद्दि मंबछ।

यागद जिलावर परम करम श्रुचा सुणि मंबर्सि।

को गरगोगणि 'चेतु सुरि प्रतयई विर कास।

तो छग सिरि 'विजयमम सुरि मंदर सुविदास ।। ७।)



31%

## ॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥

सुरि निरोमणि गुण निको गुरुगोयम अवकार हो।

भवगुर तु कक्षिपुर सुरत्वद समी वाखिन प्रणदार हो ॥ १ ॥

सदगुरु पूर मनोरच संघना, आपो भाजेद पूर हो । सद० । विपन निवारो वेगका चित्र चित्र चक्रभूर हो ॥ सद् ॥ २॥

वैगव' विक्ते बढो 'छाभइडां' इक छात्र हो ।

गण्ड सरतर नो राजियो, तु सिंगड वर गात्र हो ॥सद् ॥३॥ म १ जूमी 'मास्ट्र तणा शुरु ना सीमा पाउ हो ।

सम बरज ! सीमो सहु दुरजन गया दह बाट हो ॥सर्।।।। माराभी भार्णदम् भाराही त्रि रायहो।

घरणेन्द्र फिय परगट कियो अगटी अति महिमाय हो ।।सद्रशाया। परको पूर्वो 'स्तांन नो 'मलहिस बाहर मांहि हो ।

महाजन बंद सुकाबीयी भेरूची श्रंप उजाह हो ॥सद्वादा। राजनगर' मई पौगुर्या प्रतियोध्यो महमद' हो ।

पर ठक्या परगर कियो हुन दुरजन गया रह हा ॥मड ॥औ

भीगद्द मीग क्यारिया, सनि ढंचा जसमान हो। पीगड माइ पांचमइ मोडा दीचा दान हो ॥सङ् ॥८॥

सबा कोडि धन नारबीयो इतस्या 'महमद् शाइ हो। जिन्द वियो बेगड बजा अगर बया जग मांदि हो ॥मर्गाशी गुरु मा (सा?) वक वहु बेगड़ा, विक्ष देगढ पठिछाई हो ।

विस्त धर्में गुरु ताहरो, तुझ सम वड इण बाय हो ॥सरः।।१० मी 'सावदर' प्यारीया मु (पुं)हता गच्छ चछरंग हो ।

वैगर' 'बूस्म' गोत्र वे मांदी मांदि सुरंग हो ॥सद्।॥११॥

'राष्ट्रही' वी भावीया 'असममीइ' मंत्रीस हो ।

र्सन महित गुढ वंदीया पर्वती मन्द्र जगीस हो ॥सद् ॥१२॥ 'मरम' पुत्र विद्यानीयो राज्य इन्छ नी रीत हो ।

प्यार चौमासा राजीया, पान्नी धम नी प्रीत हो ॥सङ ॥१३॥ संक्रम क्षेत्रम क्षेत्रम प्रोती कर प्राचनी कीय हो ।

संकर 'कब्द जीसा समें गुरु संचारो कीन हो। सरग चयो 'सकतीपुरें , बेगड कन कस कीन हो।।सङ ।।१४॥

पाटे बाप्यो 'अरम् नें कर कपिको ग्रह्गाट हो । यूम मंडाब्यो ठाहिरो का 'जोसा(बा?)ण' री बार्ट हो ॥सत्र ॥१५॥ क्षेत्र रस्त्रक कात्रे पूजा तुस्त तुस्त होषाण हो० ।

में मास्या चितवा, ते ते चहुद् प्रमाण हो ॥सद्वाश्वाश्वा

पर पुत्री चपर दियो 'तिक्रोकसी तक पुत्र हो। पूर्यो परतो सन तणो शक्ष्यो पर नो सूत्र हो।।सद्रशास्त्र।

र्षुं भाष्त्रम् सुन गुज निक्षे अन्य माड मस्दार दो।
'निजयंत्र सुरि पण्ड दिनकर, राष्ट्र बनाव सिजगार दो।।सर ॥१८॥
सर्()युद निजेसर सुरजी जरज एक नवपार दो।
सराग क्षा करेक्यां संघ मई यह का सन परिवार हो।सर्थ ॥१८॥

सन्तान करम करेकवा रूप मई बहु क्त सुन परिवार हा ।सन् ।१६। पांस सुनि तेरस नई दिनई पात्रा श्रीपी बदार हा । भी 'तिनसमुद्र सृरिव्ह करकवा जयमयनार हा ।सन्दर्भ ।

## ॥ श्री जिनचंद्र सुरि गीत ॥

## **₩**

राग'-सारू

काज फल्यों स्हारक्ष श्रोबक्षारं, परतक्ष सुरवत जाण ।

कामधेनु कात्री घरे रे आज सके सुविद्याल । प्रधार्या पूज्यजी है।

भी 'जिणचंद सूरिंद' प्रधार्वी पूजनी रे।

भी चंद कुर्ज़बर चंद प्रधार्था भी तरतर गच्छ नरिंद (प्राार्ध)

भी वेगड गन्छ ईद प्रमार्थी पूज्यजी रे !

दोस्र दमामा बाझीया रे बाज्या मेर निसाण।

सुमति कत इरिन्त पदा रै कुमति पद्या मंद्राण ॥ प ॥ थ। परि परि गृही उठकत र तकीया तोरण गर।

पारं पारं गृहा उत्पर्धा र तकाया तरिण बार । पारंग्डी कानई कीया र तेगाड गण्ड कथकार गण्ड करतरिण्

सुद्दव वधावो मोतीयइ रे भर मर थाछ विशास ।

साटा कुछ क्यामधी रे ते नाठा तत्काछ ॥ प० ॥ ४ ॥

बडर्र नगर साचीर' मई रे, भी पूत्र क्यो माल। तार्ग उन्दु शादा बचा रे कोश म(ब)र मजाय॥ प ॥ ५॥

पानि विराज्या पूजजारे सुब्धित बाँग (बस्ताण)।

कागुद्ध प्रत्येषक अवस्थका रे त्यांना गर्छोयां मांण ॥ य० ॥ ६ ॥ वाप्त्रमा गात्र कश निकारे सन्द 'त्यमी मो नंद ।

भशी जिल समुद्र कहरू पूज्यजी र प्रत्यो क्यू रविश्वेद्राय ।ॐ

## ॥ जिनसमुद्र सुरि गीतम् ॥

#### (O) (O)

राष्ट<del>्र-४४</del>खउ, राग गुइ रामगिरि मास्ट अरगजो

मुक्त दिन भाग प्रिन समुद्र स्टिंद भाषा, सूरिंद भाषा । यहा गण्डराज सिरवाज वर वह बतन,

तारत सूरत' मई मीत सुदाया ॥ १ ॥

भारायई यूच्य सार्गेड हुमा संधिष्ठ

इन्द्रि विस तुरन दूरमञ दिग्राया । महाम वास्त्र नजी दूर भारति देशी,

हुम बाडद्र नगा दूर भारान टर्गा, संदन संपद्ग सिडी गुजम पाया ॥

प्रदेशकारण तन सहस्र कीयां उद्ये यान यगह गाउँ व्यक्ति बंगायाः।

केचरां इराज दाया मना पुण्य मुं स्ट क्षेत्र दनि सुदिय दाया ॥ ३॥

सद्धाः चन सुन्दाः पापातः । सद्दश्यान्याः सम्राग्धाः सम्रागः

शाह शहरात्र समय प्रमान । सहार महार हरना हो। स्टार्स

कि इस्ति संद्या ग्रेद्यापा ॥ ४॥

# ॥ श्री जिनचद्र सुरि गीत ॥

### **\*\*\***

राग--मारू

मात्र पत्यो महरद भाषकोर परतस सुरत्व साण । कामधेतु आबी घर रे, बास मझ सुबिहाल । प्रभामी पूज्यती रे।

भी जिणबंद सूर्विदं पथार्था पूजभी रे। भी बंद कुछवर चंद पथाया, भी सरतर गच्छ तरिंद <sup>ह्यू ॥१॥</sup>

भी वैगद्द राष्ट्र इंद प्रधार्य पूज्यजी रे । बोस तमामा बाजीया रे वाज्या मेर निसांज ।

हास तमामा बाजाया र वाज्या मर तनसाण। सुमित जन इरिप्त वचा रे कुमति पहची भेहाण॥ प०॥ थ। परि परि गडी ठडक्का रे तकीया तीरण बार।

परि परि गृही ठडक्क रे वकीया तीरण चार। पालडी कांनई कीया र बेगड राष्ट्र समझार गरक लरवरण्हे

स्कृत क्यांची मोतीयह रे, मर भर याक विशास । स्रोटा कुड क्यांमही रे, ते नाटा तत्कास ॥ प० ॥ ४ ॥

कोटाकूड क्यामही रे, वे नाठा वरकाछ ॥ प०॥ ४। वडा नगर साचीर मधीर स्मी पूज छन्यो मांज।

नारा उनुभाका क्या र कोना अ(र)र अज्ञान ॥ प ॥ ५॥ पाठि विराज्या पुजनीरे सुस्रक्षित वाण (वक्तन) ।

महिद्य प्रस्पेक मयक्रका रे स्थाना ग्रह्मेयां मांग (१ प ॥ ६ ॥ महिद्य प्रस्पेक मयक्रका रे स्थाना ग्रह्मेयां मांग (१ प ॥ ६ ॥

नाफणा गांत्र कहा निस्तरे साह 'रूपसी नो गाँद ! भी किन समुद्र कहह पुरुषत्री र प्रतयो रर्षु रविचंद ।प (०)

#### ग्यरनरगच्छ पिप्पष्टक शाखा

# ॥ गुरु पट्टावली चउपइ ॥

समर्क सरमति गीतम पाय, प्रथम् चिह्नगुह सन्तर राय ।

---

जमु मामई हायह सेपदा, समर्रवा मावह भापदा ॥ १ ॥

परिसापमधुं 'उद्योजन' सुरि, पीमा बद्धमान' पुत्य पूरि।

करि उपहास भारादि इसी सृदि मंत्र भाष्यो तसु हवि॥॥॥ बहिरमाग 'भोमंबर' स्वामि सोधात्रि झाम्यव दिहर नामि ।

गोनम प्रतर्द पीरइ वपहिस्या, सुरि मंत्र सुधा मिन प्रदार ॥३॥

भी सीमेचर बद्दर देवता शुरि जिन नाम ब्ज्यो थापती। नाम पट्टि जिनहबर सुरि भामई दुख बसी जाई दृति ॥४॥

'पारण नवर 'दुक्कम राय यहा बाद हुमा मदपनि स्यु तरा।

मंदन 'तुम अमायइ वधी रारवर बिग्द हीयइ मनिरुखी ॥५॥ बार्याः पहि जिनचंद स्थितः समयदेवं पंचमद् सुणिद्।

नर्नेति वृति पाम धंभगड, प्रकृषड रोग ग्यु तनु तगर ॥६॥ भी जिनस्हम एट्रइ जामा कियाबेन गुग स्थित यामामा ।

भी 'जिनद्त मृरि मानमंद्र, बार्माठ योगगी अमु पर समद् ॥ ।।।

वादन वार सन्ने विक्ष चेत्र भागमहरूपु धार्प। सेत्र । स्पेतर योज मनाबी झना, यूंच अजमेर सोट्ड जिम भाग ॥८॥

भी किन्चंद्र सृति आद्रमा नरमणि धारक दिली नगरः। नाम शीम जिनवति मृत्यि मदम पहिमम् मुग्यदेव ॥६।

किन प्रयोग क्रिकेन्द्रसमृदि भी क्रिक्नेन्द्रसृदि या पृति। बेंदु भी तिनदुगत सुनिह कामर्चम मुश्तर मणिचेह ॥१०॥ पूजपद् ठकासीय पूजपर भावता

286

कर निम बंश 'छाभह्द' सुमायो ।

र्गग गुण दत्त राजड जिसा इत करी, कंत्र सम्बद्ध आणे कहारी ॥ ५ ॥ सुर्ग

चंद झग सुझस नामो चढायो ॥ ५ ॥सु<sup>०॥</sup> छ्दां वरणां दोयद दान दानी छ्दो किछमुगद करण साची व्हा<sup>या ॥</sup> सगुरु जिनसमुद्र सुर्दिद' गौतम जिसी,

धरमर्वतङ् करङ् चित ब्यायो ॥ ६॥ चतुर जिल चतुर विभ संघ पहिराबीया

नगत्र मई सुजस परहो वजायो।

मूच पर्म मूख परु वित मह भारता

जेन शासन तथी अय जगायी॥ णाः गुरे 'जिनसमूद्र मृदिव साची गुरु,

उ: गामध्युत्र मूर्य्य सामा शुर, शाह 'छत्रराज सेट्य समामो । विस्ते नड शाक प्रो क्षेम नामो सदा

्या २०२५ मा सम् सामा सदा गुणीय "महदास" इम सुजस गायो ॥८।सु ॥



#### शाह छाया कृत

## श्री जिन शिवचंद सुरि रास

(रचना संबद १७६५ माधिन धुक्र पंचमी, राजनगर )

#### वृहा ---

शासन नायक समरीये, आ 'बर्द्धमान किंगचंद्र ।

प्रजर्मु तेवला पद युगळ, जिम कर्दु परिमार्णद ॥ १ ॥

'गौतम प्रमुख के मुलिबरा, भी (सोइम) गणराय।

'अँकु' 'प्रमन। प्रमुखने, प्रणमंता सुद्ध बाय ॥ २ ॥

भी बीर फ्लेबर परम्युर, युगप्रवान मुनिराय।

माक्न 'हुपसाह सूरी' खर्गे प्रशमें शहना पाय ।। ३ ।।

वास परंपर आजीये, सुविदित गच्छ सिरदार।

'जिनद्त्र' ते 'जिनक्दाक' मी स्रि द्ववा सुरुकार ॥ ४॥

वस पर अनुक्रमे जाणीये 'जिन बद्गमान स्टिंद । 'जिन भम स्टी पाटोपर, 'जिनबंद स्टी' मुणिद ॥ ५॥

'सिक्चंद स्रि' जानावे देश प्रदश्च (पाठा० प्रसिद्ध) छे नाम।

स्ररवर्गण्ड सिर सहरो, सेंश्मी गुणशाम ॥ ६॥ इस गुज गण नी गोना धुर यो स्पर्ति मार ।

नाम क्षम कही दाल कुंते सुगज्यो नर नारि॥ ७॥

**व**२०

चडदसम्ब 'जिनपद्म स्रिस', 'छन्नि स्रि' जिनचंद' गुणील । सतर(स)मद मिनादय स्रि, भी 'त्रिनराज स्रि' गुण मूरि ।११। पानि प्रसाकर सुदुव समान, भी 'किनवद्भन सुरि' सुकाण ।

शीख्द सुद्रसण संयू कुमार, जसु महिमा तबि सामद्र पार ॥१२॥ भी 'जिनचंद सूरि' बीसमइ, समता समर (स) इंद्रा दमई। भवो भी जिनसागर स्रि, जान पसाइ विधन सवि द्रि ॥१२॥

चडरासी प्रतिष्टा कीद्र सङ्भदावाद भूम सुप्रसिद्ध। वासु फ्यू 'फिनसुंबर सूरि , भी 'जिनक्ष सूरि' सुव पूरि ॥१४॥ र्यचबीस मद्द 'अनचंद्र सूरिंद', तेन करि मद्द नागद वद ।

भी 'जिनसीस स्रि' मानइ नमो, संकट विकट धन्नी इपसमड ॥१५॥ भी 'जिनकीर्त्ति' सुरि सुरीश, जग यस्त्र जस करह प्रशस ।

भी 'जिनस्ति,' सूरि तसु पट्टइ मर्जु भन बाबइ समरता पर्जु ॥१६॥ वत्तमान वंदो गुरुपाय भी 'जिनचंद' सरिसर राय। जिन सासन बद्दबर ए भाग बादी मैजन सिंह समाज ॥१७॥

प स्तरतर गुरु पहालकी कोषी चडपड्सन नी रखी। मोरागत्रोक्ष ए गुरुना नाम, केतो मनबक्षित बाये काम ॥१८॥ प्रदृष्ठी मरनारी चेंद्र, भणद गुणद रिद्धि पामद तेह ।

'राजमुंदर मुनिवर इस संजह, संघ सह सह सार्णंड करा ॥१६॥ इति भी शुर पहानकी चलपद समाप्त ॥ भा की बाद पठनार्खे ॥ मो द० दे ॥ मद पहाबकी भी जिलबंदके दिल्य पं राज्ञ<u>स</u>ुंदरने हेव<del>डुण</del>

धामगदेक सिपे पान्तम सं० १६६६ बैशास बदि ६ सोम आ किसी है। (देवदुरुपाटक तृतीयावृत्ति पु० १६)

नायी भी जिनसक सी भीठी अभीय समाय। दीपी सदगुर देशना, रीक्सा चतुर सुजाण॥२॥

सब् 'परमसो' कुंमरे, धर्म सुणी तिणि बार। वयरागें चित्र बासीयो, जाजी भविर ससार ॥ ३ ॥

इसर कई सी गुर प्रते, करमोड़ी मनोहार। दीका भाषा मुद्रा भणी, प्रतारो सबपार ॥ ४॥

- जिम सुक्त देवाणुद्रिये, निम की जे सुविचार। मनुमत केंद्र इमरजी, इबे इस संवम मार ॥ ५ ॥

होल बीजी-जी र जो र स्वामी समोसपा०। ए दशी०। मनुपनि सामुद्रातातको, सर्मु संप्रम भारो र।

ण्संक्षार अस्तारमा, सारमरम सुराकारी र । मनु०। १।

वचन सुधीनिज पुत्र मांमान पिटादुस्य पार र ।

मैयम छैवछ दाहिसुं सुहाय नाम भरावेर। मनु०।२। मनि भाषद् भनुमनि वायद् माठ पिता मन पार्ने र ।

उ एव सुंबद आररे, संप चतुरविष मार्ग्ये रे। अनु •।३। मंबत 'सन्तर ब्रह्मठे । सीय वीका मन मात्र है । तर बरम मा कुमर पमे, भरनारि गुण गाव रे। भनु०। ४।

मन वद काया कम करी रंग चानित्र सीपो रे। पाउ प्रव निरमक पर्ने मनइ मनोरय मोधार। अनु०। ५। म महत्त्व निही किय रहा भी पूक्य कीया विदारों है।

ग्राम सगर प्रतिवासना करना भवि उपगारा है। समु०।६। इस्सिय मिति इक्टियुक्त पार पासी सन स्वीती है।

मानाबरकी क्षय प्रशामे, मंगीया सूत्र सिद्धान्ता है । सनुर १७।

दास (१)-भेणिक मन भचरज यथी । प दशी। मरपर देश मनाइन्द, नगर हिर्दा 'मिनमाखी' रे।

राजा राज करे निहां, 'अभिन सिंप' भूपासी र मह० ॥ १॥ गद्र मद्र बंदिर शोभना, पन बाढी कारामी रे। सुररीया साम वस तिहाँ, महे घरमा ना मामी है ॥मा ॥॥॥

तेंद्र नगर भाइ यस, स्मद्र 'पदमसी नामा र । भोग(बान)र्नेग सारत वही, शंका गात्र कमिरामी रेशमहशाशी

नम परणी 'पदमा मना आविका चनुर मुनायो है। गुन प्रचन्यो गुम योग(नि) थी, 'मिक्चंद् नाम प्रमानो रै।मरकारी

मुमर क्षादिल दिल प्रवद्ध संत्रधी हृद्दव विमास दे। वृत्र निमाने माक्ष्में अध्यावक में पास है ॥ मर • ॥ ५ ॥

भनी गुनी प्राप्त (पाठा: माना) थर्पा बाद मपुरी भारा है। शैयारिक सुरा भोतना कमर में गदी अधिनता रे सरशा

ब्रा भक्तर सुद विकास निरुद्धात मनुरीमें भारता है। की जिल्लाम सुरिष् भी भाषक जल मन भाग्या है। महश्री

पागरी ब्राइव हरी जगर मार प्रशी है। याच्छ थाविका निहा मिथी। राज प्राप्त राष्ट्र गाविके मिर्ग्शनी पन पन ते दिन चाल सा धन ते देशा आरा है।

गार दिन गहरात बाहीदर कामिने अन्य प्रमाना है।सर्वारी

मुझा---विर निय अल्डा बरबर् मुलका हीरे प्रत्येत है

with a sake at unit man fare it till

स्तर 'सनर हीउनर', मास 'माध्यक्षां सुदि साहम' भारके । रामा 'संमाम' सा राज्य में, फरे उछव हो आवक्तिय वार के (मंश)री भी रंघ भगति और सरि मळी, बहु बिफ्ता हो मीठा पक्तानके। सास हाक पून भोछ भूँ बड़ी आपे हो बहु क्षीफड़ पानके।अंगरी पदरामणो मन मोद मुं 'कुशके 'जोवे' हो कीचा गहगाट के। जम सीपो जनमें पन्नो, संनापीया हो क्की चारण भाट के (मं०) ६) भी 'जिन्त्वंह' सुरीश्वर, निस्व दीपे हो जमो अग्निनद सुर के । बनरागी त्यामी क्यु सोमामी हो सम्बन गुणे पूर क। स०। ७। निहा मिव्य 'हीरमागर' कीयो अनि आप्रह हो तिही रहा जीमान ३। भी गुद्ध होये पम नेहाना भुगतो द्वांचे दो सुग्न परम उनासक । स० ८ भरम उद्यान बंबा पंजा कर साबिका हो तप झन पंचरांण का सैप भगति परभाषना यया बढन हा छग्ना परम बस्त्याण क (बागि)

देश्या-वानुबाम पूरण घर्ष विदार करे ग्रुर शयः। 'गुजर दश' पाडवारिया चत्रव सविका भाषः। १।

संपन सन्द सठीनर अपी किया बदार। स्वराग सन सामीयह, कापा गठ परिदार। २

वयराग अन वामीयड, काथा गउ परिदार । २ । भागम माधन माधना देना भवि नवरेण ।

करता बाजा जिल्लानी विषय देश विरेण । ३।

जस माधी 'सिक्यंत् जी चार्चु लिहुंग्ड नाय। सीसी सिंह सेंद्री कीया क्लम काम। ४१ एतिहासिक जैत काव्य संम्ह

3 R

क्याकरण नाममास्म भग्या, विक्ष भण्या बाब्य ना अन्यो रे। स्याय तक सवि सोलीया भरता सामुना पैमार। मनुः १८१ गीतास्य गणपर् थया, क्षायक चतुर मुजाणी र ।

क्यरम्पें मन माक्ता पाठेको गुरुकाणो र । <del>सनु । ६।</del> तक्का---पाट योग आगी करी भी गुरु कर विवार। पद आर्यु 'सिवश्व'ने, क्षे हाय अव अवकार ॥ १ ॥

निक्त समय अपने करी, भी गुरू कीय विद्वार। 'उड्मपुर' पाववारीमा चन्छन धमा अपार ॥ २॥

तिज देहे बापा छदी समय (पाठा० संबर्गे) बया शाबचान । मणश्रम भारायत करो, पास्त्रों देव विमान 11 रे <sup>प्र</sup>

संक्त 'सतर छडोचरे' 'वैद्यादा' मास मन्नार।

'सुन्नि सातम' हुन बोगे तिहाँ, आर्पु (न्यूं) पत्र सीकार ॥४१ भी 'जिन्दार्ग सर्वित ने. पाटे प्रगन्धी माण। भी 'जित्तर्वंद सुरीहरू प्रताये पुण्य प्रमाय ॥ ५ ग

हास कु----भीत्छडी बयरण हुद रही। प देशी०। मारे हो मरिक्ण संबक्षी 'सिवर्चदुनी'नोहो (भक्षा) रास रसाहरे ! में नित गार्व भाव शुं तस बाये हो घर मंगळ मास्का ॥ १ ॥ मद्भार छाह्ये क्षीजिये । क्षांकृषी ।

आवर्ड 'बद्यापुर' समा पद महोक्रव हो करका मन रंग क। समय स्क्री निज गुढ तजो। धन रात्चे हा घरमे टह रंग के । मण्य

'दोसी भिम् सुन तिये (समे) बरे, बीवति हो दुसल संव पमक रे देरे भीगुरू नो अवसर कीहां कमो करने हा पद महाउवमेमणार। 'पानपुरी में पाउनारोपा, जिहां की बीर निवाण।

'चंपापुरी महि बांत्रीया, भी बासपूत्र्य जिनमांण।२। 'राज्यकी बेसारशिरि, यात्रा करी संघ साय।

'हमोजापुर' जिन बांत्रीया ज्ञांति कुंगु सरनाय। ३। 'दि(दी)क्ये' बोमार्सु रही फरना यात्र बिश्चप।

विदार करतां पुनरपि, आम्या वडी 'गुर्झर देश'। ४।

हाल (५) —पादोधर पादीये प्रधारी । ए देशी । जिन यात्रा करी गृह साध्या भावक भाविका मन भाष्या । पंरायर बोदाय गुरूराया जन्म प्रममे राजाराया । प० । १ । स्रो० । 'भगमाखो' कपूर ने पास विहां 'भिवयंद' जी खीमास। क्री०। जम प्रगमें राजा राया। पराधर बोदीने गुरुराया। सोक्जी०। दें भारतीये मधुरी बागा भुगता मुख छद्रै सदि प्राणी । परी । नाच 'मगवनी सूत्र बस्याये समझ्या निद्दा जाय सुजांग । प॰ । ॰ । मान भगनि धर् भनि मारो जिन स्वन की जाड़ वस्टिहारी पिश मधी साविका जिन गुण गाप भरी मोती ए धान नयारै ।प०। ३। गर्देनी कर सुरूकी ने भाग, शह बाय बीक कर मांगी पर । मारक कर पम नी पर्या जिहा जिन पर नी धारे भर्या ।पश्श नत्र करूपे कीयो निहार शुद्ध धरम नणा दानार । प० । इति उपप्रव दर्वे कामा सियमंदर्जीय यन सीमी।य ।५। पुनरपि मन माह विचार चर्च यात्रा सिद्धापन सार । प० । राजनगर' वी कीपी किंगर करी यात्रा सर्तुत्र गिरनार'। प॰ ।६। हार (४) —नपरी सवोष्या थी सचर्या ए देशी।

गुक्कर बंदा थी पथारीया ए, पात्र करण मन साथ। मनोरथ सविकरण ए.

'सर्त्रुक्तय गिरवर भणी प, मेटवा आदि शिन पाय, मनी०। १।

चार मास झाझेरड्डाय, रक्षा विमक्ष गिर'पास । मनो । नम्पाणु यात्रा चनो य, पोझोडी मन कभी आस ।मनो ।य

नव्याणु यात्रा करो ए, पोद्दोत्ती मन तभी कास मिना । ध तिहां थी 'गिरनारे साह ए, मेटीया मेमि निर्णाद ।

'कुनेगढ़' यात्रा करी ए, सूरी औ 'तिनर्चव'। म०। ३।

गामाणुगामे विद्याता प्रभावीया नवर 'स्त्रंमात'। म । चोमार्सु दिहां किन राहाय, यात्रा करी मध्ये मांति (म॰) श्री

चरचा पर्म तजी करे ए, अरचे जिनवर देव। म । समझू आवक साविका ए, धरम सुले नित्व मेव।मा

तप पत्रकाल सभा क्या प्रचयतो इरप अपार । म । तिहां भी विचरता जाबीया प्र, 'आइमदावाद' महार सा । ६।

विस्त प्रतिष्टा पणी वह (पाठा० करी) य बक्ते बया जैन विहार (<sup>म०)</sup> ते सवि गुड चपदेस भी य, समह्मा बहु तर नारि।<sup>म</sup>ी

विद्यां वी 'मारुवाड पेशमां प्, कीथी 'मबुद्द' यात्र । म । 'समेठ सिकार' मणी संवर्षा प्, करवा निरमक गात्र ।म ।८)

करमाणक तिम बीसना प बीसे हुंके तेम (पाठा० तास)। म

यात्रा करी मन मोद सुं वाध्यो अति क्लो ग्रेम । म । १३ । दोहा— स्मेवसिग्नर' मी बावरा कीबी क्रांबक स्टब्स् ।

देशिहा— समैवसियार' मी यावरा कीवी कविक क्याह ! भी पार्कनाथ जिन सटीया, नगरो 'क्यारसी मांह !१! ण्यं था नरम निगोद महि धर्णान, ठेठो बेदन मही सदीवर ॥ १॥ धन पन जुनी मम भाव रहा रे, तेह नी जदय नित्य बख्दिगर र। इन्दर परीमद न कर्मियानने र, त मुनीपाम्या भव ना पारगाप २॥ 'संबर्ग मुनीना क सिष्य पांचहैर पाळक पापायं दोधा दुःसर।

भवा सुनीन ज हिन्य पांचहेर पाळक पापायें दीघा दुःखर । पाना पाढी सुनीवर पोक्षेपार, व सुनि(प्रज्ञम्या) व्यविषक सुन्धरे । पाना गाडे 'गज़सुस्माक' सुनी महाकावर्षे र, स्ममाने रहीया काउमायजो । 'भोमस मगर' शोम प्रजावियोजी, व सुनि प्रजम्या ( पाठा॰ पास्या ) सुन्य कादका जो । पाठा। था। 'सुकोगक सुनिवर संमारोपजो, जहना जीविन जन्म प्रमाण र ।

कारते बन क्षित्व साधुनुंत्री, वरिसङ्ग स्वंत पहुंत तिरवाण हो।।पत्त। 'मन्तन' राजकपि काउमन क्षात्री कीरक क्षण्य हमे ध्री श्रास्त जा। परिसङ्ग महां गुरू व्याने मापुत्री रंत पण सुनत नवा तत्रकाल जो ॥प ॥ध्॥ 'पर्यवा' ऋष्मिं व्याह उनारतीजी करीन सहायार्से वरिसङ्ग मापु जो। त सुना प्यान कम स्रवानीनेजी पाम्या विवयद सुग्र निरवाय जा

रणाहिक युनिवर संभारतामी परता निमयह निरमय स्थान जा। मेर चेनन मी भार मिरन्तामी देवक पनतम् सम मान जा।।य-/॥ मेचराव्य निज कामिन बामनामी झानादिक त्रिक ग्रह मा। मेदरा ना गुन जरमें गारनामी जातीवाम मेगन युद्धणा।पश।।त। पुराव माना (परता) कान जी पुराव परिचय बीना मिन्न जा। सन्त समय एस्सी साम्बदमानी जा नगर ने प्राची पम जा ।पश्रेश विद्यं यी राह्मा 'दीवे ' चोमार्मु, जहर्नु धरमें वित्त वार्मु ।प०। पुनरपि 'सिद्धाचक्र' आवे गिर फरम्या मन ने माने। पर्मा

भार यात्रा किनेश्वर करी शुरू भुगति रमधी कीमी नरी। प०। भिनगुम निरक्षा नित्य हैरो, टाझी सब भ्रमण नी पेरी। प०।८। 'घोष' बन्दिर जिन बांदी, करो फरम तणी गति मंदी।प०।

'माक्तगर' देव जुड़ार्मा, हुस दाक्षित्र दूर निवार्या । प० । ६ । बोहा।

३२८

संबद्ध सदर चोराशुंबैं', 'माह्यमास सुस्रकार। 'भावनगर' थी भावीया तयर 'करमार्थ' मेशार ॥ १ ॥

गुरु गुणरागी भावक, दीचो सादर मांत ।

गुरुशी बीचे वर्ग देसना चारिबक सुधा समान ॥ २ ॥ द्वेप करी (पाठा० धरि) कोइ दुष्ट सर कुमति हुमेंबी सेह । यवनाथिय भागक सङ्ग, तुष्ट वचन वह तेह ।। र !!

सुमीय क्यन नर मोक्क्या, गुरुनें तेडी नाम। वक्त करें अस आपीये, दम पासे हैं दाम !! ४ !!

दाम अपने राज्युं नहीं, राख्युं सगवेत साम । कोण्यो अवनाधिप करी, स्त्रीची पहली चाम ॥ ५ ॥

पुरव वयर संयोग भी अवन को सति कोत ।

मॅचित कर्म विपाद्धतां स्वयागत अवधार !

सद्दे परिसद्द 'शिवयन्त्रजी त सुजजी नरनार ॥ ७ ॥

हाल (६) ---वेपे मुनिवर विद्याल पांतुर्याजी । प्रदेशी० ! जिनवन्त सूरी' सम माहे बिन्छवेरे इवं हुं रखेशाय कायर जीवरे ।

च्यान घरे मरिइंड तुं २ करे मुख भी मीर ॥ ६ ॥

प्रयम पोद्योर सोदे तिहां घरता जिनतुं प्यान । काल करी प्रायं चतुर पास्या देव विमान हि। डेंग्ल ७ — माद्र पन सम्पन्न ए यनतीवी तोरीसाल । ए दसी०

पन भीरत हड्डा धन पन सम परिणाम । जैगे परिसङ सद्दी ने राठमुं जग महिनाम ॥शा

बस्मित्रारी चोरी चुद्धि न बस्क्यारि तुम हान ।

त्रेज शातम माते, भाराम्युं द्युम ध्यान ॥२॥

विदारी तुम कुप ने वसिद्दारी तुम येदा। दासन बजुजाकी वसुयास्या निज हंग ॥३॥

गुरू कुमर एगे रहा तर बरम घर बास । श्रिन्य बिनय पर्ने रहा तर बरस गुरू पास ॥ गण्डनायक पन्त्री भोगवी बरम अकार।

भायु पूरण पासी, बरम भुमासीम मार ॥४॥ धन धन दिवबन्द्रजी धन धन तुस्र मक्तार ।

पन पन शिवजन्द्रजी पन पन होत स्वकार। इस योक श्रोक, गुण्यगोव नर नार। कर श्रोवक सली तिहा साहवी साले संदाज।

चंद्रनस्य चस्तं जाणं समर विमाण ॥१८॥ निद्दां जोवा मक्षाया दिन्दु मक्षेत्र अपार ॥

गाव पाउ मंगल, दीये दोस ठणा दमकार ॥ जय जब नत्न कह स्रोय संदार समार ।

मर भूग सम् मरणाइ रणकार ॥६॥ वती सगर करने साथन कुछ कपाने ।

बनी सगर प्रपत्ने सावन कुछ बचारे । इस बजब बान कन सिंग स्ट्रा सावे ॥ सुच्छने सगर सु कीया बदी सैन्डार ।

मुच्छन मगर सु काषा दहा सन्दार। निरमाय सहाग्रय ४वि पर कोषा उत्तर॥॥॥

कोपापुर यस्ने रजनी समे जी, दीवा हुत्व अनेक प्रकार जी। वोद पन म चल्या निम स्यानधी जी, महेना नाही हुँड प्रहार जी।११

इस्त थरण मा नस दुरे फीया जी, स्वापी येहन तेण समेफ जो ।

हार्यो सक्त महादुष्टारमा जो, जो रास्त्री पृश्व मुनी मी टेक जो सं<sup>०१९</sup> जिम जिम बेहन ब्यापे अति चगाजी तिम सम बेहै आलमराम जो।

इम जे मुनिवर सम(ता) माने रमे भी, तेहने द्वाज्या नित परणाम को 

थवन कई झांस्रो थई. छ जाड निज घाम ११। 'रूपा कोहरा ने घरे, तडी ध्यम्या ताम ।

हाहाकार नगर वर्षा, दुष्ट्र ना श्रुंदर वया स्याम <sup>(२)</sup> 'नाममागर' नोझामना, मोरिद्र परिणिति झांति ।

क्तराष्ट्रम आदे व<u>र</u> संमस्रवे सिद्धात ।३३ सक्छ भीव समावितद् सरणा क्रोदा क्यार ।

मस्य निवारी मन थंकी, पचरन्या चार अद्वार IVI भणश्रम भाराधन करी चढ़ते मन परिणाम ।

भगवानंव भीरज गुणे साध्ये भावम काम 🖭 <u>चोर्च</u> व्रत कोइ सम्बरे कोइ मीसका परिदार ।

समबी माम केइ रुवरे केइ जावक इल बार (६)

संप्रमुख्य सिक्बन्द् जो बक्त कहे सुप्रसिद्ध ।

'दीरसागर' ने राष्ट्र तथी असी असामण दीव (<sup>91</sup> संबद्ध 'सदर कोराजुनें' वैमाल मास सक्षार।

पश्चितिन कविकार तिहाँ सिद्ध योग सक्कार ICF

IIWI

भवम पोद्दोर मांद्रे विद्दां घरता मिननुं प्यान । काछ करी प्रायें चतुर पास्या दव विमान है। हाल ७ -- माइ पन मम्बन ए, घनजीवी होरी माज । प देशी ा

भन भीरक श्वता, भन भन मम परिणाम । अन्त्रे परिसद्द सद्दी मे, राज्यु जगर्मोद्देशाम ॥ शा

विकारी दोरी बुद्धिन वस्त्रहारि तुम झान। जेज बादम भावे बाराष्ट्रं हुम च्यान ॥२॥

विक्दारी तुम कुफ ने विक्रिहारी तुम वैशा।

द्यासन अञ्चलकी, अञ्चयक्यो नित्र ईम ॥३॥

गुरु इमर पणे रहा तेर वरम घर बास। शिष्य विनय पर्ने रक्षा तर वरम गुरू पास ।। गच्छनायक पदवी भोगकी बरम अकार।

माय पूरण पाछी, बरम बुमाछीस मार

पन पन शिवचन्द्रजी धन धन तुस सहनार। इम धाक भोक, गुण गामे नर नार।

कर सावक मसी विद्या माहबी मोटे मंदाण।

र्धपनमय भ्रष्टम आर्थे भ्रमर विमाण निहां भोबा मधावा हिन्दु मध्य भपार ।

गांव ध्यस मंगझ, दीये डांस तमा हमधार ॥

अप अप नन्ता कहे शीय देश रस सार । भर भूगत माथ मरणाइ रणकार ॥६॥ क्षी भगर उपने माबन पुरु बपारे ।

दुम उठा धार अने महिल्द झावे।। मुक्टन भगर मु श्रीया दही संस्कार।

निरवान महाग्रव इनि पर श्रीपा उद्दार ॥॥।

पुरपोत्तम पूरो सूरो सबस्र विवेक । वेणे गढ़ समुयाती, रासी धर्मनी टेक ॥

तिहाँ धूम करावी आवके बद्धक कीमी । क्छी पगम्भ भराबी 'रूप वोहर' इस सीघो ॥८॥

निम 'राजनगर' में, थुम करी व्यति मार। तिहां बाण्या परासा, 'बहिएमपुर' मंझार ॥

अवि चढ्रत थाये मगति करं घर नार । इम गुरुगुण गार्चे तस घर जय अवकार ॥१॥

मदि सामह कीयो 'हीरसागर हित साणी। करी रासनी रचना साते हाछ प्रमाण ॥

'करुया मति' गञ्चपति, माहजी 'आयो' कविराम र

तिये रास रच्यी ए. सुणत भगत सुरादाय ॥१०॥ कस्त्रद्वा ----

इम राम कीची सुप्रस कीवी कादि अन्त वया सुणी। शिवचम्त्रभी ग्रह्मपति केरो सावजो सवि शुक्रमणी ॥

मनन सनरसे पंचाण 'कासो मास सीवामणी। 'मुदि पंचमी सुरगुरु बारे ए रच्यो रास रक्षीपामजी ॥

निरक्रण मार्च उद्धास साथें 'राजनगर' माहि कीयड । कहे साहजी 'स्थमा हीर आमद बी रास एई फरी दीमड ।।१॥

इति सी शिवच देशी नी राष्ट्र समाग्र (एक) प० ५ नि० म 👪 🕦 प्रति में० २ प्रतिका रुगा--मध्यत्र १८४० मा सासु बदि ४ दिन सी सुकारार अध्ये

क्रिका । गामा १०५ सिक्त वेदचन्द्र गणितां क्रिक्त मीव्यस्पारवर रान्छ राम साधायाँ भोकच्छद्य भीसांति मनावृत्यु बाज्यमान इनके ।

मैंट मदीपर जो क्या जो छए दगन सुर, तो छन ए पायी सदा रहे जा प गुग्र पूर ।। भी रस्तु । बस्तावमस्तु ॥। भी भी (पत्र ६ में भारम पिक्षर सुनियंश स्वीच्य सुनि को हारा आम)

भीजिनवन्त्र सुरि प्रधर भीजिनहर्पसुरि गीतम्

अन्यपद्माय ( सर्वरगच्छीय ) आधार्यशासा

जिनचद सूरि पद्टधर भ्री जिनहर्ष सूरि गीतम् **(4)** 

सिन देम्पड हे सुपनड मइ आज, जी गच्छराज प्रपारिया। मिस मगर्ज है मार्च भिरताञ, भी 'जिनहरस' स्रिसर ॥१॥

सन्दि महाका सद्गुर मोइनदेखि, बाणि भमीरस उपदिसद् ॥२॥ सन्ति मजनो इ माध्य शुगार भाडी सुरंगी चूनदी।

सिन पास्त ह कानी गज गति, हेस तजी पर दसकती। मित बीमद धर क्यन्त उद्ग र भोत्यो थास बयामणड ।।३।। मन्त्रि जुगबर चबद बिद्या रा जाण, आणी तस मारइ अगइ। मिस्रि मानइ इ.स.टु राजा राज पाटइ भी 'जिल्लाई के गाउ ।।।।।। मिरि दीपइ 'दोसी बंग दिणन्द मगुतादे उपरइ धया । मन्त्रिजीवर 'भाराजी रह नर् कोरतबर्द्धन इम पहर ॥ ।।।



#### लघु आचार्य शास्त्रा

## ॥ श्री जिनसागर सुरि गीतम्॥

#### 

भी सप करह करतास हो वेकर जोड़ी आएजे सावसे हो। पूनशी। पूरे मननी सास हो, एकरसंब वैदावत साबिनह हो ॥ पू० ॥ १ ॥ त्तई आण्यत समिर संमार हो, संयम मारग 'समुबय' साइयों हो 🕰 मागम नड मण्डार हो। चाय प्रवीय किया नी सब करह हो <sup>हरू</sup> । <sup>3</sup> तुं सासु शिरोमणि दक्षिद्दो पाट रुणइ भोगि 'जितन्दंद सूरि' क्योदो ! तई रास्तो जगमई रक हो, पाट नहसर्वा चपसम मादर्भी हो ।पू०।।३॥ य काळ तणक परमाव हो, गुज करतां पिण अवगुज ऊपमइ हो <sup>सूर्</sup>। नुष भज्ञद विप भाव हो, विराधर मुख किय माहि जातां समो हो 1<sup>पू</sup> ४ नगर 'भइमदाबाद हो दोपी माजस दोप दिलाडियो हो । पू भरम तज्जद परमान हो। निकल्क्स कनक तथी परि तुंधयो हो ।पू॰ <sup>हर्</sup>। बारड सब्छा जस सोमाय हो बिई संह श्रीरति पसरी बीगुणी हो। तुम्द क्परि अभिको रागको चतुर विचक्षण धरमी मालसाँ हो ।पू. ६। जे बेच इमित्रका काय हो देशी को सत जाने पाकिनी हो। पू कत्तमही मिश्या बाख हो, कुगुरु न संबद् सुगुरु न साल्द्द हो।पू॰ाश नुं शीसनन्त निस्तेंन हो भी जिनसागर सुरि' सुगुर तजी हो ।पूर्व 'जयकोरनि करइ सुर्गोम हा, सबिवस महतुनी परि प्रत्यक्रमो हो !'!

# ॥ श्री जिनधर्म सुरि गीतम् ॥

#### %≫ +4% १ दाख —सोहिलानी

र दाख —साहिकाना

माया मो गुरुराय भी सरतर गच्छ राजिया।

भी जिन धर्म सुरिन्द , महुळ बांशा वाजिया ॥१॥

पेसार मंडाल 'शिन्यर शाह रुच्छव करह।

् बीकानेर मद्वार, इण बिच पूत्र भी पग धरा ॥२॥

भी संघ' सामहो जाह, भाषी मन उद्धट घणे ।

सुद्धि सुद्धि बांब्द्र पाय सो दिन ते देखी गिरी ॥३॥

सिर घर पूरण श्रुम सूदव आवे मछपती।

भर मर मोती बास, बचावे गुढ़ गण्डकाती ॥४॥ पर पर इवे सहसाट, घर घर रोग बचामणा।

कासर वा इत्यकार, शस्त्र शस्त्र सोहामणा ॥ ५॥

भीपी प्रोध <del>क्य</del>हनर नारी मन मो**इ**नी।

ताना विश्वि ना ग्या, तिज कर दीसह सोहती ॥६॥

सिणगार्था सब हाड इंची गुडी फराइस।

व्ये बूबा मेड, पायक जण यस वसरह।।॥। अथम जिलेसर मेटि, भाषा पूज वपासरे।

सांमछि गुरु वपरेस सहुको पहुँचा निज घर ॥८॥ सोहस्रानी प क्षाल मिस्र मास्र गोरही ।

'कान हर्ष बहै एम॰, सफड फड़्में भाश मोरही ॥१॥

#### २ हाळ — पिछुआनी

महिर करो सुप्त कसरे, गुडमा भी गमबार र आछ। 'भणकाकी' कुछ सेव्रो, मात 'भिरगा' सुक्रकार र छाछ ॥१॥मणी सुन्दर सुरक्षि नाइरी हीठां माने दाय रे छाछ। मधुकर मोद्यो मास्रती अवरन को भूदाय रे इस्छ ॥ २ ॥ म० ॥ सुर गुणे करि सोक्रता, पर कीव ना प्रतिपाट रै सम्ह। रूप वयर देशी परे, कुछ गौदम सदतार रे सास ॥ ३॥ म०॥ साम संपादे परिचया, जिल्लां विचरे की गुरू राम रे छाछ। सदा सम्पर्व नाणन्य इष्ट, बरते कम कय कार रे खास ॥४॥म०॥ भी 'जिनसागर सुरि' जी सह इस बाच्या पाट रे छा#। मी 'जिन भम सुरीहर्वड' दिन दिन इच्छ ग्रह्माट रे झास ॥५॥म०॥ 'राजनगर रखियामणी पद महीक्रव कीवो सार रे बाछ। 'विमला दे' में 'देवकी', गुत्र गण मणि नापार रे स्वक ।। ६ ॥ म० ॥ गच्छ चौरासी निरस्तिया, कुण करें य शुरु होड रे सास । 'कालहर्ष फिल्म योनने, 'माधन' ने फर जोड़ रे खाड़ ।। ७ ।। मन ।।



# जिनधर्मसुरि पद्दधर जिनचद्रसुरि गीतम्।

१—पेकी वरजणरा गोतरी ॥

सुषि सहितर मुद्रा वातदी, द्वार ने कर्दु हित काली। दे यहिनी। भाषारम गण्ड रावनी, सुणिबा महबह बाणि । हे वहिनी ॥१॥ स्रवही मन मोही बहाउ ।। माकही ॥

सहगुरु वसी पाटियइ बाचे सूत्र सिद्धन्त । दे वहिनी ।

मोइन गारी मुंइपत्ति, सुन्दर मुख सोइन्ट । दे बहे नी ॥२॥ गर्छो सद्गुरु मागर्छे, भरिमै नक्तको मांति । हे बहिनी ।

सुगुद नपानां मोतीयं, मन मोहि घरि स्त्रीति । हे नहिनी ॥३॥ वैसी मन विद्वसी करी सांसद्धां सरस बसाण । हे वहिनी ।

भाव भेद सुभा करें, पण्डित चतुर सुप्ताल । हे बहिसी ॥४॥

साभु क्लो राहणो राहर, पाछे हुन्द्र साचार । हे बहिनी । सुरि गुणे करि होमतो को स्तरतर गरुवार । हे बहिती ॥ ५ ॥

'तुर्य वंश विराधता 'सांब्य' शाह सुविद्यात । ह वहिनी । रतन सम्बिक बर भर्यो, साहियदे असुमाना। हे यहिनी।। ६॥ भो जितपमस्रि पारवी भी जिनकम्द्रस्रोहः । इ बहिनी। सविषद्ध राज पाका सदा पमजे 'पुण्य' भागीस । हे बहिनी ॥ ७ ॥ क्षिरितं सम्बन् १७४६ वय बैसाय सुदी १२ भीमे।

जिन युक्ति सूरि पष्ट्यर जिनचड सूरि गीतम्। प्तमा प्रापा मार दरामें क्यों क्याने मह । गुणकरना हो गण्डपति। मोसंय बहि हो मधिक बच्छाइ सु मन घरि धम मनेइ ॥१॥

<u> ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह</u> गुणवन्ता हो गण्डपति, भीजिनवन्त्र सूरो सुत्यकृत ।। मांकडो ॥

मिछि मिसी सादो है मधार सहेलियों, मेरि मो तयहे थाछ ए।। वांदण जास्यों हे सारतर गच्छ घणी, भीव वया प्रतिपास ॥२॥गु॰॥ संघ सम्बेख हो साम्हा संबरे, मन घरि स्वित्र आणन्त ।गुः।

336

बाजा बाजे हो गाजे अस्त्री गरकपति ना गुण बुट्य ॥३।।। गुणियण गावे हो गुण पुत्रको तथा, बोछे मुख जै जै बाछ 🖽 । फीरिंद वारी हो गंगाजह जिसी, दस दिशि करें क्लोन ग्रंथामा ग पग पग की जे हो इस्ली गुइसी, दी में वंदिश्व दान 🖭 । सहव गावे हो महन्त्र सोहम्म, विद्यु पूर्व पूर्व निमाल ॥ ५ ॥ ग्रु नर नारी ना हो परिकर बहु मिले, बेदण मणी विशेष ग्रुव। भाग विराज्या हो पूजनी पाढिये, यो धर्मरा अपरेश ॥६।छा॰॥ नबरस सरस संपारस बरसती गरजती जसद समान ।गुः। सुजरो करो हो सबण सुदामणी, इसी महारे पूजकी दी बाज ।।।।।।। निव निव नवसा हो हरक वधामणा, परव पुण्य प्रमाण सा । मिण विकि वेशे को पूज्य समोसरे, तिज विका नवे निभान ॥८॥ ॥ पंचाचार हो पूज्य महा बरे पूज्य सुमित गुपति साहन्त छ। गुण क्रतीसं हो जंग विशक्ता पूत्र महिकत मन मोहन्त ॥६।ए। चद क्युं दीसे हो नित चहती कत्म, जिल मुक्तिस्रिं जी रे पाट गुण भी गौपम जिस बहु छक्ने सर्पा सोहे सुनिवर बाट ॥१ छ ॥ भन भीकाहा हो संब सर्राह्ये पुत्र रहा भागाम हा । निन मासन सी हो धर्म प्रमापना सफेड फरी सह भास ।।११।। 🗓 🛚 मात "जसोदा हो तन्दन काणिने, 'मागवन्द' पुत मुदिवार शिर्ण सुगमपान हो करमें सदतर्था गोत्र 'रीह्रह' मिलगार सा । पूज मत्त्रपो हो जांरवि चन्द्रमा हो पूज जीवो कोड़ वरीस हा । इमे निज मनमें हो इरस घरी पणी आसम हो ससीम ॥१३॥ग्रु॰॥

।। इति भी पुत्रयज्ञी शीरम् ।।

ऐतिहासिक जैन काव्य समह वृतीय विमाग

शिक्षुम गणिनी विस्ति

( तपागस्त्रीय पेतिहासिङ फाय्य संवय )

# ॥ शिवचुला गृणिनी विज्ञप्ति ॥

श्वामनदेव तं मन धरिए चडवीस जिन एवं अधुमरीए ! गावमस्त्रामि पसावद्वर, असे गा(इ)सि भी गुज्जी विवाहरूण ॥१॥ 'मनद' वेस सिनारण 'नदा' मज गुण्ड मेडारण !

हानिहि मानिहि ख्रास्य, जसु अंपय अय अयकारच ॥ २ ॥

रुमु परणी किन्द्रण दे' मंति ए, सदाचार मंगन्त शीपनवनी ए।

जिलाई आया क्यरानह यू. स्त्री स्पर्णीई शुल मणि सागरण ॥३॥

चुँधर गुण्ड मेडाइए, जिनचीरति सूरि सा धीरण । राज्यकिः बद्ध तम सम्बद्ध स्टब्स प्रतिक कर प्रसास ॥४

राजसिक बहुन तमु नामुष, स्टंड पत्रनिन कर पणामुप ॥४॥ पीक्षकुमा मनि मिगारस असु विस्तर अगि उज्ञास्य ।

'विश्वचूमा मनि मिगारुप जमु विस्तर प्रिम उत्तरम । रप द्वाराय मनोहरूर, सप तेत्रिहि पाव तिमिर हरूरा ॥५॥ चारित्र पात्र रात जाणिए भी सच्छद्व भार पुरि भागीण ।

तिये सवसर को संव मन रक्षीय, विचार जाई है मिन रुक्षीय ॥६॥ महत्तर' पह उरक्राटूव नवस्थिय वनव 'महाह माहूस । विजन्मा की गुरुराइण, मह मिन चनाव बमाहूस ॥॥॥

कित्र प्रमायो को संय मिलीय, आर्गहित नायत पत्री बनीय । मित्रुव न 'पैशासुम् 'बन्दर त्र्याणुः नि पटिव पाशाम ॥४॥

िष्युत न 'पैदारमुण 'बबद स्थापुर नि पटिये पारमण ॥८॥ 'मेदपार मदारमय करोप, 'देक्द्रपुरी जेग मुदि (बिर्) पिरनरण । सावद भीनंप रद दिगि नमापु सावदा नह सादमा सर्वि प्रमाण ॥'॥

मंद्रप मोटा मंद्राजाए, तिहां बदमद चतुर सुप्ताण्य । नाषहप निरुपम पातुष, जसु जोतां गहगहह गापुत ॥२०॥

चन्नरी चन्नीई परित चमर ढळाएँ, पोसाँकाना दिक्षि किस्नगर्छ। मेंगस पवछ महस्रावहर, भी'सबचुका महत्तर गायसिए ॥११॥

क्याच्य मगपन् मार्गदपुर ठइवे बाम द्विवेद 'सोमसुन्दरस्र' । महत्तर सबज्ज्ञाम पदबीप, बिन विचय भाहा है संपन्नीप ॥१२॥

सुमासु बकुण र(रा१)सुर, गुण गञ्चर 'शबनुसा महत्तरीय ! 'रजराकर' बाचक बढ्य, पत्याम गणीय सति विस्तरप ॥१३॥

दीशा महोरसब भपारुप निर्दि बरतइ जयजयकारुप। पेषसम्ब तिहां बाजहए, तियाँ मात भग्नर गाजहए ॥१४॥

बन्दिय जन सम क्ष्यस्त्रप्, विद्धिं संगठसन वृक्षिद् इरुपः। वसीया वीरण वन्द्रश्रहण विहा मरभर गुडि विस्तराह्य ॥१५॥ भोसंप मन पुगि रक्षोण गुजगाइ गोरडी सवि मिकिए।

वृक्षीण देव सिरि महस्रावहण साह सुपत्र खेत्रे घन वावरहण !!१६॥ दबर्षि गुरुमण्डि भूजीय, दोन्न 'शाहपूर' बापजीय ।

दरसणस्युं गुणधारुए बस्तु पहिराज्य मतिहि मपादए ॥१७॥ भीसंप पंचीय महदीप साह महते' इणिपर जस छीए। रिभिय सम्बद्ध समा ऋण्य सैतोपिय सम्बद्धि भगत सनुप ॥१८॥

करणी सतपम ते करक्षण तस किरति वह विसि विस्तरीय। महत्तर नाम विशालय, यस वरमा चन्दनबाळ्य ॥१९॥ द्र पदि वारा सुगावतीय श्रीवा य मन्दोवरी सरमवीय ।

सोख सती सानिय करहर, मण्यवाय (भणवामी) भीनंष दुरिया इरहर ॥२ ॥

िइति सो जिनकोर्ति सुरि महत्तरा भोशवन्**र**्य गणि प्रवर्तिनी राजक्को गणिविक्रसिका आविका हीरावे बोग्बे ] (अरवर गन्जीय प्रक्वक सुनिवर्य सुससागरकोसे प्राप्त )

### रविगुणविनय मृत

## विजयसिंहसुरि विजयप्रकाश रास

मपमनाथ १६वा नमा आपम त्याम तार्थह ।

माना महदेश नेना मन्त्रन नयसनाह ॥१॥

भाराही मुख मंग्रता तस जा बल्हाता ।

'क्यमाव सारिय संपर यादित पत्र दातार ॥।॥

गरमाव सं त्यं संपर ये छा रक्षातार ॥।। गरमाव क्रियरिव अंधाद सह साहार निसरास ।

'दार दिल्लाम् । शायम्य ल मण्या लगरीम ॥३॥

सक्तिनाय जात जाल्या जीवनावर जनार ।

भागवी ना नवा गाम्या परम पुरव अन्ता अप अपवार ॥४॥

साथ लियानीन हित्त्युर्थः सूरीब निरं सिन्दूर हाः । 'षस्य बारु क्षां बर्गनसा क्षित्र कारणा पृक्षपुरु ।

रूत र्वकारिय या प्राप्त के ब वा धारणेरू ॥६।

कृद्रेश क्रिक बारू संग्र माता

क्ष क्षेत्रां क्षेत्रां स्वतान

رو المراجع ويم فرو هي المراجع ويو المراجع و الإذا و ما المراجع ويما ا

करते हुक्कर एक का काल उनका देशक देशको हैं। क्वर राज्यास देशका है साथ हिन्द है होड 'होर' पानि 'असिंगभी', पादि प्रगट नगीस ।

रास रष्ट्रस्कीयामणी मनि माणी रहास ।

भो'विजयदेव स्टिसर, जीवो कोडि बरीस ॥१०॥ विणि निज पाटि यापीला; कुमिट मर्टामाज सीह । 'विजयमिंह स्टिसर', सक्छ सुरि मिर श्रीह ॥११॥

'कितविंद्ध सुरि' वर्णो, श्वलयो कितय प्रकाश' ॥१२॥ सावधान सञ्जन सुर्णो, पहिला दिव दुइ कान । स्टेशनी दुम्मी कृष्टी, विद्यानां दुइ वांन ॥१३॥

क्षारः — राग देशासः | भद्रारं कोड कोड सागर नेह, पुगस्य घरम निवारक केह। कारकोव काम गण गेर प्रस्ता पेकार सोहत केह।!!

'लएमदेव हुआ गुण गेह, फ्लुप पंचम्द सोबत देह ॥१४ 'काहीस्वर' नि मुठ रहा एक 'भरवादिक' नामि मुविवेक ।

'कार्ब्रोप्टर' नि सुन इन एक 'मरतादिक' नामि सुविवेक। काप पार 'मरतेसर' माप्यो, 'बहुडी देश' 'बहुवाहि याच्यो ॥१५॥ 'मरत वणा मठानुं माइ, तेमा एक'मठदेव' सवर्षे ।

नरा चणा चळानु साझ तसा एक नवदब चब्बदा । विणि निज्ञ मापि बसाच्यो देश तोइ सणी अभिव्यक् 'मद इश ॥१६॥ ईति बम्तीति मही ब्रम्बक्ष पत्र गणे ते कहिइ देश । भोर चन्नव ती म पडड चाडि ""!१०॥१

यदा बदा जिल्लां छद स्थावहारी सजूबार करह स्थानशरी । मोता तीरय मी बिहा सेवा, मोतीपुर मिठाइ सेवा ।।१८॥

राजा पित्र किहाँ घरम करावड़, परमेश्वर नी पूजा मंडावह । सहजि जीव जमारि परमबहु माहेबा वपीर नवि जावह ॥१६॥

सुर क्षमक मार्टी मुंकाका करि सकत्र करवाल करावा । व्यापारी वीसद दु वाला, वरि वरि क्षमिल सुरास्त्र ॥२०॥ देंस माने तिम मोटा कोस, मोस्स स्नेक नहीं मनि रोस । बोस्स मापा प्रार्थि सटारी, कडि वासह वहु स्नेक करारी ॥९१॥ स्नेक स्टब्स् हावि इसिमार वाजिय पणि सूता झुझार।

कारु थर्ष द्वाल द्वायमार जालमा पाल झुता झुतार। रण वित्रतो पलि पाझा पग नापद, चादमो सादमणि नद्र बिर बापदा।२२ कपद किंदुणी बोस्टर गाड़िड्रो गरहो पणि शिहो सुंघट काइड् ।

विषया पणि पदरद करि चृद्धि राव रमोद्द रापई रुद्धी ॥२३॥ श्रदो पादुणई मबस्त सजाह, राय रांणा नी परि भुंजाइ।

पटनक मनमां नहीं होह, स्वामिनक स्युं अधिको मोह ॥१४॥ प्रम्यनक प्राप्ति भादे खुंड, बाहण सब्दग चढ़वा ठंट। विदां याद्य दिहां बिद विभाग चोर चटार ठणुं नहीं नाम ॥१५॥ ओड अस्य अध्यक्त पास्त्य, सोना रूपी (मा) हाथि व्यवस्य ।

दुम्मन नद्र सिर देवा दोट मोटा 'मारूआदि' नवकोदा।२६॥ भ्रमम कोर 'मंडोवर' ए ठांम इव (गाँ) 'मोचनवर' ममिरांम।

बीजो 'मसुद गढ़ ते काण्यो जीजो गढ़ 'जाखोर बद्धाण्यो ॥२०॥ बीबो गढ़ त 'बाइबेसर' पांचमा निर्माणकरो' नहीं

'सेमिओर' छठो कोट त्रिणि बागइ नीई करी कोट ॥२८॥
'कोटबढ़ सातमो कोट बढ़ेरी बाठमो कोट कड़ो 'संप्रमेरो' । कोट (फुकर' कोइ कड़इ 'फड़क्टू मकोटो 'सारू साबि प्रसिद्धी ॥२६

पार्थः प्रतिकार महत्वरा जिह्नां भंदोवर' पान । पुणिकत्र व्यवस्थानु पूनती पूर्व मनमी सास ॥३ ॥ साज सक्षत्र नित्त मुस्त हु(योज, सन्द्री हु(य)ज सनाथ ।

भाज सक्य दिन सुप्त हु(याड, बन्दु हु(य)ड सनाव। 'गुणविजय' कहर कब सुप्त मध्यों 'कपविंग 'पारसनाव ॥३१॥

#### राछ —चीपाइ≀

'मरू' मण्डस मोहि 'मेडतु'', दास्त्रि हुस दूरि फेडतस। तेहनी कीरति जग माँ पगी, पहवी सोक वात मह सुनी ॥३२॥

जिन शासन मांडि बोल्या वार चकरती 'मरतादिक' स्टार ।

तिम शिव सासनि चन्नो होइ च्यार स्परिअधिका वस्तिदोड ॥११॥

तेमां घुरि 'मानभाता' भण्यो, बक्रवर्धी ते मूर्कि कण्यो । तब माता पहती परखोक, राजसोऊ समस्द तब होक ॥३४॥

फिम ए बाख बृद्धि वाबस्यक दंत्र कहरू सुद्रा निभा(बा?) वसह ।

तिण कारणि 'मानपाता' कहाउ चक्रक्ती प्रदक्षित ग्रहरूको ॥३५॥ वान देना परि साम्बो जाय है मोटो हुए महाराय ।

कोडा कोडि बरस तसु भाग, प्रजा तर्गु पोइर ऋदाम ॥३६॥ कुन शुग मां वे (हुयह) प्रसिद्ध, इन्द्रह राज्य थापना किन्द्र ।

विभि नगर बार्स्स् संबर्ष्ट्र सीसाइ कसमी वेबर्ष्ट्र ॥३७॥

'मेहतु'वे 'मातपावा पुरी जेह्यी खाजी सहकापुरि'। जं मोटइ तिहां धनपति एक, इणि नगरि धनकतः सनेक ॥३८॥

कोच बान पहुंची सोमसि, माच्यु ते मान्त्र केवडी । मेहता भी महिमा बात चर्या, विज वेखा 'महतीमा चर्णा ॥३६॥

चडक्ट चहुटां केरि सोखो गड़ मड़ मन्दिर माटी प्रोडि ।

परि परि इस्तंन क्होस, वाजद मान्स मुगळ होस ॥४०॥

बिह दिसि सजस सरावर पत्रो, देखाओं लेळांची तणी। कुंद्रस सरवर सोदामर्जु, जाने दुण्डस धरणी तर्जु ॥४१॥ गामद गयवर इय (व)र घट्ट, व्यवहारीक्षां नणा गम घट्ट । वनमादी कोपद काराम, पासह 'फस्रवधि' तीरब टाम ॥४२॥

देश देश ना आवड स्रोक, दादह दीटह नासह सीक !

परता पुरइ 'पास कुमार' राति दिवस उचाडा बार ॥४३॥ इस्तुं वीरय नहीं भूमोतब्द माणस खाल यक जिडो मिख्द। पोस दसमी मिन जन्म कब्याग 'सेडला'पास इस्सुं सहिनाण ॥४४॥ मेरनु' दीटइ मन चळसड, देवलोक त दृरि ससद।

'मडतू' दंशी छंका हिस्सी पाणी भाणह भाणारसी' ॥४५॥ मिसर यह उचा प्रासाद नम्बीहरूर स्यु मोडह बाद ।

स्तरभड पूजा मंद्राण रितया सावक मुण्ड बदाण ॥४६॥ महाजन नि मनि मोटी द्वा रांक दोक उपरि बहु मया।

रामि ए विद्रां समुद्रार, विणि सगरी तिन इस व्यकार ॥४॥॥

तर्णि नगरि सद्दाजन मां बढा चोरवेडिया' कुछ मु दीवडो । मोसवाङ' सति भरवकमङ साद 'मोडण' नन्दन 'नयमछ ॥४८॥

वस परि छहमी वामो बसइ, स्विप रित पनि मह ते इसह।

भाष् नह पर गत्र गामिणी जायक है मार्मि कामिनी ॥४६॥ मणि माणक माटा मानिका स्पेता रूपो जी धालियो । सामि वासि मारागे सांक्षणो वासि पछ एक पा सनि पजो ॥५०॥

'रुबे' दादी दिश्वदु दान, माहबी सात्मणि नई मानान। सायु साथनो परि आ'नी पानो सी परि भी निर्दित ॥५१॥

मीटाइ मेश भरपूर चीमा चॅन्न अगर कपूर ।

'नायक है' गरपीयन मारि', 'नायु सुग्र विजमह संसारि ॥५ ॥

पुण्बद्ग पानी ऋदि अपार जग जय अपद में जैकार। 'साबिमद्र' सम सुक्र मोगका, सुर्खि समाधि दित कोगवद्र ॥५३

'नायक वं' नेदन तुद्द कण्या सक्छ कक्षा गुज सहजि मण्या १ 'जेसी' नइ 'केसी' ठिस नाम, 'दहारय' घरि जिम 'सहमण' 'राम'।'५४) श्रीको <u>स</u>ठ कायौ विण बक्षि, भाव वाव पुरुवी सनरको।

'मेहता' मांडि हुमा मार्गद 'कर्मचंद नामइ कुछ चंदे ॥ ५५ ॥ 'कपूरचंद' चोबान् नाम 'पंचायल ते पंचय द्यम। 'नाम्' ना नेतृण गुण मर्या, काणिकि योच पांडव अवतर्या ॥५६॥

दोडा---पांदश पांचा मादि जिम विवसो सन सिरदार।

विम 'नाम नंदन दिन् 'कमकद' सुविचार ॥५७॥ किम 'संका सोकमा उपरि 'व्युंकाशीस ।

शाके 'पनर मबातरह पुग्र सञन जगीस ॥ ५८ ।) बज्रस परिस फागुण तणाइ कोज दिवसि रिवेशर।

क्तर भद्र पदा तणक, चोषा बरण मझार ॥ ५६ ॥ राजयोग रक्षीयामण्यः, प्राग रमाः मर शारि। 'कमर्जद क्षेत्रर मण्यो कमि हुमा जय जयकार ॥६ ॥

कर्त समान मुरति भवति विद्यो गुर उंदर ठामि । बाठो तिनि तुठा दिई, गुर पहनी समिराम ।६१॥

श्रीज्ञ राहु सु लेबीड कर्न्या राहा निवास ! माई मुज बिंड दीफ्नो हुममन बाइ हास ॥६२॥

रविकविषुप ए माठमह कुँमि झान काहा। नवमई मबनि क्यु कुल पूरण चेंद्र पाटु ॥६२॥ विजयसिक्स्रि विजयप्रकाश रास

मेलिं सनि नीचड कहार, दशमइ भवनि चदार। पणि फ्रड डचा सं दिई, केंद्र ठामि सुसकार ॥६४॥ <sup>ए</sup> शुम वैद्या सदनयों 'कमवंद' सुनार्क्त्।

मुख्य समापि बार्म् बीज बकी जिम चंद्र ॥६५॥

हाल — राग गीको ।

१७ दिन इम चिंतह, नायक द भरतार,

सक्त सेजिं सत्तो जाग्यो स्यणि मद्यार । मा पूर्व मन काइ, कीर्घा पुण्य अपार

तेणिं मही पाम्यां सुरत सपक्षा सैसार ॥ ६६ ॥

दीए मंदिर महडी मणि माणक ना द्वार. नित नवां पद्भवा नित नवबा आहार।

नितु २ घर बाबद, बग्य गरम भरार विक्र पास्या परिवस पुत्र वस्त्रत्र परिवार ॥ ६७ ॥

इणि मविनवि क्रीयड, सुना भी जिन धम दिय (य) रसि इसी कीया कोड कुकर्म।

भन्नो' 'कपबरमो 'साधिमद्र सुक्रमाध कोउ घमिइ वरिया बिक लबीत सुकमास ।। ६८ ।)

भम्बानी पाइड ऋरिणी सद सार्त्तग ॥ ६६ ॥

प विषय त्रणि एसि प्राप्ती नई वह रंग

जिम नपण उलइ रिम दीवइ पढइ पर्नग।

रागि करि बेध्यो शींच्यो क्षण हुएँग

486 ऐतिहासिफ जैस कास्य संग्रह कारानद्रकोटा मीठी मधुरा सक्र,

भाषानाः फोर्स कंडाम्स लक्षाः।

रमणि मोमण मण, परदास गम(न) किंद्र, ताहि तृपति मही गुप्त मिम सारक्ष अधि पिद्ध ॥७०॥ प करा पूतारी भोड़ देस विदेस

विण सामृ पाणी अञ्चल करस्वा केस । विणि बिण आस्यइ जंसइ कीधा बहु पाप।

ते भुझ मनि आणह, जिम मा भागई बाप II 💐 II

कोइ सुगुरु मिछ्य स्रे निज पातिक आखोर्ड. गुरु बाणी गैरा। पाप तलां मछ घोऊ।

एइवड् 'मेंडता मां साम्या वड संप्रगार ।

भी 'कमछ विजय शुरु, सक्छ सास्त्र मंडार ॥ ५२ ॥ साइ नाम् इररुया निरसी वस दोदार, भन २ ए <u>म</u>ुनिवर तथा ग्रह शक्कार।

जाब जीब गृहनि दुस्य साम साहार । मीठाइ सेवा विगाइ पंच परिदार ॥ ७३ ॥ प गुर संवेगी वैरागी पन भस्ता।

म मोटो पेडिन टाज पेचावत्सः। मात्री बेदी सद, बद्दा 'नायक दे बेन ।

सुरुजी आखोदय आपा सुद्ध एवंत्र ॥ ५४ ॥ बकरा वंडिन बद्द सुर्चि हा 'नायमाह मासोधम सेवो जन बंद्द गडनाई।

भास्प्रेयण नी विधि गीसार्य समझाइ!

दिइ अगाताय हु, साम्हो पाप मराइ ॥ ४५ ॥ आहोमण क्रांत्रि, बीस दरस पदलीजड

विम कोअय मातसह, गीवार्य द्वीपीकह ।

निजि कारणि तय गष्ट नायक गुरू नि पासि ।

हेयो आसोयण, अवसरि मनि पद्मसि ॥५६॥

वस्य तब बोलड, 'नायकदे' तु नाय।

ते दूर देशान्त्ररिधः तपगठ ना नाम ॥ इन्हें पणि गठ मोडि. मोडा पण्डिन राय ।

त्रपाय गठ माइ, माडा पाण्डल राय । वृह्यो बाळायण तत्र छोतुं तुम्ह पाय ॥७४॥

वर 'क्स किया गुरु शाम शांकि सव जाणी !

'नाभू मित दाठी पम राग रेगाणी॥ भाक्षोदण दीपी (मनवरी) कु जगीम।

उपरास छह बहु बहुम निम एकबीम ॥ ३८॥ नायक वे नायक, कोडी बुड निज पाणी ।

नियक दे नायक, कोडी दुउ निक्र पाणा। नव शब्द करस्युं ए प्रमाय तुम्ह बागी॥

पिछ सुम्ह पसायई हु(य) उ निमस प्राणी ।

भाज चंकी मभिष्रद्, द्यमि मात नद्र पाणी ॥३८॥ माटोयन करती चेरवी चतुर सुजाय ।

पूट्य निक्त नारी निम भार 'सुरनात ॥ सुप्र कहा करी तर बीका स्क्रम कार्य।

अद्भी वामीजः अजरामर सुर माग ॥ / ॥

340

#### दोहा ।

साह 'माडण' कुछ अछपि सु , इस्तिमख 'नथमख' ।

बिपम बिपम रमि नवि ग्रह्मो, बोस्छ बित्त स्पन्न ॥८९॥

निम कुठम्य तसी करी, 'नाम्' कबद निरमार । तुम्हे सहु(हुव)ड हुबमना, हस्युं संबम मार ॥८२॥

'कर्मचन्द' क्रमर प्रमुख सङ्ग्रहरू प्रवात । अम्बद्भमाण स्वयु ठाठको न क्ष्यु समे विशव ॥८३॥

जिम आसोवण सवदारि, मिल्या सुगुर निकसह । विम इवि ग्रज्ञ नायक मिस्क, तो त्रत रुधुं निश्चद्व ॥८४॥

हाछ राग तोबी'---

इसा अवसरि स्पद्धर सहरि करि दुर वनमासि।

विजयसेन सरि 'संबत्तड', बाध्या जित कासी ॥

'नावु' पोषद् पुत्र क्य, शुरू नद् वंदाबद्र। कर्मंचन्त्र' सुरा चन्द्र देशि गुरुजी बोस्पवद्र ॥८५॥

शउपनि जैपति ए बदार बादक शुभ दक्ष्मण । ज चारित्र हस्यइ सही हो शास्यद विषक्षा।

'नापुरुष्ट्र चो माद संप्रक्षि सुनि नाष ।

इंग्ट्रमा चिन मोदि क्ये चडड चिंतामणि दाय ॥८६॥

शुरु वहद्द मार्गु साह ! मुखो चीमासा मोहि।

'दीरती दश म तथाद इतु पर्दुर्गुठ ओई'।। 'कमयम्ब भूतर भूत्रक मह साथ समेखा।

ममय लेड तु साजवी थायो अग्रह मेहा ॥८५॥

### विभयसिङ्मृरि विभयप्रकाश रास

सीत देह 'मेडता' बकी, 'सल्हडी' क्यारह । पर्वे क्यूमण पारलड् 'राणपुर' जोहारह ॥

जीगम भाषर तीम दोष, मिक्किंग तरकाणद'।

'आस्रोरड' संघ बंदवा साम्यो सग जाणक्ष॥८८॥

'कम्मर विजय' गुरु तिहा चडमासि पुत्रयना पग वंदह ।

'बीहो' यातु संघ रंगि, नायद तय संदर ॥ विद्याची गुढ 'केसंघधी , 'मीरोद्दी' आवद ।

मनुकाम माम्हो संब माबि, 'पाटण पचराबद् IIcEII

पुग्पवन्त 'पाटण प्रसिद्ध मगरी मिरताम । निहां 'होरसी' निहोंग जागी, रहड 'तप गछ राज ॥

६ वह सुभाउ जे 'मेडनइ हुमा मंडाण ।

बारित ऐनां 'कर्मबन्त्र' क्त्रयं करा भीय ॥१०॥

नीमणवार जरेजोई, क्टु पाम भीमाहड । 'नावक है' पनि पति संदि, करि मोटी मोडर ॥

नायक व्याप्त पात सात, कार माटा माडह ॥ सोना रूपा ना क्ष्पोस, बाखी सुविद्याखी ।

साबि वृत्ति शृति शास्त्रणां यह यस यो तासी ॥६१॥ नहीं करम्यत्र योख शोस, वर्गर कम्बोध ।

नहीं करम्पत्र पोछ होछ, उपरि वन्त्रोछ । मागरबंधि मोपारी पारी, यक्ति कुंकम रोछ ॥

चन्द्रम पसर छोटणा माणम स्रत्र मिस्रोया।

मागा बाढ गुढाड जाणि वेस्टा फरिमा ॥६ ॥

मिस्या महाजन मोडवड वड्ठा वहु टाझा । बाडीमां निवर्ण छण्ड, छीया बस्त्रहस्य ॥ दंब तणो पन मक्ति युक्ति, गुरु गुरुमो तेष्ठया ।
सद्धमी साहमिणी संविमाग करि पातक केब्सा ग्रहशा

सणगाया सब हाट पाट बहुटा बगरासी । रुदो गृहो बहुठ तेथ, नेजा ख्यासी ॥

स्टा गृहा बहुत तथ, नजा मेहतोमा' म हरांण देणि वीचा नीचाण।

बाजर महस्य सूर पूर, धडर कुमदी प्राप्त ॥६४॥

३५२

भवक गीव गाई भपार, गोरी गुज च(भो?)री।

'कमचन्त्र' मुखबन्त्र देखि मार्चित चकोरी॥

मड (हूं) भोसिन बहु मह नह, बोख्य विरुदाती । छन्न भस सोस्टिन्ट सम कर देश तासी। १६५।

कर्मवन्त् चुंभर बदार शहार कराबद्ध। तिम विद्व पांचव मात तात, 'सुरताण सुद्दावद्य।

भाषद्र महद्र विसाह भाष, कुण्डक हुई दोपड् ।

दियदद मोठी तम (३) दार गैगाजल जीपद ॥६६॥ बाजु बैधन यहरस्या कर केवल जाहोसा ।

दीएमा सेवा काल सज, सिंपुर शिरि चढ़िशा ॥ बोक्स इस गुण सोक मोक परदेसा पायू ।

छत्रीस बरसे छपदा यत २ व मार्चु (१६७)।

पन २ कुमर कमपन्द धन २ ए भाइ। धन २ झाट सरतार्था धन 'समक्र ते माह।।

धन २ माइ सुरहाय' घन 'मायक दे माइ॥ सुगय भरि नफेरी माइ थाजइ सरणाइ।

पश्च भगाइ ए बस्तुपाछ । एसीज सबाइ ॥६८॥

वलिकि २ थाकल, दीजई लेमागइ । पच दण द्यां भरी, वस्त्रि चास्टर्ड सागई ।

कप्यह क्षीया फोट चोट, दमाम दीयी । 'कोसबास' सहाज घन, इस जीवति कीयी 1188

'ब्रोसबाख' मूबाङ घन, इम कौरति कीची ॥६६॥ याचक नई घन कन कनक दान वेह दाखित खेंडह ।

भाषक सङ्घन कन कनक दान सङ्द्रास्थ्य जब्दः। इस साइस्बर परिवर्षा, आस्यायन संबद्धः।

त्रिण प्रत्रिक्ष समोसरण विभिन्त्युं गुरु वंदह । 'कमचंद' सक्त्व सेह, चारित्र मार्लवह ॥१००॥

'क्सबंद' सञ्जूब सह, बारित्र मालदह ॥१००॥ दोहा'—

दाहाः—-'कर्मचंद' रवि ठलहरू चप गण गरण बचोत ।

दुरित विमिर वृर्दि किमा, विम कुमती संघोत ॥ १ ॥ 'मोडल' कुछ मंदल करड़, 'मरुमंदक्षि प्रकास ।

'साइण' कुछ सङ्घ्य करह, 'सदस्याध ४कारा । संबद्ध 'सोख्य बादनद, बीज' दिवसि 'साइ' मास ॥ २ ॥

'सेसी' दिर बापी घर, निम 'पेबायण' पुत्र । छुटी करिद्र इसकी कित्रै छुद्र (६) मानसे बारित्र ॥ ३ ॥ इसके साग धन्याकी' —

हिम् मी दे सुनि चार्क्स विपय क्याय नद् पाड्य ।

आस्था गृतर देस पातिक कीद्व प्रदेश ॥ ४॥ 'वित्रपक्षन' सुरिराय प्रथमि पातक जाप।

'वजन्यसन' सूरराय प्रणाम पाठक काथ । ते छव नई (६) दीधी दिसा प्रदणा संबना हिम्बा ॥५॥

त ध्य नह (च पाना स्था निकास । श्रीमेनिकास 'मास्यू काण, 'स्ट्रिकास 'सुरतील । 'कमबन्त सिन नाम, 'कनबनिकास' गुणवाम ॥ ६ ॥

'केस्तांसुनि वर्णु भाम, 'कीर्सि विकय' समिराम । 'कपूरचन्त्र' ते स्मेद्दियोड, 'कुंसरविकय' सुनि कवि(यं)इ ॥श्री

348

चम्छा मो सिरदार, 'कनक विजय' स्थापार । ए मोटड महामाग, भीजाचारज सता॥ ८॥

पोतानु पत्पारी, 'विजयदेव गणपारी । तेवृत्य ते शिष्य दीतो, कवित बनक नगीनो ॥ ६ ॥ 'कनक विजय' सुनि चेको, करसकता तमु वेको ।

'वित्रयवेक्स्रि' पांचि चगस्य शास सम्याचि ॥ १०॥ श्रुष्ट ने पास न ग्रुकड, किनय कहा नो न चुकड़ ।

नाममाद्या तद्र स्थाकरण, कीया कंठ सामरण ॥ ११ ॥ जोतिव तर्क विकार आण्य संग स्थार ।

'पण्डित' पद्दवी बिझिन्डा, सोड सत्तरि' प्रतिप्टा ॥ १२ ॥

'विसा' 'क्रो' क्रिय कावड, 'कम्ह्बाबाद' सोहाबड़ । सरची क्रांत क्रांग क्रांस विकयसन सूरि' हासि ॥१२॥

प्तरचा भाव पणा भाव विश्वसत्त सूरः देशियारियः 'जैसित' सुं निरवाण, 'प्रेसाइटि जग आण । पाटि क्टोपर पूरो, विश्वस्व सूरि' सूरत ॥ १४ ॥

'नेविशमी पाट दीपद्म तेति सूरज जीपद्द ।

पूर्व संघ जगीम 'श्रीविजयदेव सूरीम' ॥ १५ ॥
सञ्ज अन्तरफ साबद्द, 'पाटणि वादमासु शाबद्द ।

संबद भंगारक भावद, पाटिंग जनमामु आवद । मोख निद्वरा वर्षि धासी चाबिना द्र्षी ॥ १६॥ चीव प्रक्रिया है अन्य अपीर स्थापन संस्थ

नाळ शहुवरा वांच क्रिस्स साविका हुन ॥ १२ ॥ प्रीद प्रवित्वा ते भदद वांनि वांक्रित संदर्ध पोस बहुत छद्धिसार सही किहां क्षेप कदार (११०॥

'मीविजयदेव' सूरिंद्इ सन्द्रस संपन्नि आजंद्ह। 'कनकविजय' कविराय कीया भी ववझाय ॥ १८॥

दम जे गुरू नि भाराषाः, ते सुख स्वति साधाः ।

'विजयवेव गणपार, मृतक्षि करद विदार ॥ १९ ॥ साद्वि 'मद्रेम दहार, करवा सुगुरु दोदार ।

'मादबगढ' गुरु तेदया, जमति मा मद फेटया ॥ २०॥

देग्गी 'तपगछ माह्रस्युमी मयो पातिसाह।

जगगुरु परि पूरे बड़ 'विजय देव' सूर ॥ २१ ॥

शादि 'महागीरी बापद, नाम 'महातपा' जापइ।

चंद्रके गुरु मोटे, तोडि करइ तह गोरे ॥ २२॥ गुद्दिरा निसाल गाजह पातिशाही बाजा बाजह।

मिछोया 'माछबी' मंब, 'दक्षिणी' सावक संघ ॥ २३ ॥

पोमरी दाइ पग शागा चड् केमरि साविष्ट वागा। मिमक मसमस साइ, पगि परकुष्ठ विराह ॥ २४ ॥

बींगे बेह गांठाहर बिंध दोपा पणा पोहा।

भावक भाविका सावद्र मोती थाले बपाबद्द्वा। १५॥ साफ सारा गुरु पूत्रई तेहना पानिक भूत्रई।

गुरको मह पटि शेवड, विजयदेव चिरक्षीवड ॥ ६॥ दोटा

'विमय देव शुरु गाजता 'गृजर देशि विदार। माप्त्रीम करना माथिया 'मारंग देग भतार ॥ अ॥

विवासाबक तीरथ बटा सहस्र नीर्थ शतार ।

तिहा भी क्राम समीमया, पृष नरागु बार ॥१८॥

१५६

'गुण बिजय' कहर मो'सिद्धगिरि', स्थान घरत गर पाप। बक्षतन्त काठो जिद्दो धणी, 'बादुवकि' तुं बाप ॥ २६ ॥

चळवन्य सह्या । मध्या पःसः। पः

के नर परि क्द्रा करह, ओशर्जुंशय जाप । "गुणविजय" क्द्रह तेहना टक्क, सहस प्रन्योपम पाप !। ३० ॥

'गुण बजय कहर शर्तुज वणी, आसाडी मोटो मर्म । स्नास पश्चोपम संविधा, टक्क्ट् निकावित कर्म ॥ ३१ ॥

धाल परमापम साचमा, टक्क । नकाचत कमा । ५५ । 'सुम्मिकम' कहर 'निमकाचर्कि पंचकोढ़ि परिवार ।

चैत्री दिन केवल स्थात, 'पुण्डपोक' गणपार ॥१९॥ 'गुणविजय कह्य भग मां नवा, 'शर्त्रुक्य' 'गिरिनारि' । इक शिरि 'मातिसर' चह्यक इक शिरि 'नेमि कुमार ॥ २३ ॥

## दाख-राग धामेरी

'शत्रुंकप किसकर चेदह, गुक्की निक पाप निचंदह । हह 'दीव' करी चोमास पूरी 'सोरटनी' बास ॥ ३४॥

हैं। पार पूनाओं तिहाँ चिप पक्ष केरी रोणव। 'गिरलार' देकी(दुन्क) सेटड राजकि (पि?) राजा जिन सेटड ॥३९॥

विक्षं 'तब्द लगरि गुरु भाष्य, सामिद्रमां संघ करावद । नामी द्वाद प्रदास बताणी इक साम्द्रेष्टि करवाणी ॥ ३६ ॥

तिकों भी बिंद (चिक्कि?) यूज्य प्रमारक, क्षत्रुंजय' देव जुदारक । 'र्यामहाति जाति चक्कसि, तिकों भी भाष्या चतमासक ॥ ३०॥

विद्यो त्रिण प्रतिष्ठा सार अपद्मा चन्द्र हजार।

रारणा 'धीमहर माहि, श्रीसंघ कविक स्ट्राहि ॥ १८ ॥

विषयसिङ्स्रि विजयप्रकाश रास विहा थी माम्पड उद्घासक, 'साक्की' नगरि 'माह' मासि । 'मज़ुमाझी छट्टि' वस्ताणी, [[25]] वीन मास झगइ गुरू मौनी अमारि पद्धवड 'सोनी'। संच मुख्य 'रहत्रमी साह, सीची इस्तमी नुकाइ ॥ ४० ॥ भी कनक विजय उद्यास वसाम करक मुनिराय। पास्य निज्ञ गुरुनी भाग भास्यत्र त तपगछ भाग ॥४१॥ गुरुमीह विधानि बद्धता पातक पायाखि पटठा । ध्रह(म)हूम **कर्द्र अ**नेक उत्तप्रसम् (उपनास?) प्रणा सुनित्र म ॥ ४२ ॥ मानिक करी परस्त्रं भानि पुरव दिसि बहमइ ध्यानि । पचलाण कणावा माटिं भाषा सम्रार किसी पारि ॥ ४३ ॥ भावक विद्रां भगर कपूर छगाद्द परिमुख पूर ! इग परि काचारय मेंत्र आराघइ पुत्रव पवित्र ॥ ४४ ॥ वैसाल मास जब भावड सुद्दिण्ड सुर बात जणावड । बाबक मिं निजयत आपड, गढ़ भार 'बनकजी' नद बायड ॥४५॥ प बाणि मुणी गुरु इरतया जिस शीतक जल बी तरस्या। मह(य)सि बहु मैगस कीजइ, गुरु सावा 'सारामीजइ' ॥४६॥ भावर तिहां संप मपार, भग पूजा मा भंबार । दुग्न हाछित् दूरी गमामा आचक घर सुमर भरावा ॥४०॥ माक्की नद्र 'इंडरि जुद्द प्रामाद् प्रतिष्ठा हुई। 'राय देशि शोमा कीभी शुरु दाइ चीमानी कीपी ॥४८॥ रदा 'राजनगरि गुरु भाषा चडमार्थ सैप करावा ।

बीजे 'बीबीपुर' मोहि, गुरु चतुर चडमासु चाहर ॥४८॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संपद

146

'पारणि पुशास्त्र' भाषद्ध 'सीरोदी' सोह चढ़ावह । ममिनव पर्वी 'तेजपास', प्रागर्दश तिसक 'तेमपास' ॥५०॥

राय 'सत्स्वराम' वहद् योर, तेइनि घरि जेइ वजार। ते साह तिहां किणि भाषा, ग्रहनि बंदह मनि भाषा ॥५९॥

करह यात्र 'विमछ गिरी केरी, जिपि साजह भवनी फेरी। आबद 'कमीपुर' फेरी, हमकाबद् होस नफेरी ॥५२॥ पूज्य को नद्र फाइर परमान, पनर्सु दिएं गुप्तनि मान ।

करि सेक वचारी बानो, शुरुराज कहुर्यु ए मानो ॥५३॥ गुरु ऋकु भागा मनि मही सेस, टालक तुम्हे सवस्र क्रिकेस।

विहां ब्रिकिन भाषित ऋरि स्नीया साहि सह को नि हीया IPANI

ए किरिन मधी ने चुक्द तेइ नि काहीसर मुक्द।

मोद्दा माद्दि मेछ कराज्यह, पुण्यह संदार मराज्यह ।। पा भाषारम 'विजयानंदि' गुरु की बांधा भाजेंदर 1 भी 'नेदीबिजय' एक्साय जेहनू मोटड महबाय !!५६॥

'मनविजय 'धर्मविजय नाम, शायक हुइ सवि समिसाय । इत्यातिक सुनि क्रम काण्या पुणि शह वर्षे काण्या ॥५७।

साद करड़ 'सीरोडो पचारड, विक्र बीतनि ए अवचारो । 'रोजपास सीरोही कावड़ 'सीविजय देव' गुज गावड़ा।५८।।

'राजनगर यो विवरता करता रूप करूपान । रस्परेमि' सुर साविया जिहाँ राजा 'कत्रवाण' ॥५६॥

विजयदेव सूरि' वड बस्पन बाचक र्यंच समस्रि।

ईडरगिरि' शिर 'क्लम जिल , भैटयह हुइ रंग रेखि ॥६०॥

'ब्रहरगढ़' मुख मेहणा, साहित मुख दावार। 'गुणविजय' कहा भगत करण, 'मुमंगळा' भरतार ॥६१॥

'रायदेश' रक्षिमामणड' भूंडरगढ' सिरदार ।

परि २ उत्सव शति प्रणा फाग रमह नरनारि ॥६२॥

**रा**छ—-फागनी

तपगढको गुरु राजीयो, रमङ् पुग्यनु काम सरस्या ।

परणो समदा सुन्दरी जिनमांजा घर वाग । घळानी पुण्य फाग गुरु की रमद ॥६३॥

पहिलूं पाप पद्माञ्चा नेम तप निर्मेख नीर (छ०।

चुमां चंदम चित्र सर्चु, छंटद चारित्र चीर ॥छ•पु०।६४॥

परेपरा भागम बहर, बहबा तुंग तुरंग १७०।

हान स्थान नेत्रा पणा खोसा सहिर तर्ग ॥स०।६५॥ सङ्ख्य संघ सेना मिछी बाजह सग जम दोख ।छ०।

वायक पंडित बंबरा सूरा साधु सडोस ।)स० । पु॰ १६६)) १७ दिनि गुर्टीन बोनबह, 'तपागड परिवार ।स०।

२० दिन गुरान मानवर्, 'रापाग्र परिवार क्रिंग। एक सम्हारी बीनति, श्रवपारंड गुजरार खण्।पु । ६५॥।

वपगड़ मध तुम्द् करी, कीयु क्यम काल म्हण

इन्द्र एक इसं थाणेद, भाषारित मुक्रात ॥४०।५८॥ साम भंता रावण परवा भागउ माम वर्गन ।

नाम नवा रावण करवा आवड माम बनन । चंपक करक मास्रती बास्ती विकर्सत ॥स पुराहरू॥

तिम सम्द सामा बस्टो, सफन करड मुनिरात्र ।छ०।

'कनकवित्रय बायक वढ, करव प्राप्त साल ॥स्वापुकावा।

३६० पेतिहासिक जैन काम्य संगर

क्छता गर्छ मूपति समाइ, जोव सहुरत सुद्धि । इ०१ भाषास्य बाषक बिछ, विछ जोसी बहु बुद्धि ॥ इ०सु०। ७१॥

मन मान्यु महुरत मस्यु, सङ्गादिङ नी साक्षि छ।
'अजवाठी सर्वि' सनि समी तरि साम केलाकि'। स्थाप अर्थ

'अनुवाकी छट्टि' सवि भसी, विद्यास वैद्यासि'॥स•ापु ।•२॥ गुरुषो नद्र सह वीतवड् ए छद्र दिवस पवित्र ।स॰।

गुठनो नइ सह बीनवड ए छद दिवस पवित्र छ॰। सोमबार सुद्दामणा, रु बु पुस्य नसूत्र ॥छ०पु०।०३॥

'ईंडर'संघ घिरोमणि, 'सोनपास' सोमचन्य'। अधिकारी सा 'स्र्रजी, सुन 'सावू छ बामद ॥ ५० ए॰।४४॥

'सहसमान' 'सुन्दर' मना, 'सहजू सोमा' ओडि । छ०। 'यन जी 'मनझी' 'ईंडुजी 'जमीचंद' महि लोटि । प्स०ए। ७९॥ सासी 'राजनगर तजा संपत्ती 'कमयसीह'। छ०।

पारिल' सद्दानपुर चना, 'वेखा' सुन 'बांपसींद्र'। छ०। 'पारिल' सद्दानुपुर चना, 'वेखा' सुन 'बांपसींद्र'।छ०तुरुप०।४६! 'पारिस' 'देवजी' 'सूरजी', 'बानसींग 'रा(प)सींग'। छ ।

सह 'मामा' 'तील्हा' मस्य, साह 'चतुमुँक सिय' सक्ष्युरमक। ७३। 'कारा' 'कस्' 'कद्य' मस्य माई गुढ ना होह । छ

'कोठारी 'मंडज सुस्तो 'कउराज' रहिमा जोइ।छ पुगयशब्दा 'कर्मेसीह' नद 'मश्सी , रैजपाछ' समदम कोइ। छ ।

'मदायराज राचा बरु, मंत्री 'समरथ' सोह छ०।पुग्य० ४६। मंत्रि 'स्टर्' नह 'सीमजी 'भामा 'भाजा' कोइ छ । 'फटिमा 'मासजी भागाजी 'स्ट्रामें 'बार्मिमा दोइ सक्।पुग्य०४८

'फडिमा 'माखजी माणजी 'खन्ता' 'चापिमा दोह छ०।पुरवशेट 'गोपी वीरजी सेपजी तिम बक्कि 'वारजी माह छ०। देवकाण 'पारिस्त 'जसु उक्रसिट एउम्बू स्व० पुरवशेटी! 'मालजी' शाह 'सूरकी', ठिम वसी 'तजपास' ।स्रः। इरयादिक 'इंडर' तणंड, मिस्यब संय सुविधास ।स्रःशुण्यकाटर।

'पाषड' संघ सहु मिल्यो, 'श्रहिम नगर' तुं संघ। 'सावकी' तुं संघ सामठड, 'पर्यमसिंह' 'बांपसीह'।छ०।कृग्य०।८३।

'सावका' नु संघ सामठड, 'पदमासह' 'बापसाह' ।छ०।कुग्व०।८३। साह 'नाकर' भ्रुत इति विद्यां, 'सहभू' साह उदार ।छ०।

वानि मानि आगस्त , 'ईडर' सोमाकार स्टब्स्ट्रिय श्री

शिक्तारी निज घर पर्यु तह्या 'तपगढ नाब छ०। पट्ट देवानि कारणि संघ चप्तुविच साथि छ०।पुण्य०।८५।

इंग सबसरि पोछविमा 'यमविजय चवसाय छ०। 'धामण्यविजय' नामडे बद्धि, बारू वाचक चहाय छ०।पुण्य०।८६।

वर चारित 'चारित्रविजय', बाचक कुछ कोटीर (छ०) चोषा पण्डित परगडा 'कुसस्रविजय' बजीर (छ०)कृप्यकाटक

'कनकविजय' वाचक तुम्हो तेवह एपि जावामि (छ०)

वय तं च्यारं सस्पता, पुद्वा बावक पास ।सञ्युगयः । । कठा तुम्द तुठा गुरु, निज यव दिइ सुविवेक । सः ।

केठउ तुम्ह तुठव गुरु, निज पद दिव सुविवेच । छ० । विभयवंत बावक बदद गुरुनि दिल्य सनेक छ ।पुरुष-१८६।

हुन्द ६६६ छत्र ते मही, पणि तुम्द पुरव भवार । छः । स्रिष्ठ भावती सीजीई गुरुजी चह्र गढ भार स्रव्यपुरवन्छः। इस गुरु चरण सामिया माणम देखा धार स्रव

'होत्द जिम मेसिंचजी जिमयाच्या गुरु पाटि छिन्तुगयनाहरू। बाम याच तय बालीज, सान 'सहजू समिराम छ ।

बास उबद गुरुको करद 'बिजयमिंद सूरि' माम ।स०।पुण्य०।६९

360

क्षता गढ भूपति भन्दः कोड महुरत सुद्धि । ४०। माचारय बाचक वित, वित भोसी वह मुद्दि ॥स्०सु०।गी।

मन मान्यु मङ्गुरत मन्युं, शङ्कनादिङ नी शासि 😥।

'अजुवाकी संद्वि' भवि भक्षी, विद्व मास वैद्यास्ति' ॥स॰ापु ।धन्धी

गुरुभी नइ सह बीनवद, ए छद दिवस पवित्र छन। सोमबार सुद्दामणा, राष्ट्र पुच्य नक्षत्र ॥छ०ए । १३॥

'ईडर'संप झिरोमणि 'सोनपाख' 'सोमचन्द'।

लियकारी सा 'सूरमी', सुन 'सार्वुं छ नर्मड् ॥ छ० स्व•ाज्डा। 'सद्समन्न' 'सुन्दर' मस्रा सहतू' सोमा' मोडि । ए०।

'मन भी 'मनजी 'इंदुबी' 'समीचंद' नहि स्रोडि । म्ह॰ए । <sup>हर</sup>ी

बासी 'राजनगर' दणा, संपदी 'इमब्रसीह'। छ०।

'पारितः भइमद्पुर' तजा, 'बेझा' सुत 'चांपसीइ' ।छ०षुण्यः। 📲 पारित' 'देवजी' 'सूरजी 'बान सींग 'रा(य)सींग'। 🕶 ।

साद 'मामा' 'तौरुदा मखा साद 'बतुर्मुक सिंप' छ । पुग्य । एउ । 'कागा' 'कस्' 'केठा' सका भाइ गुरु ना होइ। छ०।

'कोठारी 'मंदन' मुस्री 'कउराज रहिमा जोइ।छ॰।पुग्य ।<sup>७८।</sup> कर्मनीइ शर् 'धश्मी' 'तजपाल' समदन कोइ। इ०।

'सरस्यराज राचा बरू, मंत्री 'समस्य' सोइ सि०द्विगम•'प्री मैत्रि 'हर्गुसद् 'मीमंत्री' 'मामा' मोत्रा कोद्राष्ठ ।

'फ़डिबा 'मायको मागको 'खारा **'चाविमा' दाइ।छ**०पुग्यः।/• गांधी 'बोरजी सेपजी, निम बसि 'बारजी साइ छ ।

देवकाण' पारित्र 'जम्' उ करदि बठाद् ।प्र पुत्रवश्टरी

गुरु उपरि ऋष्य कृष्णमा, साह दिई तरस्र तुरंग। पना संप स्यूं गुरु करह, 'मापू' पात्रा जेंग ॥४॥ 'गुत्र विमय ऋद्द जग अस क्षि(य) इ घन २ 'विमत' नर्दित।

जिल मधुय गिरि थापीड 'मर देवी' नुं नेत्र ॥ रा। 'मर्बुद्' गिरि तीरय करी, बंगणवाडि' बीर ।

मुगुर 'सोरादी' माबिया, जाले भमिनबी'दीर' ॥६॥ चौमामुं गुरुकी करा, 'कीरोदी सुप्रक्रम।

मदाबीर जिनपाटि पुरंपर स्वामि 'सुप्रमा साद्द्रजी ।

तजपास साह प्रमुख सह संघ करह हाम काम ॥५॥ विजय इसमी दिन शीपनं, 'विजयदव गुरु पास । 'विभवसिंह सुरी' तथा गायड 'विजय प्रकाश' ॥८॥

#### राग --पन्पाश्री।

'जेवू' 'प्रभन' डाप्येमर सुरीय यमोमद्र' मन माइइजी ॥ इम मनुक्रमि 'जगपंद्र महासुति र्ष्युंबाह्येममि पारिता। 'नवा दिन्द्र नम रागइ थाल्यु मेहवाटि मापाटि ॥६॥

तियि तप गरि गुजबन्ति पार्टि, देवसुद्र' मुख्यारीती । र्पपासम पानि गुर सन्दर सामसन्दर गर्मधारीको ॥

तद् पत्री छपानिव वार्टि मार्नद्विषय मुणि इंदाना । भारता जानि निरमव कचा जिमा बामोर चेनाजी ॥१०॥

मत्त्रावनमि पाटि पाम गुरु, दिलवशन वैगमाला । महादर्जीम पाँट होशे 'दीहणी शुर मामागोली ॥ 162

माठ विश्वप पद धापीमा, मया सुगुद इस कीड्र (**क**ारुपम०)१३। भीफल करी प्रसाधना, जीमण बार सदार।

महमूत्री 'सहजू' तिहां, अरची पंच हमार । छ०। पुणर्म०। हेप्री 'क्रव्यायमञ्जू राय रक्तिमा, 'इहर लगर' मझार छ०। सा॰ 'सङ्ज्' बरसव करह बरस्यो अयजयकार खिलाकुम्बन्हिणे

विक्ष ज्वेठ मादि तिहा, विस्व प्रतिष्टा एक । छ० । सा० 'रहीमा' बरसद करा, सरचह हरूद भनेक छिशपुण्या १६६१

बीजइ एकवारइ वधी समराज्य जस किंद्र १६०। पारिका' 'वेबजो' नो भरि, पूज्य प्रतिप्टा किन्द्र । इ० पुण्य गरिका

र्संदर्ग साम्र इक्यासी(य)इ उत्सद हुना मार्गद । छ०।

विजय देव सूरि थापीमा 'विजवसिंह' सुरिंह (स॰ सुण्यन) हटी पद्म मंगळ दिइ कुछ पहु, वामइ होस मीसाज (स०)

'निजय बेब' शुरु पाटको प्रगटिक तथ गाउँ भाग स्म्रि०।पुण्य*ा*हही गुर बाबारत सोबबी, 'इडगाइ' वहमानि । छ०। राय 'कस्थापर्य' रासीना पर्युचाडो मन श्रास्ति ।स शुप्य•ा२००।

दोड़ा ---गद्रकद्र भीर (दी) बकी तेडह मा तेजवाक । मापू पृथ्यं पर्धार्द्ध चैत्र माम सुर सास्र ॥१॥

तेह बोनित मन घरी शुरुजो करद विहार । सम काक बहुला मिकड, बरसब काड अपार ॥<sup>२॥</sup>

मामदा मारह सादतो , दामी' त्रोधा जाहि । र्मपर्नी 'मेहाजक' मिस्री शुरु पृत्तह कर जाडि ।।३॥

## ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह चतुर्थ विभाग

( विभाग मैं० १ की बातुपूर्ति )

कवि पल्इ किरचिता

जेसलमेर भाण्डागारे ताड़फ्त्रीमा खरतर प्रावली

# ॥ श्री जिनदत्त सृरि स्तुतिः॥

किल विद्वहं सार्यतुर चढह सद्दर रहसु चडरगुणु । किल विद्वहं सदस्वह पाठ वेलु निस्मक हुद पुणु ॥

किण विद्वह सुद्ध होद कहु पुस्तुव्यित मासह।

इर श्रुद्ध दार करु पुन्तुःकार गासदः। - क्रिया विद्वद द्वद्य रिद्धि तृरि दारिद्य प्रजासदः।।

किल दिहर हुर सुरूप ध्यममर सन्तुद्ध कर करकपुर । 'पु तब परिस मंद्रिक 'पास' जिल्ला करकपुर किन विकल्प हुई ।।१।। मयल मकरि परि ब्लाह काल पुलि पेक स प्याविक ।

रुक्णि पिमा प्रतावि वंग हरि इट मत(ह) किनहि ॥ रूड पिमा दा बाज मकज ता दुरिसि बयुद्द । नम(क्) क्रीए मेडिड सीसि जाव महु पक्कि जियदर ॥

े मार्चर, र सहरवक्ष, र क्यासर, प्र वह ६ वह कहा व विस्ताहरू

ण्यक्तिम, ८ मूज

१६४ ऐतिहासिक जैन कान्य संगद्

च्युप्पस्तृमि पाटि पुरस्दर, 'विजयसंत गरु घोरीजी । पाटि साहिमद् 'विजयसंव' गुरु, गुण गावद सुर गोरीजी ॥११॥

'इरि' 'जैसेंगजी पाट दोपाबद, 'विश्वयदेव सृरि' सींदाजी। पूजा नाम कर्म तप पर्मिद, शल्दद तप गरह कोदोजी॥

पूजा नाम कम तथ धामहु, राख्य तथ गाँउ कार्याजा । तस प्र दोषक रित पतिजी, एक 'विजयसिंह' सूरीसोजी। इक्सटर्मि पटि पुरपोत्तम, पूरह सैंघ जगीसोजी॥१२॥

सीक्ष्म्यासीमा वर्षि दर्षि, 'सीरोही' सुबा पायकर्ता । 'क्ष्मभदेव' मसु पाय पसावर्ष विश्वयस्ति सूरि' गायोगी ॥ 'क्ष्मस्त्र विश्वय' जय अंबित पंडित, 'विद्याविजय' गुरु चेहोजी ॥ गुजविजय' पण्डित एम प्रयुद्ध, बायड तपाल बेहोजी ॥१

गुणविजय' पण्डित एम प्यप्त, वायव तपाछ बेसोजी ॥१३॥ वित सोविक्तपसिंह सुरि विजय प्रकास लाग रासि (संपूर्ण) (पत्र ११ सी तत्कासील स्थित, जपनंद सण्डार वं न १३)



तव तकण्य मीसणह धम्म वीश्मिमुरिय२६ सुविसास्त्र । संजम सिर मासुरह दुसहर(व)य दाद कराख्य ॥

नाण नयण दारुणह नियम निरुद्ध नहर समिद्ध । कम्म कोय(ब)निद्वरहर८ विमस्तपद् पुष्ठ पसिद्वह ॥

रपसमण स्थरश्र भर दुव्यिसह गुण गुंजारव जीहर ।

'जिज्युत्तमृरि' मणुसरहु एव पावक-रहि-पह-सीहह ॥६॥ भर अस-महस-राजु छोड्-सन्दिहिं गञ्जीता ।

मोइ मच्छ उच्छक्षित कोव क्कोस बहुत्त ॥ मयमयरिदि परिवरित वंच वहु वंछ दुर्संचर ।

गम्बर्॰ गरुय गीमीर असुद् आक्त सर्वकर ॥

र्षमार ममुदु३१ जु परिमड बसु पुणु पिन्किवि दरियइ।

'जिल्द्चसुरि' बनवसु सुणि पर तर्रबहर्व तरियह ॥५॥ सावय किथि को सब्बिय केथि प्रत्यक्ष्म (य?) रिय पशिद्धिय।

धर धर **धनिक्तयहर्**थ मूद निय निश्चि विरुद्धिय ।! रिध्वे म क्षिप्रेय परजर्द वेबिस परप्पट गुम्झहि ।

स्पुद इसुद मणि मुणिबि म किबि पट्ट तर बुजबदि ॥ 'तिबनुष्म्हि' जिन नमहि एव पडम मण्जु १ (गञ्जु) नियमणि बद्दि

संसार क्यांब इचिर पहिंच 'विनहु ३८ वर्रडड चडिः वरिहि ॥८॥ प्रमानम्भयनियम-प्रमा-कृष्टिण वासरियः।

कोइ कोइ मय-मोह तहव सम्बद्धि परिहरियत ॥ १६ मृथि २७ समहर, २८ निष्टु गढ २९ वयर । संब ११ समुद् रेर कुलित, है। सुवरिषद् ३६ प्रस्तिति है हस्सिपर्दि ३६ परण रेण संच्या १८ जिल्हा

पेतिहासिक सेन काम्म संमद

246 कद्र पद्भिद्धि 'पास' किर्फिन्न विस्त नामवैतः निस्मसः रचण । न सु प्रमुहरु बाम स रूप१० नदि न रूप११पिसु 🚜 **इ**हम्मम ॥२॥

नम (४) फाँप 'पास' किणिंद् गहित सल्लक्षि तु विद्वय । 'भजपमेरि' समरिश्यनरिंद्व' ता नियमणि हुईव !!

कंपणमंद मद्दर्भ कस्तु सिहरि सागड रखनिमद। शणु सुनरणि ववर्४ वबद् तिम्तु (त्बु) आयासि स<del>कार ।।</del>

मा बुद्धमिसिण बद्धारवित्र फररेन चनिमवि फरइस्स चमरेई। 'क्रिणक्तम्हर' घर यम(ब)छि असि वापसिद्धि द्वर सुयाविश्व क्रम ॥रे 'देवस्टि पडू' 'नेमिचंदु वहु गुजिहिं परिस्ट्रत ।

'बजोक्णु तह 'कदमाणु' 'लश्तर' वर स्टूड ॥ सुगुद 'त्रिजसरमृरि' नियमि 'जिजबंदु' सुसंबंगिर्ट ।

'अभयदेउ' सर्व्यं माणि 'किणक्टें अध्यमि ॥ जिणक्तमृरि' टिड पढ़ि सदि जिण दजनोइड जिल-मध्यु । मानहर्दि परिविक्तवि परिवरित मुक्ति महत्यव जिन्न१६१मणु ।।४॥

क्युहर ध्यवद्वर-० बरिय मारि सिगार सुमन्त्रियः। मोहरियम गुइगुव्हेंस चैच(ब)र पहिम निमंडिक्स ॥ नि(नि)-यइ (क्र) भ तेम रगस्थिम२१ पिंस पदिकार निरुत्तिय। रह रणरह सुष्वध्यि२२ गहर माणिण म अमन्तिय२६ ॥

करि कहराइ२४ मुणि महिनाहि रहित अवत संयुक्त भव । कियर्सम्रि भीदर संयग मयत करहिन्य यह विद्दृष्टि गय शक्ती

९ बंक र मूत्र ११ शुत्र १९ संबाधि १६ बाह्र १४ वाली १५ वर्ष विकारि १६ मर १७ मन्त्रि १८ वर्तन्त्रि १ किन २ चार्च २१ जातनिक २२ सम्बन्धि २३ सह अभिक २४ क्रम्बर १५ हकर विका



'किणवक्त्व' गुरुमत्तिवंत प्रयद्धः कविकास्य ॥ अन्निदि वि गुणिदि संपुरन तणु दीन दुद्दिय उद्धरणु घर ।

विसम ध्वेत्रज्यक्रणिय सस्य मत्यस्य विसास्य !

'किणवृत्तसूरि' 'पर पण्डम(१)णु तत्तवं<u>त</u> स**श्रीद्वार प**र ॥६॥

वक्काणियह ६ परम तत्तु क्रिया पाउ एजासह। भारदियह त 'वीरनाहु' ऋह 'यहरुट्' प्यासह ।। भम्मु दु दय र्स्ड्रुन् अय बरम्ह पाबिज्ञाह ।

चार व भगलंडियर सु बंदिशु ससहित्यह ॥ सद् ठाउ३१ त वतिमु मुणिवरह्नि (पदर वसहिद्दो चत्रर नर ।

विम सुगुर सिरोमणि सुरिवर 'करवर सिरि' 'किणद्त्त' वर ॥१०॥

१ इति भी पहास्त्री पद् पदानि । संकत् ११७० वर्षे अहर मुगाय परे ११ तियों भी महारानगर्या भी करतर गन्छे विविधार्ग प्रकासि बसदिबासि भी जिण्युच सुरीणो हिल्येण जिनरहित सासुना

सिरिक्षानि । २ इति भी पट्टावकी ।। संकन् ११७१ वर्षे पत्तन महानगरे भी

अवसिंह देव विभविधालये भी स्मात्तरगण्डे योगीस्त्र युग्लयान वसनि वासि जिनवृत्त सूरीणां सिन्येण ब्रह्मचंत्र गणिना क्रिकिता।। हार्म भवतु भी मल्पार्खनाचाय नमः सिद्धिरस्तु ॥

(C)+(C)



ऐतिहासिक जैन काव्य सम्ह



म् जिसमिण जिन क्लममूरिजी

धीय प्रतिके कायन्त्रकड्ड या विशिष्त 🕽

## ॥ श्रीनेमिचन्द्रभण्डारिकृतः॥

### जिन वहुभ सुरि गुरु गुणवर्णन \*\*\*\*\*

॥६॥ पणमि सामि बीरजिणु नणहर गोयममापि।

सुधरम मामिय तुसनि सरणु सुगळपान सिवनामि।।१।। निरम् रणुद्ध स मुणिरवणु जुग्झचान ऋमि पनु ।

जिजबहर स्रि जुगयबर जमु निम्मस्ट चरित् ॥ ॥ नमु सुरगुर गुणकित्तकः सुररामोवि सममस्यो ।

तो मत्ति भर हर जिमा, कहिउ कहिमुँ दिवस्यु ॥३॥

**बह् मामावर दुहरवर, बह् यत्तर मगुयत् ।** बद् जिल्पाहरम्रि बयगु जालिई समय-पविसमी ॥४॥

च्छ मुबोद्द मणउज्जमिय, ऋइ सुद्ध सामन्तु ।

शुगसमिन्त्र नाण्य महत्, पत्तर जिय-बिद्दि-तत्तु ॥५॥

मिणस्हरमृरि सुरगुरद्व बिकिन्नड मुरगुरराय ।

असु बयम विज्ञाणियाः तुरुद् कम्म-कमाय ॥६॥ मूटा मिन्दतु मूद पटु मागदु मुद्रद् धिमा।

को भगवदम् र बदिशा गर्छद्र जिम निकारीम ।।।।। मधीर मात्र थिप-पैतार अधार सिद्धि विद्रशतु।

तिग्यन्त्रम्दि पय मममा शोहर भव-दुद पामु ॥द॥

ऐतिहासिक जैन काम्य संगद

140

परमञ्जूषय न केनि शुरु, निम्मक धम्मह हुति । सम्ब तिव्स पुर मन्निका वा जिल्ह्यण सिसीत IIEII

शुद्ध गुद्ध गाइवि रोजवर्ड मुटा छोड अयाणु । व सुणद में मिण बाज कियु, गुरु दोद सच्चु समह्यु ॥१०॥

जिस सरुणाईस माणुमह, श्रोद करद शिरक्षेत्रा ।

न गुण्ड ने जिल-सासियमी, दिस इगुल्ड संनोबी ॥११॥ हुँडा अवसञ्यणि मसम गहु वृसम कास किस्टि<u>र</u>ी

जिणकात्म्हर्म् सबु नमहु, जण उमुन् न सिहुड ॥१२॥ को किह इस्त्राह माहबर तहि ते भति करित। विरक्ष मोइवि जिणववयु महि ग्रुग वर्षि रक्षति ॥१३॥

हाहा दुसम फा**फ क्यू, रास-वदा**य जोह । मामेश्व सुविद्य रुख्य मिरु विवयरिमा द्वीर 🛭 ધ 🛚

तिहि चेटाहि किट्ड नमनो, सुमुजिय परम डडाइ ! दिपक्द जिल विदिश्व पर, क्युसुद्धत गुल काह ॥१५॥ वे विशवत पह होक्षियह, क्यू एजिक्ड ह्यासूं।

सो वि सुगुरु पणमंतरः, कृष्ट्रिक दिवह हमासु ॥ १६ ॥ मरिय सवे जिस्से थीर जिल्ह इक्षि इसूच इनेलु ।

कोडाकादि सागर समित्रों कि न सुबहु मोहैय ॥१०॥

त्व संज्ञम क्रुचेज सङ्, सम्बद्धि सहस्रह होइ।

माया मोद चएड कण तुस्कृत किया विदि-धरम् ।

को किनवश्च सुरि कहिको सिग्ध देव दिव-संग्रु ॥१६॥

सी वि स्मुल्यकोण सङ अवन्तुव सक्ता देश ॥ १८ <sup>॥</sup>

संसभी कोइ म कुरहु मणि, संसद हुइ मिच्छच् । मिणबद्धसूरि जुन पवर, नमहु सु त्रिभग-पविख् ।।२०॥ मइ जिणक्छद्वृति सुरु सय दिठको नयणहि ।

जुनपद्दाणं विज्ञाणिययः निष्ठवं गुण-वरिपद्दि ॥२१ ॥

र्व घरना सुक्रमस्य गरा ते सँसार त'ति। में जिगम्हरूमृरि त्रणिय, भागा मिर बहुति ॥ २२ ॥

तर्दिम रोगा दोहरगुतदुतद्व मेनछ वस्तरगु।

मे जिणबहरम्रि युणिहि, तिन्ति संस सुविद्राणु ॥२३॥ मुविद्रिय मुणि भूदा-रक्षण् क्रिमबद्धः तुद् गुणरामो ।

इस माइ किम संयर्भेड भोड़मा मकि सुहामी ॥ २४ ॥

संपद् ते मन्नामि गुरु, क्रमद् छगद् शुर ।

ज जिलामध्य पत कहिं। सन् समयात दृति ॥ २५॥ इब जिज्ञानसद् जाजियह सट्कुवि सुजियह धरमुं ।

अनमूह गुरु स र म तया, नित्य जिम घरा सुदेशु ॥२६॥ इय जिनवहरू भुइ मणिय, मुजियह करह करन्यानु ।

वेस्रो पोद्दि चउशेम जिल सासव-मोक्यू-निद्दानु ॥ २७ ॥

तिणवद्भ समि जानियह, हिषमइ तमु मुगीमु । जियर्चम्रि सुर पुगपत्ररी उद्गरिषः सुरचेमी ॥२८॥

निणि नियक्त पण शहियमा यासमा मीई दिमार ।

पर मकाल-शत्र-बुरानु जिनगर्परमृति सुनीसदे॥ ३ ॥ तम सुर्वह दिन सुर अपमा जिल्ला मृरि सुनिरामो ।

प्रियमय विदिश्यकाय करू, निययर जिम विस्तरामा ॥३६॥

302

पारतंतुविदि विस्वसमुद्र, वीरजिजसर वन्छु। जिजन्द स्रि गुरु दिन नद्भो, मिन्छद् सन्सुरन करनु ॥३१॥

घल्न छः पुरबर पट्टगढ , बल्न वि बेस बिबिश्च । अर्दि बिद्दरह क्रिजवस्सुगुर, बेसल बरह पविश्व ॥१२॥

करण सु होसह देसहको, करण सु तिहि स सुहुत । अर्थि पेतिसु जिल्हारू सुगुरु, निसुत सुपम्मह तत्त ॥३३॥ मन्छद्वार करसु हुउ, पाक्षि सुबहुह सम्मत्तो ।

मन्द्रद्वार करामु इतः पाकि सुबद्द सम्मत्तो । मेरिकांद इस विनक्षयः मुह्युद-गुज-गज-रत्त(तो) ॥३४॥ मंदर विद्वि क्रिज मेरिहर्सक, नन्द्रव विद्वि स्मृत्युको ।

हे जिल मेदिराँहें, नन्तुष्ट विद्वि समुद्राको । नंद्रव कियपरिस्त्र्रि सुद्ध, विद्वि जिल सम्म पसाको ॥१५॥ इति नेसिचंद संद्वारि कृत सुद्ध सुयक्यंन ॥



### कषि ज्ञानहर्षे कृत श्रीजिनद्त्तसृरि अवदात छप्पय

" " " चन क्रान रिक्स थिर।।"१॥

जनम भया प्रात्का, सामद्वित बाचक ताका ।

दुमाद्म बरम जब मण क्या राज 'क्नबज' म्बारुउ ॥

चर्ते 'मीद हारिका जानि परक्का कुं निज्यसः।

सप्रव चुंपर 'भामधान' रागी जाडु बड भट्स ॥

राव 'बरनाय साहसीक मणि, जानि चन 'सीह 'द्वारिका ।

शातात वह देवसे मुद्द वामु पर दम मारका ॥" ॥ मस्मुता सर देव स्टू, सीहर म् पत्र ।

पट्ट पप्पि छट्ट अनुज्ञ सुग्ड सेग रक्य सन् ॥

सब्दु मु बरि भिक्ता.. म द्वारामनि करे।

दिद्व सींदे महाराजः मुच्म(स्वरे) महुरून भवर ॥ सामधानः चुंबर सामार निधि हेतृ मेत दरकृष पति ॥

नात्रपातः कुष्यं मात्राः त्यापं त्यु साव प्रपृषं पातः। 'कानत्रपं कदद् तिम पार विच भवत इनक भवश्यित ३५ ॥ ३॥ सिर भाग सरदेशः सुपन इक देल्यह रानी।

र्श सुप्त इक द्रन्य इंग्नामानिह बीगना ॥ वृक्त सम्हर सब देश इंग्नामानिह बीगना ॥

्रम् इस इस इस इस झन्त्रार बीगता ॥

बरार मृत्रि सोइ वृषोण्डली तर समुरी।

दिवस प्राप्त सीद् चर्त । हराव वेश सदान करो तहा ॥ सम चरतु रामा चाप दस सीद् रासावन केत हुए ।

शांत इ. ६६वि तिस त्य करि भए सम्बद्ध सम्बद्धाः ४।।

### अत्र आख्यान कवित्त ।

'मारपारि' वह देसि, सहिर 'वहीपुर' सक्तुं ।

'मारुपाए' कह दास, साहर 'पद्मापुर' सक्यु ।

शहां हद पुर नाह, वं(वं?)म 'जस्सोदर' दवहां !! 'सोरनगर' 'महेस', 'गुहिस-वंशी' हद राजा !

मारण 'व्यक्तिसार', चक्रपण सो करत दिवामा ॥

विनवार 'बंस वस्सोइरू', क्यूड वर्चुंडि 'प्यी' रहह । क्रीक रखें आणि बाधाइ सिधि, 'शानइप कवि मूं कहह ॥२५॥

'पहिलार' वमास नागई सास मामक ।

तिन गुर कड जस बहुत सुण्यड, निप(प्र ?) स्तेकां बाइक ।। ताकर नाम 'मिनद्व सुरि , मंत्र धारी सुर वर ।

पंच नदी पंच पीर साथि ब्लिड सुर कड बर ॥

'माणमद' जनस द्वाजर शहर, तरत सारत सेवा काह । 'द्वानहण कहह गुरु कित वह पार म ग्रुट गुरु मह करह ॥२६॥

रात पहुँचे 'मुसनात', पीर पच आप नाम मुणि । परवर पार पीर, शुरु बरस संचण मणि ॥

पीर मदे शुरु पाइ, संप पदमारव कीनव ।

भूषत्र सुगस कर पून, जीत शुर घारे दीनह ॥ भट्ट स्रोग देखि सबरिज अप, इन गुरुका सबस्त बहु ।

नतु क्रांग द्वारा सवारण अप. इत गुरुका सवदात बहु । 'शानदप करत 'जिणहत्त की करत देव कोरत सहु ॥००॥ गुरु करत काराज घर खागे पहलडि गिणो ।

छोरेस पारके बाद बदरी निर्म जाविनि ।।

चासठि तिम कह रूप साई गुरु एलगई कुं।

गुर यू तिण कू छसी, सबू धरो पटस्टा कुँ ॥ पट्टे गई भामण चड़े करामन गुरकी बड़ी ।

'मानहर्य' करत कर मोदि का, रही देव चवसठ सड़ी ॥२८॥

काडु बूर पाटके, गुरु हारे इस तुम्ह पह । चाहोजह कात्र लेडु गुरु यू तुम इस पह ॥

कदह गुद हम साधु स्रोभ ममना नहीं करमा ।

परतिस्त मह तत्र द्व क्य बहु घटनठि महनी ।।

बर सात दहन इरस्तिन मह सहु स्रोगो सुणनो समुख । 'ग्रानक्ष' पदन सबदान यड, परमिष हद सब क्षोक मुख ॥२६॥

६३ देव बर सत्त, नाम गुरु छता विजुरी । परद महो फिल परद प्रथम क्यांच बर चद सगरी ॥

गाम नगर मणिमस्य एउ हुन्गड तुम्द आवग । तुम आवग 'मिन्धु गयड, घट स्वावह श्यापारम ॥

बर बड्यड भून प्रेन ज्वर, साधि ध्याधि स्तरी टरइ ! जिलहत्त्वसुरि सुरिन क्रव्यन! झानइर्थ कवि बस्वरइ ॥३०॥

अगरचसूर मुक्ति चन्त्र कानक्ष कानक्ष्य कानक्ष्य ।।३०॥ चौर पाढ़ि सँकट्ट मिटति चुन माम पश्चम बर ।

एड्ड जल्ड्र नष्ट जड स् ग्रुय समरह सद्गुर ॥

सातमञ्जू कर माधकी, क्लु माध्य गरतर की ।

अन्यत्र वर दे पग परी यात्र सद्भ बद्दी बद्द वरकी।।

ममरनां बाह गाडी रहर वीर धावन्ने परवरी।

भाजदर्ग बद्दा निम निति प्रतद करद मृत्य प्रदेशक सुरी ॥३१॥

'हरुमेनी' गुरु गए, देशि बांमड गुरु हरसे ।'

जन्मक मन्त्र करि ध्यात क्षिद्ध पोसी साकरसे ॥ विस्र वित्र सोवन भिद्ध, गुरु वहु विद्या पाइ ।

'विश्रोर' कह मण्डार वहाँ गुरु शह रखहा।

षस पोसी की बात 'कुंबरपास राजा सुणी । 'शानक्षी' कहा 'पाटणनगर' नवस्त्र असवारा क्ष्मी ॥३२॥

'कुंपरपाछ निजयमें इह सावज पूनम गच्छ । सावक सर्व बुद्धाह संघ नायक करतर गच्छ ॥

राष्ट्र पू कुं द्वम क्लिड, हेम सिंघ पांची मानह । करुद संघ दरहाल, मेज पोनी मेगावह !!

गुरु किरुपंड बचन पोधी परइ छोर न पोभी बांचनी ।

'सानक्ष्में कहड़ सण्डार विच रक्ष श्रेष्ठ पृथ्वती ॥११॥ द्युव 'कुंबरपास्त्र' कह, 'हेम' नामह माचारिज ।

तिण पद पोबी भरी छोरि बांबट गुरु सारिज ॥ इन्द्रत गुरु इम कहा क्या छोरी नवि जावद ।

सामनी गुड की महन क्रांतिती बर्गेस गमावह ॥

पुस्तिक विद्यापना विक 'जेमसमेरन कह परी !

कानहर्षे करंठ तिस साहगा, रक्तद बहु चंडसठ सुरी ॥३४॥ परकमण्य विच बीज, परत रक्तवी गुठ ततकिंग ।

परक्षमञ्जानम् नाम, परत रक्षमा गुरु वतक्षिण । "विश्वपुर" परी सूगी शमी गुरु स्तोत्र वंज्यत भण ॥

वन पुर परा सूनी जामी गुरु स्तीत राज्यत भणा। पनरहामक ग्रह तहाँ महेसरी काना सूच्या।

पनरदमकं गृह तहाँ महेसरी दाना सूच्या । परवोधे शावक, " " ॥

१७ वीं शतान्त्री किं० (इस प्रतिका सत्तवां मध्य पत्र इमारे स



मी मिनेष्यर मृरिजी ऐतिहासिक जैन काव्य सम्रह

(नो विकासि सूरि किया)

Copyright Sarabhas M. N. wab

## कि सोमवर्षि गणि इत श्रीजिनेश्वरस्रुरि संयमश्री विवाह वर्णन रास ।

चितामित्र मणः चितिसच्चे,? सुविद्यः बरेविणु पाम किसु । सुगपवत 'क्रिजेसरसूरि' सुणिराह,धृणिसु इव ४ मति काएणञ्जात १। निय दिखाई ठब्दु वर अमेतिय हाट, सुगुरु 'क्रिजेसरसूरि' चरियं । मविस कण क्रेण सा सुनि वर कामियी सुम्हवरणीमक्वेंद्रियप्ट ॥२ मयद मतकोटु' महबसु सिरिवर मक्बु सोइप्ट रयण अंचण पहालु । क्राय बण्जीति तय सेरि मकारको,१० पहिठ कान्मस्सर्श दिवप

यसक्को१२ ॥३॥ कंत इसक कळा देखि मावस्तु१३, महुर वाली (य) अभिनं झरेतो ।

देश तता भण्डारियो पुन्तिमा,१४ चंद किम नेमिचंदो' ॥॥ संयक्ष क्रण नयण कार्णद् कसिय-छडा, रूब व्यवण्य साहमाचंग१० । पण्डामी 'स्वसमिणी तास व्यक्ताणि १६

पबर गुणा गणा स्थल घराहुक क्यांनि ।१५)।
१८ मन्द्रि, ६० दि बियल्वे २० बहियम ४० ४६, ६० झारकार्य १०
विषय कर मोलिया अमेरिक ४६१ १८मोबह, १ स्मेकार्य ११०४ वस्

रस १२boसस्त्रो १३cमा वाद, १४cराज प्रतिम १५cसंद, १६cसर कालि १७b एक मानि। 100

बार पश्चताछ१८ विकम्म१६ संबश्धरे, सगासिर सुद्ध एगारसीप२० । 'क्ष्ममा'य विदि पुत्तु चयन्तु अमिश्चंद बुख रुबण्ड [य+] ॥६॥

'श्रंवा'प बिह्नि सुमिजवर१ दिन्तु,२२

ध्रुतर्व सम्बूलकर्य मिलर्थ धरिवर्द +।

'संबद्ध'रण नामुन्द्र तमु क्रिमवंन्द्रः पियरेहि, एम मन्दि गहरूय-बद्धावजाप्र३० ॥णी

घात"--- मरिच पुरुषिष्ठि मरिच पुरुषिष्ठि नयठ 'मरूकोटु',३१

मंडारित तक्ष्रिश् बसप, 'नेमिवंतु' गुण ररण सायठ । तस मन्ता 'स्कार्थण' पत्रर सीस+[बंत] स्ववन्त मणहर ॥

सहरू कप्पन्नत पुत्तु वरो ३४ स्विमिर्थ वेषकुमार ।

'संबद्ध' नार्वर्द प्यद्वियह,रूप हूपत सम अस कार ।।ऽ। प्राचित्र (प्रियम) सोक्ट कार्य प्राचन्द्र सामक्ष्य कार्य वीह ।

सम्तिक्ष्ट दिसहो संबद्ध कुयर, पमलहरूह मायहरू समाह धीड । बहु संसार दुहद्दर्श मेडारु,

ता इतंश्र मैसिस्सुग्र व्यतिद्विश्य वसारुर्थ् ॥ ६ ॥

परिषम् स्ममध्य सिरि वरनारी

मध्ये सार वरनारा माद्र माद्रपक्ष्ण सक्सु४८ सम्बद्ध पियारो ।

१८७ पंचेताक, १६७ विकास क विकास ६ ७ व्हारसीय, ६१७ समित्रक १९७ वोज, १६७ ० वृह २४७ जनसारक १९७ सन् छात्रीय

रहि त्यारिक रक्ष्मे क्ष्मे कर्मका रहि बाद करिया है के उन्हादकार ! सुरु त्याकोर क्ष्मे क्षम क्ष्मे क्षमे त्याक स्थाप प्रकार क्षमे क्षमे सुरु क्षमा क्षमे क्षम क्षमा क्षमित्रिक क्षमे क्षमे

चीद (ठ रोड), २१८ b हुइ ४९६ ठ सा इड, १६६ जिल्डिम् ४४८ <sup>जर्स</sup>. १९० मसारी ४६० संबमस्तिरि २०० साल् b साह् ४८b हु<sup>क</sup> बासु पसारण वं छेड४९ सिक्झर,५०

बिक्ष व न समारंमि पिक्किय५१॥ १०॥

स्रु निसुनेबियु 'संबद्द' वयगु, एमणः माया मंसद्धि झारण ।

🍇 निवरिश्य भागाइ बास्टर मोस्टर,

श्रुपः प्रतु बोहस्यप्तः सरक्तः हुदेखः ॥ ११ ॥ मैदः पोक्षिमुपः निम सुम्यत्रहिद्धः ।

सस्हि तरवड्य सप्पूर्णि शहहियर ।

विंदेवर असि पारव्ह० प्रया(व?)रि ओह विजा वावे राहिनपरि ॥१०॥ ता हाहुद१ रहि पर कहियद स्मणि जे हार मावह६० वस्प्रदेश हु माणि।

विधिन सावद्दश्च विश्व संभमिति साद्दन मगद्द में स्वृडद्द ते करि॥ १३॥

परवेबिजुद्द त्रिकससिरि » विधिद सींग द्वार सुकत माणिसु । मादश्य मान्य दुव्यत करणा सुदू पुणि माद सुदुमाञ्च । इमार सम्बद्ध दुव्यतक्ष्य विजु नदु सिलयर ३२ कवित्रसञ्जन्य ॥ १४॥

२९.व्यंकित के बंकिया १ क मिन्सार के सीसर, ११ क पड़िज्य के प्रधीजन १९ कहार के सुर्व १६ वहु १९३४ होतार १ कासर १ क बारमी दूरेबती १९६० व्यंच्य १७ कपूर्वपति १८७ सीयमी १९० स्टब्स बाहर १ सामुज बाहरि, १८० बारर वर्ष १० बार्य वसर।

वाहुाद् , इक बारर उस र ० बारह कहा। इंदे हें हैं हैं दे तुर्व है देश कार्सि है देश की क्षेत्र है देश धारबप, इदशमाय इद्देश-एक्सकेर्य वर्ण करियुविक्ष इटक सन्दियु ० मिहिरूब इर्प्ट परिकेशाह, ७ क दिश्वकिर व्हेट साथ व्यव हुकर, व्हेड प्रक्रिय प्रवेड किकिस्साह, <u> ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह</u>

\$60

'मंबदु' यमण्यः मारम्यः सुणिः परिजित्तः संज्ञन सच्छि । इस् जुप् पुद्विधिण्यः सछ हयदः सायत्र 'रुल्समिणि' कुष्किण्यः ॥१५॥

इस् पुर पुद्दाबद्दाव सक द्वार साथ है छात्र माथ कु कार मा समिनव प चाकिय जानक्त, 'स्वेत्रु' तण्ड बीबाहि।

सप्पुतुक्ट म सम्बद्ध वाहत्त्व कह हुयउ८० जानह माहि ॥१६॥ आविष्ठे भावति रीमिरि ऐष-महस्त्वय राम ।

स्वात्राहं स्वाताहं रगमार एक-महम्बय राय। गायहि गायहि समुर सरिट? सहस्यटर प्रवयनमाय ॥१७॥ सहस्यटर सहसह्यटर रहेवरह्यू जोजन्यट् तहि सीठंग।

भवार्द्ध सहस्रहरु रहतरहुट्य ज्ञाजबद्ध ताह सावमा भाव्यक् भाव्यक् प्रतिसुद्ध,८७ मेगिहिंटट चँग तुरम ॥ १८ ॥ कार्द्ध कार्द्ध भीमचैत्र ८६ संबारित चच्चाह ।

कारद कारद 'नामबद्ध टह सबारिड बच्छाहु। बायद बायद कानहे० देख 'छब्रमिणि' इरपुष्ट१ अबाहु॥ १६॥ इस्सिबिहिटर कोमिदिहर कानवत, यहतियहरू 'सेब' सम्झारि।

क्यान्य हुपड२५ सङ्ग ६६५वरो नायङ्ग फरफर नारि ॥ २०॥ 'निगक्य पुरिण मुक्तिरूण पवरो वेसण समित्र रसेल।

कारिय सीमजबारहट ठाई, जालइ इरिस मरेजहह ॥ २१ ॥ संडि क्रिजेसर' वर मुयणि १० मांडिक१ १ लीड सुवेदि । वरिसदि मुक्तिर २ राज कांडि, क्रिम गुयर्गगणि मेट्ट ॥ २३ ॥

७५० सब ७६६ ह्यस्परिह ७७b कुल्किड ७८b स्पूर्विट ० मार्ज्यु ७ ६ चक्रमंत्र अञ्चल ८१६ समारि ८९६ सङ्ग्र ८१६ अझार ८४६ सदस्द ८५६ प्याप ८६६ सोलिया ८७b.० हाड, ८८६ संसर्दि ।

स्त्रस, ८९क प्रवार ८६क जीविला ८७b.० हाड्, ८८क वेपाँडे । ८ b निर्मित्र, ८ क बावह ९१क हर्ष १९क क्रुक्सर्डे ९३क स्मेनी ४ पहुती ९९क हुन्दर ९९क पण्ड, ९७क एवर b पण्डी ९४० वीवम-वार ९ b म्यो १ क मुस्स्ति-१ tb.oifव्य ४b मासिक्ट स्परिया साजिनेक्बरह्मीर संय भी विवाह वर्णन रास ३८१ ठिह काम्यारियर नीवजड़ ८ हाल्यानिक पत्रकृति । ठड संवेगहिष निस्मियड, इसक्वड ६ हमदुष्टिण ।। २३ ।। श्रीण परि 'मं दु' वर कुमठट. परिणह ६ संजम नारि । वाजदेश नंदीयश्श तुर प्रमश्श गृहिष्यर्थ घर घर बारि ।।२४।। घाता —कुमठ चक्किड कुमठ चक्किड गठव विद्यान् ।

घारा---इमर वश्वः इमर बांद्वः ग्रह्म । परिषद्मा दिक्ससिरि १४ 'लेहनवरि' लेमम पद्मः१५। सिरि 'जिणकः जुगपवरशः दिहु(हु) तरंग निय-मणहिश्शहृदः१८। परिषदः भेजमसिरिश्हे कुमरु,२० वङ्गाहि संदिय२१ तुरः।

नैमिचंतु'न्द बातु खर्मामाण हिं, सम्बन्ध मणोहर पूर ॥२०॥ 'बीरप्पद्व'न४ वसु ठविवडन्ध नासु २६ फिल क्यनुन्ध समिय रसु झरीवोदट ।

मद्द संबंध नाण समुद्दु इन्ह मकाव्य, भारतम् ३० गाण [निय+] गुरु पमाय ॥ ६॥

क्ष्मि क्षमि 'फिणक्ष सृरिद्धि ३१ पाउँ चद्वरिको ३-४ [ क्रिणेसरस्रि नाम । विद्युत्त सम्बद्ध क्षेत्रेच पद्विकोहरू,

सहयारित ] फिरि 'गोयम गणित्री ॥१०॥ १०० सम्बारित ४० मीयम्ब, ५०.० महियदि ६०१य सम्बद्ध ७०.० सुनु-कृष ८० हमस ८. इमगे ८०.० सम्बद्ध १८० मन्त्रित १९८ मन्त्रे १९७० वस्त्र १३० गृत्रो । १४० दिल्लीसर १.० यत्रभी १६७०हरसस्त्रे

१७८० पता ११६ गृथी। १४० दिल्लीयर १ क पतानी १६० दुल्लासी १७७० मनिति १८६ तुरुमा १ ० मंजनीयो २०० दुमा १६० मल्थीता १ मिरस्यर १९७८ मेलिये ११६ १००० १४० दशीय १९७६ विस्तरी १६ १००० २००० करन, २८०० मृश्लीत हिल्ली १०० होत 'मखसु (स्व'३३ जिम जिल मक्ल३४ मंहियं,

महिष्यतं निम्मियं सर्वित् जेर्दि । सिरि 'बयरसामि' जिम तित्यदे । चन्नाइ ऋवाहद्

करीर सपड़िरय सुचरिय पहुँ वै ॥२८॥ धानः—जन जिनवर जेन जिनवर सब्ध न्तुंग ।

धातः — गणा जणवर कथा गणवर युवन वयुवा । किसि सविक्य बन्हारियह पुन्त हट्ट संडवियदे॰ पुरि पुरि । कणु दुस्तद्वदे ट्यूटिस, पस्मस्य वृत्योण बहुपरि ॥ साल बरण देसण कुछ, करिस विकासु है प्याणु४० । साह राज्येद सो बस्तियसु४२, किणेसससुरि ३३ मानिस्ट मागु ॥ यह।

भिरि 'जाबाधपुरिम ठिर्पोइं, काइप्टेंश्व, निव बांत समये मुप्रेषिश्व । निययप्टेश्व पट्ट मि साई इरिय संठाषिको, बाजारिक्टट 'फ्लोइमुसि'प्टेश गणि॥॥ ॥

सिरि 'जिणपम्भोद स्रि'५ दिन्तु **ठ**स्र नासुः

हर मणिडन् स्वयस्य संघरस समी ॥ सम्ब किम पहु समेवहन्द संघि,

भन्द क्रम यद्व समयव्यत् साथ, सुगपबद 'त्रिणपबोहस्रि' ५३ गुरु ॥३१॥

होक सहस्य ६४० प्राप्त ६९० जनस्य ६६० कमा १०० स्रीवन, ६८० दुष्प्रय कर्वारेच, त्युरकार वृद्धिः। १९७० विकास ४ ७ प्याप्त, ११६ राज ४१६ विकास, त्यांक्यह, ४२० वस्ति, ४४६वा १९ ५० केस प्र ४९० प्रत शोषिक ४७० विवास, ४८० बालारी ४५० प्रति प्रति । प्रयोगमूर्ति ९ ६ विन त्युह्म ६ किमान्यह ०किन प्रयोग ९१६ प्रति । ९३० सालेक्य ० सालेक्य ९ किमान्यह स्थित । किसान्यविद्या मणसणु स्रविश्वभ्र सुद्द झालु भोर्सव अपिरि सुद्दश्च इम माणिकणं । विर इत्त्वीस बासोजप्य बिंद स्वद्वि 'निजमस्युरि सर्गामि पण्डु ॥४] 'निजेसर सुरि' सर्गाम संपद्धश्च पूज संच मण वॅस्पियार्डप्य ॥३२॥ पद्व वीवाद्यक्टर्यन्य पद्धः, जे रियोद्द स्वेख रोसीन्धः वय मरद्व ।

तम् जिलेमर सूरि सुपमन्तु६१, इम मणद मनिय गणि 'सोममुचि'६२॥ ३३॥

।। इति भी जिलेश्वर सूरि सैयमभी विवाह वर्णन रास समाप्ता।।



९४३ वरिष् (४) क्रोजिन ९९b भारताय ९६b-८ संग्रमा ९७b व्हिनाह, ९८b बीबाहबड ८ बोबाहुबड ९९ bo सब्बिट ६ b-० मरि ११२ सम्बन्ध १९b सामकृषि ८ कोससुक्री।

एतिहासिक औन काव्य संप्रह 368

।) कवि ज्ञानकल दा भ्रत ।। श्री जिनोद्य सृरि पट्टाभिषेक रास

संविकरणु निरिसंतिनाह, पय कमछ नमंगी। कासमीरइ मंडजिय१ देवि, सरसति सुमरेवीर !!

जगबर मिरि 'जिणब्दमस्रि' गुरु३ गुण गापस्। पाट महोच्छवध राष्ट्र रंगि तक्ष इत पमजेस् ॥ १ ॥

चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साकि गुजमणि मंद्राह । 'अभयदेवु'६ गुरु शहराहण गरवड**ः** राज्याहः ।

सरसद् इंद्रामरणु [ह(न?)क्ज], सण नयणार्थद्। जिलकहर सुरि चरण कमल असु समझ सुरिंदू ॥ २ ।

ताम् पाट्टिः जिणद्त्तपूरि', विहि मगाह मंद्रपु ।

तड 'जिल्लांद' मुलिंद स्त्री, संयुक्त मय स्त्रिपु । वाद्यर० मयगन्रशः कुंभ दस्यु, कंठीर समाण्।

मिरि जिल्पार्वा मुर्णिदु १२ पयद महियक्ति जिल्ल भागू ॥ ३ ॥

तमु पय कमञ्ज मराञ्ज मरिसु१३ भवियय जल सुरतद । सुरि जिलेसर' पटि पुन सन्दी वसीहर।

निम्मस समय क्या क्या परिमणि का विजयणि ।

सुरगुरु मिरि 'जिजयनोह सुरि पेहिबद सिरोमणि ॥ ४ ॥ १b क्रवमीग्द्र संदर्शेष १a समाची १a गुर २a महोच्यव ६b

साम १० समयोग ४० प्रति ७० गुरवड ८० सर ए ९७ पारि, १ <sup>७</sup> बाह्य ११८ में तक, १२७ सुत्रिंग, १३७ सुरिश्व ।

चंद्र शबक्ष निम किचि शारर्थ, भवक्षिमदृर्थ वैमेंहू । त्रमण सुगुद्ध 'जिणबंदस्रि', भवत्रक्षद्धि तरहा। सिंधु हेसि सुविद्विय विद्वाद जिला भन्म पयासणु । सुगुरु शत्र 'क्रिणदुस्तकसूरि' कांगि अस्तक्रिय सासणु ॥ ५ ॥ तासु भीसु 'जिलपदमस्रि' सुरगुरु ६ अक्तार ।

क्रितोत्रयसुरि पद्माभिपक रास

२८५

तक्यातर बिद्धि—संघ, नीह-निद्दिर्ण पुनिमर्खद् । जिल सासणि सिंगार दार, 'फ्रियसक्ति' सुर्विष् ॥ ६ ॥ तामु पानि क्रियमंदस्रि तमसेष फुरैतह। जस्दर जिम प्रमु नाम नीर, पुरि पुरि बरिसंगड१८ ॥

न शरह सरसवि देवि आसु विद्या गुण पारु।।

'रोमनवरि' संपत्तु तस्य गुरू वयगु सर्वाः। गच्छ मिक्स निमपट्ट सिक्स्स१६ आपरियद् दर्शाणा

### ॥ घात ॥

गच्छ मंद्रणु गच्छ मंद्रणु सास सिंगान्२०। ज्ञाम् द्विरि कप्पनन भविषक्षीय मंपत्ति कारणुदर । वेन संजम नाग निहि, धुगुढ रसगु संसार वारण । सुरुगुर सिरि 'जिल्डबभिन्रि पट्टकम्स मार्गेड् २०। झायद २३मिति जिञ्चल्युप्रि , जो नव तय पर्यंद्र ॥८॥

१४७ बार, १६७ बर्बक्य १६७ चागुर १७७ निमनिति १८३ बर्ग्नेटर, १९७ सिन्, २०b सिन्नाव, २१८ कार १२२b मार्चेट् २१८ सायह

ξų

126

महि मंडकि 'बीकिम सबरे',२४ कंपल रक्ष्यु विसाह्यरः । तर 'स्त्रपास'२६ 'मीवड' 'सबरो', निकसर तदि 'मीमान्त' ॥६॥

राष्ट्र नंदणु बहु गुज कस्थित, संबन्धः 'रतनवः' साहु । त×सबक महोच्छव युरि भवको, 'सूनिमा' मनि क्समु ॥१०॥

ठ×सचळ महाच्छव युरि यवछा, 'शूनिया' मान च्छाङ्क ॥१०॥ सुदगुदरण वेदन 'कीमपुरे', होज दृहिब साधात । 'रतनसीह' 'शूनिया' सहिद, सामाद संपरिवार (ठ) ॥११॥

चंत्रवि सुद्गुत विस्मविक, 'तक्ष्मप्यद सुरि शत। त×गुद पव—उक्ष्मद्वप्८ कार्यविद्वित्तः तिकि क्षाप्रव सुपसात ॥१२॥

त्तरगुढ १४—अवस्थर कार्यमाद्द्यः । ताल कायव सुन्तात ॥१०॥ त्तरपाट उद्यि सुद्गुत्व । जगय, मादद विदि सुदुत्व । त नगर कोददेश जोयल मिस्प, रारतर विदि सप्तवस्य ॥१३॥

त नगर क्षावर् आध्या मिलन, सार्तर निवा कारण 'भासाइ पनरोशरण, वेरसि पदिसद् पनिवा'। तत्रेथ मंत्रि ठिवय 'भ्रोजयह मुवणि , सम्बद्धीजद सर क्षविस ॥१४॥

'तरुष्यम्ब' सुरापुर एक्यु, बाजारिक सुविचाद । त ठविक ११पाटि गणि 'बोमप्यहो',१४ सम्ब गण्ड सिंगास ॥१५॥ त विकासम्बद्धिः सुवादि सुवादिक ।

न दिन्सु नास् 'जिणउद्यस्ति', सद्याद् श्रामिय पदाद्वदेश । त+जय जपकार ससुन्यस्थित, हुन्देव, संयु समाद्व ॥१६॥

त+त्रव त्रवदार समुच्छाक्षत, हुत्त्रव, सपु समाहु ॥१२। ॥ घात ॥

चयक मन्तिर सयक मन्दिर कष्टि गेई(म । ्राप्तिस्य मन्दिरी मणोदिरी अजिबनाइ मन्दिरी मणोदिरी।

त्तिहि मिक्कि संयु प्रमुक्ष् राज्य सम्मुक्ष्ण बक्ताति बहुपरि ॥

१४० विकासको २५० विवाह, २६० व व्यवसम् 🕫 मि

२०७ बरापुर २८७ पक्तमा २९० कारबाहि है 6 छहार हेरू० मनस्कोप १२० व । ११७ क्षेत्र, १४७ सोमपत्ती १९७ प्रवाह क अपनि १९० हुँवड १७० जीवाहित १८० कार, १९७ वस्तु ४ 6 छन्तु जिनोद्यस्रि प्रामिषक रास ३८०

'रदनक' 'पूनक' संवक्तः सुरगुरुप्तर तथाई पसाई ।

पाट महोत्पानु कारवाहरू, हिस्सूद इरपु न माद ॥१४॥ विभिन्न परि ए गुरु कापसि, सहगुरु पाटिक्रिप्टर संटकित ।

अन्धर पार प्राुठ मापास, सुद्दाुठ पाटाइ४४ स्टाबर । विदुर्याज प्रमामनार, जय समझ्तार समुच्छक्तित ॥१८॥

बाजप्रथ्य मेदिस सूर, मागम्य जल कस्मिन् करप ।

सीकरि ए तण्ड झमासि-४६ नीई मंद्रपु जण मणुद्रदय ।।१६।) नाकर्षेय मक्क विस्तास, बंद वयणि मन रंग मरे ।

नव रंगिए राष्ट्र रमंति, स्त्रेडा स्त्रेडिय४७ मुपरिपरे ॥२०॥ परि परिए वन्त्ररकाछ,४८ शीसह भुणि रक्षियावणिय ।

ठिंद्रे पुरिण हुपद्मश्च सम्मवात, सरतर रीति सुद्दावणिय ॥२१॥ सम्बद्धित् ए विद्दे समुदाय 'हम्मानपरि' बहु गुण कवितः।

दीवद प दाणु दीर्पतु जंगमु सुरतर करिषद प्रक्षित ॥२२॥ नेपदद प 'रवनवंष-२ साह 'वस्तवाल'ष३ 'पूनिंग सदित ।

भगवद् ए 'रवनवभू' साहु 'सस्वपाल'प्र 'पूनिंग साहुड। प्रमु जिमप बेळिय घार, घनु बरिसन्तरभु गह्महित्रभूर गार्वे।

कारियानु म किया विवेतु, रैगिदि५६ जीमणवार हुव । गरहण्डण मनदि काणदि कार्यवह संबद्द५८ पूर्व किया ॥२४॥

'रनिन्तु ए 'पृतिनु' वेवि दागु दियंनड सवि रिस्सए। साणिक ए सोडिय दानि, क्याय कापहुर्यः छेटाइ किसए॥२०॥

क्रीक सीता अक्ष कारबर अक्षेत्र कारब बाहर करन बाहर

वर्ध समाहि, २०७ साम्ब्रिक प्रतिवृद्द्याची, ४९७ दुव । ५० सामाहियं ९१७ किसि. ६६ क. सम्ब्रु ६३० वस्साह- ६१० वस्साह-

वर्ष किरि वर क राज वर्ष वस्ताक, वहक बरावंतर वंदे गरामाच्य वहत्र राष्ट्रि वर्षण करता वर्षण संवर व कावर, 'रतनिसु' प 'पूनिगु'६० विश्व बंघव प्रीतिहि६१ संगिक्किय६२ । शाकिहि६३ प संघह भार, निय निम६४ पूरहि मनि रक्किम ।।२६॥

### ।। घात ॥

तदिन कि वन्धनि तदि कि वन्धनि, रण्ड फणत्र । वर मंगस्य पन्छन् सृष्टि, कमस्य नयणि गन्नवेतिहरू रस भरि ॥ तदि 'सामित्य' छुरि वन्धन्दर, दियद बालु 'गुमरासु' स्तुपरि ।

मागम जल ककिरनु कराई, समिकन सिक्ति सुरिंदु । पान ठनणि सुन्धाुद्धकृष्ट चणपः, कं सिक्ष समिक सार्गेदु ।।९७०।

संयु सवकि बारांडु, दंशण माण चारित घरो । मिरि'जिलकार्य' गुणिंदु, जब दीठब नवणिद्विष् मुगुरो ॥२८॥ धरि घरि मेराह चाड, महिष कमक पहिलोह करो ।

वरि वरि मेल्ड चाड, महिप बमड पहिनोह बरो । संजमितिर वरि हाड, खर्याठ ७२ सुहानुद सहसको ॥२६॥ 'माल्डव'७३ साल सिंगाड, 'रुवपाठ' कुछ मंडलव ।

'भारक्ष्येकि' मरुवाक, सुबगुरु मन तुह बांडणड ॥१०॥ जिम जिल विस्ति नैडणविष्यक्ष जिम कम्प्यतो ।

सुरमिरि गिरिष्टि मझारि, जिम चितामणि मणि पनरो ॥३१॥

तिम पणि वसु मॅडारु, फळड् माहि जिम अस्म फछे । राज माहि यज सार, इसुम माहि जिम वर-कमस्रो ॥३२॥

६ क पुरिया, शुरू प्रीविद्य शुरू संस्थित शुरू विद्या विद्या, १९७ व्यव १९७ वर्षा १९७ वर्षा १९० व्यवस्था, १९७ वृद्या ७ ७ वर्षा १९० व्यवस्थि । १९७ वर्षा ४३७ साल्यस ४४७ विश्लि जिस माजससरि हंस, साद्रव चणु दाणेसरहण्य।

जिम समराचरि इन्द्रं भूमंडक्कि जिम चक्रपरी।

जिनोदयस्रि पट्टाभिपक राम

संपद्द माद्दि सुर्णिद्दु दिम सोहद्द 'जिणहरूप' गुरा ॥३४॥ नवरम देख्य बागि, क्युक्ट जिम गाभइ गुद्दिर सर ।

नानुष्ट मीर बरिमंतु८०, महिमंडछि बिहरह सुपरे ॥३५॥

मॅद्रड विदि८१ समुद्रात, नंद्रप्र मिरि 'जिणडदयस्र'। मैदा 'रतनड' साहु, संपरिवार 'पुनिग' मद्दिड/२ ॥३६॥

सुराह गुज गार्वतु, सयस स्रोय वंश्रिय सहए । रमत्र राष्ट्र इंहु रंगि "ज्ञान-कक्षम" मुनि इम कड्य ॥३५॥

।। इति भी जिनोद्दय स्रि पट्टाभिपक राम समान ॥



व्यक्ते दालसाङ्क व्यक्ति वर्षेषु क के सारागमट्ट वट≥ वन, क.व. नास. ८ ध्वासंतु, ८१७ विद्या ८२७ वरिवड ।

### ॥ उपाच्याय मेरुनन्दन गणि कृत ॥ ॥ श्री जिनोदयसृरि विवाहलउ ॥

सयस भग्न बेडिये १ काम हुम्मोबर्म

पास पव-कम्पदु पणमेवि मचि९।

सुगुरु 'त्रिणञ्ज्यसृरि' करिस् बीवादस्य.

सहिय उत्पन्नस्थतः मुक्तः विक्ति ॥१॥

इक्तु३ जागि जुगपवर अवस् निवदिवसागुर,

मुणिसुंद्रातेण निय ४ मद्र बख्रेण,।

सुरमि किरि कंचजं हुद्भुशसक्तर वर्ण अरिध 'गूमरभरा' स्ंवरी भुंदरेद

संस्य किरि सरीच गंगाजलेज।।२।। करवरे रक्या द्वारोकमार्थ ।

सच्छ कस्तिरं नयर 'प**स्ट्र**म्पूरं' ७

सुरपुरं जेम सिद्धानिक्क्षणं ॥३॥ तत्व मणदारि वधदारि चुटामणि

निवसप साहु वह 'स्ट्पासी ८। 'घारसा९ गरिएमी तासुगुण रेहिणी

रमिय गुणिर० दिप्पण आसु मास्त्रे ॥४॥

रब.c.ते वंकिये, को बसे की बृक्त, को सब, की सुद्ध को सुंद्रा ab प्रमहत्त्वर्ग व नवहुन्युर्ग ८५ रहराको १८ वारकाहेची १ ३ वनि <sup>ता</sup>सु इन्छो सर पुस्त जस सुरूमर,११ भवनरिः

्भवयरित कुमरवद १० रायहँसो । र्माडः

'तर पंचरूचरे' सुमिण संस्कृतः,

भाषहर्श् पुतु निय कुछ वर्षसो ॥५॥ वर्षियरप्र गुरु क्वाउन सुणिय क्रय नयर्ब

दिन्तु वसु नामु सोहग्ग सारं।

'समरिगो समर जिम रमइ निय सवण-मणि,१५

कमछक्षिण दिणि रयणि १६ बहु पमार्र ॥६॥ साय स्रोयण दछे समित्रं बरसंत्रदश्

बद्धप हाद्ध१८ जिम बीय बंदो ।

निरचु१६ नव नव क्या घरह गुणनिम्मछा

बक्षिय स्वदन्त मोहगार्क्त्रो ॥ण।

धात —

करिय गुजर' करिय गुजर, देसु सुविसाछ । अदि२० 'पन्दणपुर' नगरो जर्साद सेम मर रयणि मंडिउ ।

गोंद् निवसद्द माहु—बरो २१, 'स्टब्पालु गुज्जाणिए' बार्गडिड२३ ।

तम् मंत्रिरि 'धारक्ष' उपर, उपन्तर मुक्साइ । 'समर' सामि सो समर जिस कटा रूपि सपारवर ॥८।

'मगर' मामि मो समर जिम बद्ध रूपि भपान्यः ॥८॥

११७ कोक्टे १२७ कुराबर ८. कुमबण्ड, ११७ माहर ८.d सावव १४४ वरिष्ठ १५७ सरकारि थे. मंगीच १६७ वोड १७७.८.d सतिव वरिशंवड १९ बह<sub>ा</sub> १९८.d. विच २२७ तडि २१७.८वरदवरो २२७ गगर १३७ भनेतिच २५७४ वर्ष भनवः मद मनर वासरे 'परवृजे-पुर' वरे,

भक्षिय कण कमस्र क्य बोह्यैतो ।

पतु सिरि 'जिल इक्सक्सुरि' स्रोवमो

महिष्के मोह विमरं हरती ॥६॥

बंदप मित्र रंगेण क्वांठिक 'स्त्यप्रस्थे' परिवार सुन्तो । भग्मस्य बंदपस दालेण कार्यादप, सात्र्रं सूरिराङ विन्नतोश्द ॥१ ॥

मह समक क्ष्मका जाजिए। सुविधकका सुरि दर्द्रुप्पर८ 'समां कुमार'। मन्य सुद्द नेदणी जयन कार्णदणी,

परिजनोरह सम्ब दिस्पाङ्गारि ॥११॥

इय भन्निय पच्चु गुरु 'मीमप्रकीपुरे'

तं बक्जु३० स्वयं जिम 'स्त्रपाको'।

भरिषि ३१ निय चित्ति संयभिद्रि भासीचय,

र्व सुरुवेश्य सुणय सोजि बास्ते ॥१२॥ राक्षु ३३ निय जलांग रुच्छोंग निवदेवि,

मंडए ३४ राह्द्री विवेद परि ३५ ।

मण्ड 'जिजकुमलस्रि पासि जा भरक्ष्म माद्र परिणालि मृ ३६ सा दुरमा " ३७, ॥१३॥

रते बहा रही.c.ते विक्तो र b.c ते बालि रहत बहुल, रही.c.ते वरिकड के बचक, स्टोप्ता बालि हरी.ते सहस्री स्टार्ट

करिनड ३ b वनम, ३१bal वर्शव ३१bd सदर्व। ३१b तवा ३४! संबद ३९bd वरे ३६ सामद (परिनामि)नु १४b डमारी भोजिनोदससूरि विवाहस्ट मह मणद निस्छि वस्त भोसिम ३८ घणो,

तर्ज निष ३६ आणए ४० तासु सार। स्पिन रोजए मोद्दिन मीजए,

383

होहिसी जास्ववीतक् सपार ॥१४॥

बोमि न राषण मयणि स माषण, श्राथण विविधः सा परिहरण ।

षदर नारी अवस्त्रोयणिश्वर कस्तरप्, आफ्णापईश्वर सर्विश्वश्च सत्त वरप ॥१५॥

काषणपद्गर्थ साथक्षर सत्त वर्ष । १९४६ इसिय४५ मनेरीय बाद विपरीत शासु तजी छई पणी मच्छ ।

सरस्थ६ समान४७ सख्णहा नाळ,४८

कुणपरि रेजिसिश्च कहिन बच्छ ॥१६॥

राय कर कमस्य दस कोमसन्दर्शस्य, बाक्य र स बावस्ति दसिन्छ । व्यये मनोपम क्लम बंशन्य, परणाविसु वर नारि वर्षे ॥१७०१

नव नव अंगिष्टि पंच पयार्थक, सोगिवि सोग वल्छद कुमार । वर्षि कमि कस्त कुछि कससुधु चढावि

होजि संवादिवङ्ग्५ किसिमार ॥१८॥ इस क्रणणि बयण मी कुमत निम्नुयंत्रि,

कंठि सासंगितंष् भण्यप्य माइ।

मा ५८सुरगुरि कहि मानि मू सु (म?) नि रही

साबर अवेशीय न सुराप्त-१६ IIII१२।।

१८७ जुल्लिम १९७ वी ए ते पर विकि १२० लवडावय अश पत्र १९७ व्हर्षि १५० हमी १६० सरल ४० सप्ताब १८। वाह्य १९५ प्रति ६ । क्षोत्रस्य ६९। वाह्य २९४ कदम १९७ संत्री ६ । क्षोत्रस्य ६९। वाह्य १९७ कदम १९७ संत्राह्य ६९७ मार्किनिव ६७० सम्बर १८० साम १९७ स्ट्राप् ३६४ पेतिहासिक जैन काम्य संग्रह

त्तउद्भार निष्धार्य जाणिय जाजवि, हणहज संयोध नीर्र सरीती।

हणहाल संयोध तार झरता। करिन चंद्र० बच्छ ठं हुआ अलहर भावप,

कष्म्वयद्दश्यव्यातः सरिमणंती॥<sup>२०॥</sup> ॥ घाटा॥

भन्न वासरि भन्न वासरि वस्मि नयरीम ।

'जिल्ला कुस्स्तु'६३ सुणिंद वरो सहित्रकीर विदर्श पराठ। ठाँद वेदवर्ष भारत मारे, 'स्त्रपासु' परिवार जुलव।।

गुरु पिक्कवि 'समरिगु ६५ कुमरो६६ कार्णादेव६७ नियमिणि । भगर सम्ह दिक्काकुमरि परिणागउ६८ सुमुद्दति ॥२१॥

तंत्र सुक्यम् तंत्र सुववम् परिवि नियविधि । निय मंदिनि माहियम, 'स्ट्रममु , सयविद्रि विमासद ।

नै आजि कुमर करो कारावेगक्ट निव कारणि मासक् ॥ मू परिजाकि में दिक्तासिरिक माझ पण्यः करनारि ॥ कुमर मण्ड किनु दिक्तासिरि कार्यस्य सम्बद्धक मासारि ॥ २०॥

॥ भास॥ मह जाजेबिन 'समरित' निष्ठव,०२

मह जानावयु 'समारग' (नष्डव,०२ कारावद्ध३ वय सामदणी तवन्ध ।

६ क्या ६१७ मधि त मिन ६६८ सच्चार ६६७ क्रमण, ६४७

बेर्च, १६० जनत्य ११वे क्रमर १०७ आसीरिव १८वे वरिमानतु १९७ भागतिम, b रिस्मितिर, शृह सन्दर्भ १०२७ निवस्तो वृह कारविनि १२४७ कमा मेस्पिक्य साजणक्ष बास्य नियपुर क्क बबस्कट घुरंचर जोत्रिय रहवरे ॥२३॥

वासु वासु इड सदोश्र्य वेतिहि ८० सामहि, 'पारक' नेतृण वर८१ परिणय महि ।

इम पमणीतिय सुरुक्षिय सुन्द्ररी गायद ८२ महुर सरि गीय८३ हरिम८५ मरि॥२४॥ कृपि कृपि जात पह तिय,८५ सुद्धविणि,

न्नन नतम जान प्रमूतिष,८५ सुद्वाङ्गण, 'मीमपस्रो पुर'८६ गुर८७ हरसिड मणि।

मद्द८ मिरि बीर जिणिवह संवृरि मंडिय वेहक्टिट नंदि सुबासरिट• ॥२५॥

माडय बहास्ट्रह नाव मुबासारह• ॥२५॥ हरस^१ तुर्रगमि चडियउ साइणु

मानव विद्यास पाव करणु मानव विद्यास वृत्य दिवह प्रमु । कोस्ट्रवर्ट्ट भण्टहे विरास 'समरित' वर

क्रिम 'सरसर्दे'६४ किरि 'कास्मि कुमर ॥२६॥ भावित क्रिणहरि वरु मण्डरवत,

दीस कुमारिय सर्वेश्य हमछवर्द्ध । 'जिलकुमस्मृद्दि' गुरो साधुन पद जोसिड्स्

होमह शामानक्षिरं अविद्यु पित्र ॥ १०॥ ॥

७६० मिक्षित्र ७६८ साम्य ७ वे निष्टु ७८० सम् ७६० हरि मिहि ८ ७ साह ८१७ सह. ८२७ साह ० साहित वे सासहि

भारतमध्य कार्य सामय के वे स्थाप कर प्रस्त में के प्रामाय कर साम ती कि है है जा मार्च दे साम दि साम दि साम कि साम दि साम

बाजह मंगक चूर गुहिर सरि

दिसङ्घ<del>णस्य</del> वर नारि विकिद् परि।

न्यहर परि तेर विवासिय'१०० वष्टारि, 'समस्मित्रारक सारण १०२ परिवाह०३ वयर ४ सिरिधारता

॥ घात ॥

त्रयणु१०५ चङ्कि त्रयमु बङ्किक भीम बरपरिन्छ , सामदणी जान सर्व 'स्ट्युम्हु ब्यावित सुक्तियारिश ६ । परिजावित विकासिरि 'सम्मासित' क्या 'क्लिक्सिस' सारां

परिजाबित दिवक्षसिदि, 'समरसिंहु'१०७ 'जिलकुसक' सुद्रगुरि ॥ जब जय रसु पणुट बच्छस्तित,९ कट्टरित्र१० गुरु वैसु ।

'सर्पण्ड असु 'बारखर' नवह अपि जस इ.सुर१ ॥२६॥ दिन्तु 'सोमप्पदो' सुणि वसु मासु सक्य आर्यादुर्ग अपिय जेमरेष । जिम जिम चरण आबार १३ ऑर मोइप,

जिम जिम वरण शाबार १३ मरि मोइप, मोइप दिक्कसिरि तेम तम ॥३०॥

पद्भ किनागम पशुद्द विज्ञातकी विक्रेय १४सेविज्ञाय गुण गणेदि । बाह टविवर्ण कामारिवर्ष 'असक्युरे

'बाउर छड्नार'र॰ मुह्युरहि १८ ।३१॥

९८ इति.१ b विद्यासिक्द १ हेस्स्तरिय १ ६७ छाड्न १ ३८वरिन

१ प्रोध्यह १ ६७ तथन ! ब्रह्मा, १ ६५ वच्छरि ! १ ७७ सम्बन्धि ! सम्बन्धि ८७ यम ७ कच्छानिन, १ त ब्रह्म विवर ११७ निच्छह तह सन्ति हुन १४० जिस्स त लन्न, १३० ! आवार

रिवर्ग हेर्रो निष्ण्यं क्रमु क्षांब्रास्य १९६ किम वे जन्म हेर्रक्ष मिलार १४५ सः अन्य हेर्द्रा देवित १६५ वाध्यादित है । छन्नोचर १८० ग्राहित बाजारिक गणि 'सोमन्पद्वी'२१ ।

शुविदियाचारिश्ह विद्वाद२० करतंत्र,

दुव्हि सिक्सो२९ सुगीयत्यु२३ संजायत्र,

गण्ड शुरु सार बद्धानारः सोहोरय ॥३२॥ ठवनुरद् 'क्रिनाचेद सरि' पहि. संद्राविवरः सिरियः 'क्रुन्यदा' (मा) वरियराप्शः ।

'चब्द पगरोठरे'१० 'कमिक्से पुद मास 'मसाइ विद् तेरसीय'॥३३॥ चिरि 'मिलक्ष्यपूर्वि' गुरुष नामेज, च्वयर भाग सीमाग प्रिषि । चिरुप 'गुजर' 'सिंजु' 'मेबाढि ३१पग्रह देसस् रोपड१२ सुविषि ॥३४॥

॥ घात ॥ नामुक्ष् विस्मित्र नाम विस्मिक्त शाम क्यिराम् ।

'सोमप्य**हु' मुक्ति रमगु३४ सुगुर** पास सो प**दद अह**निसि । नाजारिक क्रमि (क्रमिव- हुसक

गण्ड भार १६ घठ२० माणि गुण वसि १८। सिरि 'तङ्ग्रन्थत' वामरिय१६ सिरि क्रिजवंदह पार्टि।

यापिक सिरि जिल्लाब्दन', गुरुष्ट बिहरक सुनिवर बादिश्वर ॥१५॥ १९७७ सुनिहि सावारि ९ ७ विहाद, २१० ०त बोसम्बद्धे २२० विकस

रिकेटी मुनिर्दे सामार २ के निवार, रहित कर्य साम्यार २२क विकास स्रोक्त मुक्तिस्त्र, रूपेक पास्त्र के गायस्थ्यक, २२क.च्या १३ क्रस्ट २वा संस्तादित, २४८ सिर १८७ क्रस्टब्स सामरित, वे क्रस्टव्यासरित रात, इं: व्यास्त्रेर १४८ सिल्यु मेसाइ गृंजर ३३० सेविस्त्र । ३६७ सानु विकित १९) साञ्च स्तिरायं, क्यांस्त्र स्तिरायं, क्यांस्त्र

३६७ तालु निवित्र (२) नामु अधिरामु ० तालु निवड (२) नामु अविरामु ते बाह्य निम्मिड (२) नामु अनिरामु ३४७ रज्ज, ३९७ त ३६० सार, ३७त नरि ३८० सामरित ४ तसरि ४१७ सफ ३६८ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

पंच पादु४२ क्रिक्थि४३ सोस तेबीस, चल साहुदि कर संपन्न राज्य

चव्यं साह्याय का सम्बद्ध रहेव । भावरिय का ज्याव कार्यारियश्चर द्विय,

मह महत्त्वरा प्रमुद् पविद्वय ॥३६॥ कोज रेजिय मजा अध्यक्ष ४६ पेडिय कथा,

विक्षं विक्रम् निविद्यानिष्ठ विविद्यानिष्ठ विविद्यानिष्ठ ।

करि गामीरिमाश्रह कटरि क्य पीरिमा,

इटरि आइन्त सोहग जार्थ ॥३०॥ इटरि गुण मंत्रिकंत इटरि इंदिव जर्म इटरि संबंग तिलीय रंग । बातु देसम इस्म बातु मह मिन्मस्म, बातु सीस्म इस्सायाम संग ॥३८॥ सस्सार पार्य मान गर्ग देम सामार्थः

कदित किम सम्बर्धपुर पक जीत्।

पार न५४ पामप सारमा देवना

महस्र मुद्दि मणइ जह रक्ति५५ दीव ॥२६॥ ॥ घास ॥

मह मणुर्कम सह मणुरूमि, पत्तु विदर्शतु । उत्तर प्राप्तिक स्वरंग ।

सिरि 'पृष्टिंग' स्रिक्तो पक्त सीसु जानोवि नियमणि । 'क्तीसङ महक्दर्भ पह्नम, पक्ति इक्तरसी' दिणि ॥

परक पहा b पहा १ वहं नी जिन्ह, ४४६ बानगरिन ४५६ बन टे नह, ४६६ क्लब १०। कृषिविकि, ४४०.८८ सिराह ४९६-८। गाम्मीरिमा ९ ० ८ कार्य टे सम्मर्व ९६५ पांच ९६६ पट टे नहु ९३६ सम्बर् ५४० वार ९६६ पिटे ५ पिटे ९६६ टटे पहा

| जिनोद्यस्रि विवादसः                                        | 335     |
|------------------------------------------------------------|---------|
| सिर 'क्रोगद्वियागरि' सर्पण कप्पियप्ट निय पपप्ट सिक्स्य६० । |         |
| संपत्तव सुरस्रोपिद१ पहु, बोहेबा सुर स्थला६०                |         |
| फ्लई सो बासरी फुल मर मामुरो,                               |         |
| साजिद्ध वेका मही समिय ६५वेका ।                             |         |
| अस्य निय सुद्गुद भाव कृष्यत्रक्,                           |         |
| भक्ति गाइण्जप इरिस इसा६६                                   | गाइद्रम |
| महसु६७ मणुपत्तर्ग वाग कोयाल, छहइ वे सुक्त संपत्ति मृर्दि   | l .     |
| सुद्ध६८ मन संटियं चुम६६ पड़िमद्वियं                        |         |
| जेय शायंति 'जिणक्यस <b>्</b> रि'                           | ાાજશા   |
| प्यु सिरि 'फिणब्दयस्रि' निय सामिणो                         |         |
| ऋदित मद चरित्तकः बाद मंदकर युद्धि ।                        |         |
| बाद सो दिक्त शुरु हैत सुपसन्तत,                            |         |
|                                                            |         |

७२३ सण भाषप्रचारित सुद्धि ॥४३॥
पद्भ सुन राय बीबाइक्ष न पदम् जे सुन्दर्श से युग्द न दिवंति ।

कमय स्रोताबि ते सटह्'ब्र्स्ट मणबीरुपं, "मेरुनंदन"ब्य्य गणि इम भणति शस्त्रा।

"संक्रांद्रन" थ्या प्रभाव शास्त्र । ।। इति को निर्माद सुरि राष्ट्रनायक बीवाइस्क समाम ।।

११ इति को निर्माद सुरि राष्ट्रनायक बीवाइस्क समाम ।।

१६० के केस्स कावरित ते कोगति कावरित १६० वर्षाक वर्षाक १६० वर्षाक सुरुक्त वर्षाक १६० वर्षाक वर्षाक १६० वर्षाक १

# ॥श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशस्तिः॥

#### **\*\*\*\***

संक्ष्य १५११ वर्षे भी किनरामस्हिर पहुम्बद्धार भीमजिनमाः सरि-पहुम्बद्धार राज्ये ॥

भी क्लबन्त हिस्तरे, स्ट्मीडिसकामिनो वर विहार ।

नरपात्र' संचपितना, ध्यादि कार्ययतुमारमे ॥ १ ॥

दशयति वदानामां, भीदेनी देक्तां कन समस्य ।

कतिहम्य करपतरुणा 'कयसागर' वाचकेन्द्राणाम् ॥ २॥ 'केरीपकामिकाते भामे श्री पावर्यनाच जिल सक्ते ।

'सरापकानभान भाग मा पास्पनाव साम सदम । सी क्षेप' प्रत्यक्षों येचां पत्रमावती सहित ॥ १ <sup>॥</sup>

की सेदपार देखे, 'लाग्छ्य' नामके छुम निवेश । अक्टबार प्रकर्त कीलो साम्बद्धा सामग्र सेवाम ॥ २ ॥

नवतान्य पार्श्व चैरपे सन्तुन्ता शास्त्रा येगम् ॥ ४ ॥

तयां भी निन इस्तम सूरिं प्रसुक सुप्रसन्त इन्तम्प्य पूर्व देववर्षि राजपूरं नगरीरण्ड बिहारादि। स्वानोत्तर दिग्वर्षि नगर कोटादि स्थान परिचम दिग्वर्षि कञ्चपटक 'नमजूरा दिपु। राज समा समर्थ तिकित पूर यहरमनेक बादि स्तवस्थाना। विश्विण 'सन्देद दोस्पावकी वृत्ति' स्तु 'पूर्म्मीकान्त्र चरित्र' 'पंच पर्वी' प्रम्व राजप्ती प्रमुक्त मेदा इप्यमाम स्तव भी 'निन ब्रह्म सूरि इन्त भावारिवारच स्तव बृत्ति संस्कृत प्राकृत बन्द स्तवन स्वकाणम् स्वाचिगानेक संपन्तीनो कवित्रच क्रम नि जैत सुर गुरूजो पाठिता नेक रिन्य बर्माणम् स्त्वारि—

# ॥ श्री कीर्त्तिरत्नसुरि फागु ॥

(O++40)

म०---१ ( शुदम )

रिस्ति बाजित्र पुम पुमद्द रह संबर्गस्य साजद।

एक एक एपल कंमाब तास्त, महुग-रहि बातह।। २८॥

एवं एवं एवंड कमाझ ताझ, महुन-राव बाजहा। २८॥

भीस-माद्य कामियो गहगहिय, गावर महत्व चार ।

रास्त्र रास्त्र समित्र रसिः इतिषित्र संघ सपार ॥ .१ ॥ सर्वे स्थित स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

सह क्रीन क्रीम झाराम येद छन्द आटक राग झदलाग । पश्च बरिस विज्ञा विचार मणि हुम वियम्परण ॥

पेंग्टम मुनि निमि गुरि पमात्र, ऋरि "श्रीरनिसर्व"। सामारी (स) पदि यापित ए मो पयह पमात्र॥ ३०॥

नातारी (म) पार यादित ए मी प्रयष्ट्र पेमात ।। ३० ॥ नेपर मतकः दश्र तेम तिलमद्र ।

रेश्ह्राया गय थापित ए 'कीतिराय सुनिम्त्र ॥

म्परि वरि वरस्यत्र बहुव रहित, कामिति जग गावई ।

'दर्गेष 'प्रयम देवि नाम, मनि हर्गेन (म) न माना ॥ ३५ ॥

भारत सह क्षयार मार सुविचार रागा"।

हाबर शार काच त्राच (61) अगमय-सिर्ट माछ ॥

जिल्लासम्बद्धाः बर्ग्यानिहरून प्रसिद्धि । के जल्लाद सर्विषय वेश वर्षे दिना बुद्धि ॥ ३ ॥ 202

0 भास 0

'सिन्सु' देस 'पूरव पशुद बहु विद देस विदार।

करब सुरान देखण इरस, बरिसब सुद फड़ कार ॥ ११ ॥

भादे क्रांस कामि 'लेसक्रमेर नगरि, फ्लंसर विश्रपन्तर ।

किक्तिराय प्रवासय चन्त् तव तेत फुरन्तवः।। सिरि 'जिपमद्रसुरि' सुणिय पात्र आचारित कीयठ।

मोटड उखटि 'किन्दिरक्यमरि', माम प्रसिद्धत ॥ ३४ ॥ सो सिरि 'कीरतिरकण सुरि' महिनज पहिनोद्धः।

छवधिक्त महिमानिवास, जिल सासनि सोहर ।!

बारतर गण्डि सरतदा होम. वंदिय तापसर । वादिय मर्चगढ माल विमिर, भर माण विजसर ॥ १५॥

परिस सहगढ रुण्ड माम, नित् मनिहि परीबङ । विमि विम नव निद्धि सबक्ष निद्धि, वह शुद्धि ब्रद्धीमह ॥

ए पत्रम कड़ रींग रमा, ने मास बसली ।

तिक्षि प्रणिनारण पहाण किस्ति अदिश्वक पसरन्त ॥ १६ !! ॥ इति भी कीचि रसमूरि बरामां फागु समझः ॥

> ।। तः ।। ग्रम भरतः भी रूपस्य ।। तः ।। ॥ द्विरिक्त जवम्बज गणिना॥



# ॥ श्री कीर्त्तिरत्नसूरि गीतम् ॥

#### म०--- २

नवनिधि चवर रयम सावर, सञ्च मन्दिर सम्पति रिति(दि?) पादर । पुरे कामतको मानै की 'कीसिंगरन सुरि' जे प्रयाने ॥ न । ब्यां० ॥ सरवर भेगणि सफछ फले, सर कुंग सिरोमणी हेसी गिरुह । अनानी ओति असून सफ्छे बुका दारिद दोइण दूर इसे ॥१। न०॥ भक्ति कार कार प्रणा, क्षिण विकास प्रत्येण कार्यकणा । पसरइ महिचक विमक्ष गुजा चंगइ गुरु प्याची भनिक जाणा ॥२न ॥ मिद्रम प्रतीति सुधर अलाई जाहण साहण कबहु न छने। प्रीति सुं मीति क्या जिमार्ख, मह नेदि चस्त्र तसि पुठि क्याई ॥३ना। भी 'सम्बद्धार' वेस वर्द्ध, 'देपा सन 'वेषक' दे वयरह । विकापक निर्मात रेपार्य, संज्ञम वासिरि व(भ?)रियव धनक भूरई।।४ना। भाषारिक करणी कुनणा, जिल सुवल पयद्रण पद ठक्या । सीस नोडि माम्राद्वाणा, गुरु पीर न होड इगरि-सणा ॥ ५ । न० ॥ मृत(क्ष्र) 'महेक्द्र' यिए ठायद्व, पराखा बार्यप्र-गिरि' 'जोपाणे । पुत्र करत् ते इक्टाण्य है सदा सुदी सहको जाणे।। ६। म०॥ त्रीप दिवस कठिसइ साहर, सुर नाद संगीत सुक्य मोह्य । क्षिम मित्र बीय कसी बोबद, गुरु जो मसीत परकाव व कोदर ॥७२०॥ प्रतन्त्र प्रसाद प्रसाप स(प इ. नर नारि नमी कर ओड अपड़। मक्क्ष सा(सर्वा)क्स घार घरड, भी'तरहरगच्छ प्रमृता समक्राटक

४०४ पतिहासिक जैन काम्य संपद वाय हीण दुरितथा मरणे, विदुख कास्त्र सच वर परणह ।

स्मम्म करम सार्वि इरण्ड, से कोन सनुर सङ्ग्रह सम्बार सार्वे ॥ ६ मणी सुदेव रुक्क शुत्र मर्यादा साक्ष्य श्लम स्नारिज स्थमादा । भोग सेवाग श्लम्भ सद्दा करि 'कीसिरल' सङ्ग्रह दादा ॥१०लन्॥

माग सुमान सुमित संगद्ध मुम दस सुवास वस रेगा । पण संनाप न के संगद्ध न्वाचा गुरु ज्यान कहरि गंगा ॥ ११ अवः॥ चाट बचाट परंग सरी, उप (मृत्य) एकीत सानीत सुरी। चाट बचाट परंग सरी, उप (मृत्य) एकीत सानीत सुरी। चावति कृष कर्मक मरी, नामे तक्कण गुरु माग करी॥ १२। गः॥

सास विकास करहास सबदु, शानस्य विनोद प्रमोद क्यु । भीगव्य सुर सबद्धि सह, हामसन्त सुर्दान्ट सुराद पहु ॥१३ । प्रव०॥ सुराग्र थ(स्त?)क्या पद्ध राग्य, वार्चता आपण ववग(ववग?)सुर्य । सुराग्र थ(स्त?)क्या पद्ध राग्य, वार्चता आपण ववग(ववग?)सुर्य ।

॥ इति स्मी कीचि रतन सुरि गीवें॥

न०---3

'कीर्चिरतन सूरि वंदिये मूख महबे यांग। संयमिया सिर संबरों 'मंखनास कुकमाणा। १। को ।।

संबन् 'बबरे बपरे अगुजपवासे जास।

जनम जयो 'दीपा भर, 'दबक दे' उस्तास ॥ २ । की० ।} 'देस्त कुमर दिव नेम उर्चु मुकी निज भर वास ।

'वेसर्ड संयम सियो की जिलकडून' पास !! ३ १ की !!

बाबक पद द्विब 'मत्तर', 'मसिये' पाठक सार ।

भाचारक सतावर्षे 'केसक्रमेर' मंद्रार ॥ ४ । श्री० ॥ सुर नर फिल्मर कामिजी, गुज गाव सुविशास ।

साञ्ज गुणे करी सोहता, शर विचे जिम शक ॥ ५१की ०॥

पम्स 'भरवुद् गिरि' सद्धा, 'कोधपुर' कथकार । 'राजनगर' राजे सदा शुंम सक्छ झुलकार ॥ ६। फी०॥

जिसु भाषे गुढ कर ठवे, ते आवक धनवंत ।

सीस सिद्धान्त सिरोमणी, 'राजसागर' गरजन्त ॥ । । । । ॥ ।। मणसण हैंड र भावस्यं, संबद् 'पनर पचीस ।

समर विमाने सक्तया भी 'कीरिएरन सुरीम' ॥ ८ किं।। ममीय भरे मछ छोयने तं मुझ दे दीवार।

पाठक 'सकितकीरिं' एडे, दिन प्रति जय जयकार (१३)। ਜ٥~~~;

भी कीचिररन सरिंद' तणी महिमा पाधह जग महि पर्मा। चरि ध्याने धावह मुमि-पणी, महियल मुनिकन खिर मुग्र मिन ॥१॥ नजे कर जिम दीपइ तरणी सन्गुद संवा विन्ता इत्या। मंद्रार सुपन सुभर भरणी, कमका विमक्षा कांगित कृतिया ॥ ॥ मह बढीया संक्रन उद्भरणा बन्दायक नमु शामा काणी।

पर पावे नर सुप'र घरणी, प्रेमक अधिकक्ष नीत्य परिमा ॥३॥ मन बाहरा ब्रह्म सहरणी फोटक म हुबद परिणी छिनी। बाग(स्र))मी बहबी यांतक हरणो माचत्र तिहां गुद्र समाण सरला ॥॥॥

माहि मरोमणि द्व घरे, देवस है जनम्या अनि परी।

एतिहासिक जैन कास्य संबद्

Pof

संबद्ध 'गुणपंचास दरी', भी 'संद्रवास दुख सहसकरी।'ओ संदर अवर्षे त्रवसिठे' बरमे, 'आमाइ इम्बारास' बहु इरसे । भी 'जिनवरघन स्रि' गुरु पासे संवम भीघो मन ब्ल्झासे ॥६॥ 'मितरह' बाचक पद गुरु पानक, ससीयक उद्यासक पद साम<sup>3</sup>ी 'सराज्यद' परसं दीयह, आचारित भी जिनमद' कीयो।।णी 'सत्तर्द' 'फेल्ब्द्र'' तिहां मन खाह, 'मेसक्रगिर' पुर तिहां किण कार्द्र ! 'मा(हो)च सुक्रस इसमी जाह महोछव करि पत्रची दिवराह ।।८।। 'पनरइ पचनीसइ' तिण बरसङ् आसाइ इग्यारस' बहु हरसे । भगसम श्रीघो मन ने इरसे समगठि पामी मरबर सरसइ।।E॥ 'बीरमपुर वक्तें वर्जें, बाज्यों यिए वस सम्म वानइ। महीपढ सह को तह मन मोन", जस सोमा जग सगसी जांै।।१ ।) सम्रयो सदगुर सीनियकारी सककाप समन मन साभारी। नरबर सुर वे) बर नै नरनारी भूम कावे जात्रा वारी ॥११॥ भूत प्रेत दर भग नामइ, जंजाक सम इरइ जावद । गणि 'बन्त्रकीर्ति गुरु गुण गावै भी 'कोरविरस्तस्ति स्थावद् ॥१२



### कवि सुमतिश्ग कृत

## श्रीकीर्त्तिरत्न सृरि (उत्पत्ति) छन्द

न०— ७

सुमनि करण सारव सुग्यदाह, सांनिय कर सेवको सदाह।

'कीचिरम स्रिन्द कहाई अरपनि तास कहण मति साह ।१। 'त्रारंबर' देमें सबि कार्ये 'संदाबाड़ो' नगरी सुख मार्थे ।

कोचर साह संसार बरा'णे दे हैकार घर साणें दान ॥२॥

नाय घर घरणी दीखित दावे कामणि सतु सुन पफ कहाये।

'गोन्द्र रीति सुप्रम रहार्वे पिता प्रेम घरि करि परणावें ॥३॥

भाषी राने रोस् अद्भग इस्यो माप भारते जम संहण। मूबी जांगिस बाल्या बहुण सन्मुख मिस्या'दारतर गच्छ' मेडण ।श्रा जिनेत्वर सुरि' कर्दे गुण जामी क्षिप्तर सन्त्या छोड सुणि बाणी। सरतर करा जिम ए सही जोने कोचर सरतर हुवी तदीने ।१५॥

मदर बहर गुज्जी करि आप सापर्यान हमा सदि सुख पाये। भाषका (शस) वर आहे गर्र राग गरतरा कहाँहै।। ६।।

दश-नेर में देशका कावर गानर किंद्र।

मादि प्रामाद प्रतिष्टियो, मृदि जिनेत्वर मिद्ध ॥ ७ ॥ कोचर माद 'कोरटें बसियो, मनकार दीये जम स्मीया। नुख्या (गुर ?) भाव चरी ही कमीया

गरतर बिरद घडी नवि समीया ॥ ८ ॥

पंतिहासिक जैन काम्य संपद

20%

'रोस्' मुन दोय कमा रसीका 'नापमस्क' 'देपमस्क असीका। 'देप' परे 'देवकदे' वासा, चार मुन अनम्यां चौसाका॥ध॥

### ॥ छन्द मीतियदाम ॥

'छको दिम 'मादो' 'केटहो' साद 'देहहो' कोसो गुले बगाइ । 'छका' नैं सिकमी तुदी संह, परिया तिल सात तलो बर देह ॥१॥ 'बीसस्पुर' बसियों 'कसो' बाम, 'बेसालें' 'मादो' को बिस्मस ।

'मेर्डेन 'केमी' मोडी मांम, बीचा हिज चारित सीचा साम ॥थ। चन्त्रे गुण पवार्ते' जस्म सस्यों तिण बासक बच यो सस्य।

चबर्दे गुण प्रवासी जन्म पन्यों तिण बासक बय यो पन्न । तेरे वरसे जब हुपो तेह, 'राहब्रह' मांग्यो राक्तम रह ॥३॥

'वचनेंसे देसरे वास्त्रा वृप विवाद करण जग राजण रूप। सीमज क्य के पासे जांत काली ने उठरी तिवा बांग ॥४॥

स्त्रामन चन्न पासे जान काली में उठरी तिथा यांग ॥४॥ सरकी एक क्षेत्रही देशी सीर, शुक्षित ज्ञानी मांद्यी जोर। इस कपर वरको काढे कोच परणार्चु तुत्री मेरी होग ॥५॥

र कर्ते एकण कदियो साम 'बंबे' में सेवक कीची होम । हकासी बरही मोसी पम हीर हजी पर काही हम ॥६॥ सोतरे निहां कोर साथो ससमांग, परकोक गयो हे दूरा ग्राम ।

हेरहें सो ऐकी मन दिक्रमीर नर सब समिर ब्यूं बासे तीर !!स!!! 'दोमफीरति बाँदें मन (येठो) खांट मांगी सबू मन(को)वन की आंत ! साह मगा महूने सम्बास 'जिनवर्डनम्/र' यास आग !!८!!

होसा वह बीघी 'हैक्ट्रें भाग पुराजों तोडण पाप सन्ताप। मांमां वे पारक मोटे मन्त्रा धरा सह बाखे पन हो धन्त्र ॥॥॥ "'यारह संग पह्या इण रीत, गोतम स्वामी ज्यू बीर बदीत। क्यारस भीयो गुरु गुरु बार, 'चवर्देसैसत्तरे' वित्त विवार ॥१०॥ 'बंसाजें' सेतरपाछ को जोर, क्यापी मांड्यो बाहिर ठौर ।

भाषारम क्षेत्रपाठे मेड, महारक काढ्या गच्छ थी ठेड ।।११।।

दोहा--'माल्दे' सह निकायने, याप्यो 'जिनमत्र स्रि'। होस हियों को दबता. भाषी मिटें न दर ॥१२॥ 'पींफ्डीयो' गच्छ थापीयो द्वाम चड्या सुभ बार।

'स्राह्मण' सा सत करी वादी वाद विचार ॥१३॥ <sup>'तिनवर्द्धन</sup> सरि कांप के, शिष्य सदा सुविनीत ।

भाप दिसा मानद कियो गुरु गच्छ राखण रीत ॥१४॥ मापी राते भावि कें, बोर क्वी ए बात ।

बाइस्रो गुइनो भस्रप मास छ मास करात ॥१५॥

'मध्दे' में सांग्रही च्यार करी चौमास। 'जिनसदूसुरि' बोस्पविया, आबो इमारे पाम ॥१६॥

मनुमानें करि झटकस्यो, दरपर्वत गच्छ एह । सावि मिल्या साइर सहित पाठक पर्वो दे**ह** ॥१७॥

'षषरेस ससी' बरम, पाठक पर्वी पाय । जिनसदूसरि' 'जेसबनगर , वेडाम्या विद्यो जाय ॥१८॥

🛮 छन्द मारसी ॥ स्प्रपति 'हरते सह 'केल्हा 'मईके थीं मानिया।

'जेमसमें<sup>77</sup> फरी बीनती पुत्रव में विधि वंतिया।।

'जिनम् सर्रें' मया ऋरके वर्ष्यसैमताणके । फीर्तिरत्नस्रि मात्रीय दीय पदवी निण इव ॥१।६।॥।। र्गतहासिक जैन काम्प संग्रह

बहु ग्रस्थ कीया दान दीवा, विविध झ्लमी बावरी।

220

'संख्याक साचा बिरुद्र गाउँ, धर्मराग दीयै धरी ॥

'सेतुज' संघ कराय साथे, संघ सहुको प्रम घर्वे ॥शकीः।।

संतुका सब कराव साब, सब सहुका अन कर । 'संत्रेसी' 'गिरमार 'गोड़ी', इस 'सारड' संबरी ।

चित्रसाय चैत्रप्रवासी कीपी स्महिणां जिहां विहां करो। पर साथ पणा पर्मंड सेती संघ पूज करी सन्नै ॥३१की०००

पर माथ पणा पर्मंड सेती संघ पूज करी छने ॥३१की०। मानारज्ञां सुं भरज करिने, चतुरमासक राजिया।

गोत्रज्ञा कुख्युरु बूर कोमा सद आगम साखिया ≀ समझावीया सिद्धांत सुदक्षन, बॉणि जाणी समी समें ॥४१की०

मासबै 'भट्टा 'सिय' सतमुख, 'सेक्बास(चा) मत सावजो ।

पान भगत बुद्दस्यो सुगुर भारूयो, गण्ड-पाट में भारूयो । बुद्धा न क्षेत्रयो संघ पद पिया, इक्स्त कोपद(वर्ग)मत क्लीम्याकीर्वा

'कोरटे' 'जेसक्सर' दहरा कराबिजो गुरु इम मणे । नगर कोस्टा कडी जिसगी, वास बसज्यो वस क्यो ।

भीक्ष साठ माने साह समुको सुकी हुद इद परमवे ॥६१की ॥ पवास एक सिन्य पंडित, 'कौरतिरतनसूरि'ने ।

प्रवास एक शिक्ष्य पश्चित, 'क्षेरतिवरतनसूरिन' । गुरु गुज गीतम नेम गिजिये कुगति सुमित क्षेरीसने !

गामसेप नेहने सीस क्परि को तसु वासित गर्मे ॥णकी।। कारुस—भावता ने नंतपत्र मणसण पासी ने

काळ स्टू ना क्या न संवच्छ कावर व पत्का न संस्त 'धनरपत्रीय मन बैराग वास्त्री ने । 'बैसाल सुदी पंचमी' सगुद सुरखोक सिमाई !

्वमान्य सुरा पवमा' सुगुद सुरकाक ।समाद । व्या कीचे क्योठ हुवो जिल्लमकल महि। सुकामार सार प्रशास मिन्न, 'सुमतिरंग' सालिव सदा।

रसनाक बास गोपाछ 📬 , बाट बाट बदा तदा ॥८॥

#### ₹~~8

मोइ गुरु नगर 'महेव' परचा पूरे नितः मेय । सो०। 'संक्रबाक' कुछे गुरु शामे, 'दीपचन्द' पिता घर छामे हो ॥ १ सोठाः 'दबस्र दे' असुबर माता, अनस्या बेळाटम किटमाना हो। सी०। 'चन्द्रेमय तमठ बरसे ' भाषाद बड़ी' हाम दिवसे हो । २ । भा० । 'प्रयास्मै' दीक्रा छोची जिनवरकत सूर' दीची हो। मो०। तप जप कर करम लपाया, तनि राली काइ माया हो । ३ । सा 🕩 नामें कमु नाके रोगा, सुक्ष संक्त वामे भोगा हो। मो०। जिनमर सुरि तहाया 'असाण नगर' में भाष्या हो। ४। छो ०। 'चबत्रमें मनाणत्र बरसे सुदि एउ दीधी मन इरसे हो। सो०। संकापनग्से पचीस 'वैद्यास पदम श्रम दिवसे हो । ५ । सो । इमार्जे सब्गुर पर्दुना मतमें शुभ स्थान स धरता हो। सो०। मक्क डाइज बेतासा हो। सून प्रेत न साम्र जीतासा हो ६। सा०। स्पृतुद्ध शुण पार न पाने भुनिजन वर भावना भाने हो । सो० । 'नवरीति सदा गुण बोद, सद्गुर गुज कोइस ठोट हो। ७। मो० P>—0₽

कीचि रहन मुरीन्या बंदे मरलारी शा बृत्या हो (सदगुर महिरकरा) महिर करो गुरु मेरा हुँको चर्लान छोड़ तराहो । स०। १। नगर 'महरे राजे सबनो सर दुख माजे हो। स०। "।

वंतित पूरण दाना नित करिजा संपर्ण माठा हो । ३ । स० । नव नव देसमं सोइ पूरे परचा जन माह हो। ४। स०। 383

पौरादिक सम बारे, सेवक ता कारिक सारे हो। स०। ५। वंदमा पुत्र समापै, निरफ्तीयां पन सब आपै हो। ६ स।

भक्ता थी यात्री मान, देखंतां चरण सुद्धाने हो। स॰।७। इस अनेक गुणभारी, प्रतिशेष्मा तर ने नारी हो।८।स०।

महारेसे गुणवासी', 'मपाइ वसमे' परकासी हो । स० हि । गाम 'गडाखन' सात्या, सेवक मा संबद्ध करूया हो (१०सा

गास गडरूकर बाल्या, सनक मा सकट करना २०००० गास प्रमान करायो, देलां में सुक्षस सनायो हो । छ० । ११ । 'क्रयकीरति' राज गावें मन विक्रित पर पावे हो ।छ०।१<sup>२</sup>।

T0---

म०--८
नात्रपुर वरण समी विषक्षम्य, त्रिण नेदयां पुत्र बाखित जाय।
भाग करो र कठाइ घत्रपुर वरण कमक आगे। आ ०।
नगर 'सहवे' (विषय खाइ 'देवकरे परणी कनस्यां सुनाव (मार)

नगर 'महत्त्र' दापयक्ष चाह्न 'द्वकर' परफा कनस्या हुनाव् ।मारा संक्ष्म 'चवरे शुष्पचत्तार' 'ढेळ् माम दियो हुम कास । मारा । योक्न वय माम्यो शिल वार कीनी स्थार्य दूप क्यार । मारा जान मजाय करी रे नेपार, चवडो माम्या 'दाइहद्द वार । मारा

निदांदक स्पेमस्थय मुक्तियास, को किन सोहे समीय रसास । ३ । निज ही ठाम उनरी जान रंग रखी कीना सरमान । सार । किया रक समझ कामा होसा कुन कर करनी कार्ने होसा। सा । १ ।

ाणा द्वा ठाम उत्तर्र आगा रहा रहा काला अन्यान । शा । १ । किया दक ठाकूर सक्का पोस्त, दल पर वरसी काढे ठीछ । सा । १ । वैतुं पुत्री तिला परणाय प्रमो वचना सुरुषी विनक्षणाय । शा । । करुटे रा सेयक क्रम्यानाम, काढी वरसी हुट्टा प्राण । सा । ० । करुटे रा सेयक क्रम्यानाम, काढी वरसी हुट्टा प्राण । सा । ० ।

र'ह इंडिंग् प्रावस्त्रव, सर्गुत रचन मागा अन्त । मा । 'नैस्टट होमें सैयम सीट, सी 'जिन्हरपन सुरे बीप । मा ६ । <sup>नेम त</sup>णी परे छोडो रिद्ध जगर्मे सुमस हुवी परसिद्ध। मा०। श्यार संग हुया जाण, तेजे करी प्रतपे जिम मांग। सा०। 🕫। गौनम स्वामी अर्थु करय बिहार प्रतिबोधे छडु तर ने नार। मा०। सिंप तेडाम्या 'जेसडमेर' सदगुर भाषा सुर नर घर। भा०।८। 'सनाणव' स्रि पदवी भास, भी जिनमद्रे' दौधी बास। ना०। तप कप तीरय कप विदार, करती भाष्या 'महेने वार। बा०। ६। सिंघ सक्ष्य पसारो कीन शुरै पिण सक्तरी वैद्याना दीन । बा० । संक्ष् पनरसं पचर्वास , क्यी बैशास पैचमि श्रुम दीस । भा । १०। भणमण कर पर्तुनां सुरस्रोक, नर नारी सब देवे घोक । आ०। राह परचा जग सगले पूर, दुलिया मापे सुक भरपूर। मा । ११। बिरद कईता नाबे पार, इस कछि में सुरगुरु अक्तार। मा०। नगर भारते मुख्यो थान ठाम ठाम दीपै परघान । आ० : १२ । 'कोचिरतनम्री गुरुराय महिर करो रुपुं संपित बाय । आ० । 'मठारस गुण्यासीय' बाल, 'बदि वैद्याल दसमी' परगास ।मा ।१३। रच्यो प्रामाद 'गहास्य मोहि, दोय यान सोहे दोन् वाहि। आ । मुगुर बरण भाष्या घण प्रेम मुजस बपायो 'कांतिरतन' एम । मा०१४ मद्भै दिहाहो बम्यो भाज, सटया सद्गुरु माया काज । सा० । 'समैविद्याम'री बिनती ग्रह, नित्र प्रति करको सार्नद सध्ह ।सा०।१५

बभारा इस बेस, महिर मधमासा मही।

वित्त वाइस विस्तार, हुन्य दासित विशेषे । बासन कर दामिनी सवाय संचारी ।

गुज गरनारव कर भर, सरवर मरनारी।

बार मुगार तरकाड कर, संस्वाड घर घर सही। 'कीनिस्तरपूरि कीजीय गरभ सरम गुण गहगही॥शाः

कारतरम्पूर कामाय नरम मरम शुक्र नहात्। ॥१॥

848

# श्री जिनलाभ सरि विहारानुक्रम

( सं० १८१५ स सं० १८३३ )

#### ॥ दो**हा** ॥

गल्छ नायक सायक गुण, सागर क्रम गम्मीर ।

निज ऋरणी ऋर निरमका, अली गंगा नीर !!१!!

नपमी शास्त्रवर तर्णे, गच्छपति किसी गरज।

मार्सगापत भारता, ज्ञ्ज परि करें भरत ॥२॥

पांच बरस रहिया प्रथम, दिन दिन बच्छे दाण।

राष्ट्र नापक 'जिनसाम' गुरु, वह बस्त्री 'बीकान' ॥"॥ '५वाण १वन्त्र ८वस् १श्रमि' बरस, सरस मछौ भीकार ।

श्रम बेखा 'बोकाण' स , बार कियो विहार ॥४॥

सवन पर समझ सब्ब, पण भावह बस बास । गुणबंदी भारब हाहर , दिहां कीची बीमास ॥५॥

भाठ मास विद्वां भी च्छे, बंदाबी श्रम्भ देश ।

'जेसारी' गुरू जाय में परगट कियो प्रवस ॥६॥

च्यार बरस स्वीय बाहर्स नित नित नवस्त्रे नेहा वह बराठी सावक जिके. जनने राखें जेह ॥ शा

तिहा तीरच छै 'छोद्रवी', जुली कगहि बदीत ।

विहो प्रमु पारम परसिया सहस्रफ्या हाम रीत ।।८।। मीस करे हिद्दों भी समन, पुक्किया पश्चिम देस ।

मुख बिहार कावा मुसूर, प्रथमेवा पासेस ॥६॥

विभि सुंगोदी—राय ने, वांदी कियी विहार। गच्छपति चक्ति सामा गुढ़ै, चौमासी चित्र घार ॥१०॥

गी चौमासी रंग मुं, विद्वा करे विदार।

माती बरा महेमची चंदाबी तिण बार ॥११॥ मगर 'महेवै' भाष नै, नमिशा नाफीडी पास ।

माये कीय 'कटोछ' में, बित बोदी बीमास ॥१२॥ मिगसरमें बिक्र मसंपिधा गन्न अयु भी गुहरान ।

बार्वे 'बार्व्' बर्रावया, जगनायक जिनगत्र ॥१३॥

जस स्तर्ने दाने पिद्सन दर दुक्यों पर दीय।

'चीडाई' बहु रंग सु बहुर बीमासी कीच ॥१४॥ 'राजदुर्छै' ने 'कारिये', रहिया बर्कि 'रोहोठ ।

विश्वन किया सह पायरा, बरमें होता घीठ ॥१५॥

'मंदोदर मद्दिमाधणी 'को घाण' री जो द । मुनिपति भाषा 'मेइनै', दिन सु तिमरी होइ ॥१६॥

च्यार मदीना चैन मुंद्राता जतने जार। 'भेंपुर नामा सुगति स्, सहिर बड़े भीकार १७))

महिर दिना माग सरग, इसमें दिवती साद।

बरस वयी वामर त्रिजी, वासर पड़ी विद्वाप ।।१८।। दे की पो पण इन मुं पिण सबि रहिया पूज ।

मुनि-पनि जाब 'वेबाइ में, बरहावी नाम् प्र ॥१६॥ 'रद्वापुर' हुंनी मच्चा, भटिन भठारे कास।

रिस्रहेम ने रंग मुं नमन कियो निरदाय ॥१०॥

वनमा 'बरमापर' कर, महिरा कर महागार ।

बीननि पणी बिराजिया 'पाछीबाछ' पार ॥२१॥

भरकप्रता भामी भवस, निरस विचे नागीर । चित्र मत बॉमवा पूत्र है, सिंहर मडो 'साचोर' ॥२२॥

ऐतिहासिक जैत काव्य संगड 844

ठिण वरस 'सुरेष ना, असपित अवसर देख । विदाने सहगुद तुरत, आयक मुकी स्था ॥१३॥

हमा साम देखी पर्यो उत्पन्नतो धन देस । सुमति गुपति समावता, पुर तिण क्रीय प्रवेश ॥२४॥

सएस वर भूग भावक, करती नव नव काह । सुपरे सेवा साचवी, दित सु होडा होडा। १५।।

कर राजी बादक सकत, जग सगर्धे जम साट । 'राजनगर' साथा रहण बहुता पगक्ट बाट ॥°६॥

तिहां पित्र वाखेबर तरत. वच्छव करें अपार । दोय बरस स्थि राति दिन, सेवा कीवी सार ॥२०॥

मन थिए कर साथे वर्ष, आवक सह परिवार।

सर्वजनी सेवा करें, गुरु चढ़िया गिरवार ॥२८॥ उत्तर तिहा भी भाविया 'वेद्यादक वंदाय।

महिमा मोटी 'मांदवी , प्रजय सदगुर पाय ॥ १६॥ फानी-यज्ञ निज सगर में अक्रपति तथा संगार। सह भावक सुक्रिया जिल्लो, बारचि सु विवद्दार शरेशी

बरस स्मी तिडो बाबवी धन समिगन धर्म काज ।

बोरो दिन 'भुज चाछिया, राजी हुए गुहराज ॥३१॥ भूज नणे भाषक मस्रो सन्ना क्षीप सवाय।

माग बस्नी जिहा संबर्धे बट मगस्त्रा तिहाँ बाय ॥३२॥

इय विधि सद्वारे बरम दीन ( दिन दिन?) नव नव देस । परिचया आवक प्रचष्ट याजी तुले विशय ।।१३।।

दिव वदिका विनशी सुत्री अस्तिया युज प्रयाण ।

'बीकानेर' चेदाबिज्यो सबक मपना जाग ॥३४॥

### श्री जिनराजसूरि गीतम्

हाछ'---कपुर होन्द्र भवि डमर्खुय ।

ग्क्रमति वेदन मनरस्त्री रे, गहको गुण्ड्रशंमीर ।

'मोजिनराजस्रीसरु' रे, सवि गढ भद्र सिरि दीर रे ।१।

**पं**रस्भी 'जिनराजसुरींद'। शांडणी ।

मी 'जिनसिपसूरि' पटोभरु रे, उज्जातिकार मार्वा।

भारित्र भंगाई मन रमह रे सेवह मविजन संव रे ।शार्वः।

'मेसक्रमेर' जिनंद नी रे क्रीभी प्रतिष्ठा चंग। 'मजसाकी' 'बिरू तिहां रे चन करणह मन रंग र ।३।वा

'रुपजी' संसवी सर्जुजह रे, बाठमड श्रीम कहार।

'महरेबीटुंकर सकड रे चटमुख सादि विदार ।४।वं। मोनो माडी माडणी रे देहरा प्रोक्ति प्राकार।

सबस्य महोत्रक तिहां सभी रे प्रतिष्ठा विभि विस्तार रे १५१वं। चित्र चोलक सा(ह) 'चोपसी रे 'भागवहह अस्य भाव।

सुगुर प्रतिष्ठा तिहां करी रे जम नोध्य जन मानि र ।६।वं०। संपर्धत 'भासकरण सही रे ममागीमह कीय प्रसाद ।

विव महोछन मोडीया र मैडता महा जस-बाद रे ाजबं।

पन 'करतर' गछि दोपना रै सावक सब गुण जान । भाग मानद गडराज मी रै तेज्द जाने मान रे ।८।वै ।

भाग मानद राज्या ने सार चन्द्र जाण मान्य र हिन भारमधी मन्द्रन दिन दिनद रे दीपद जिम रवि चंद्र।

'हरपबस्तम' बाचक बहद र, सायद परमार्गद र IEIdel

२७

#### श्री जिनरतनसरि गीतम्

हालि — किस्से चिद्ध समृद्धि मिस्री।

भी 'जिनरतनस्रित' तणी, महिमा जान्त जग माहि भणी ।

क्या किसरकार्य स्वर्गकर्ती, मन बंद्रिक पूरण वंव मणी।११

कमु नामइ न इसइ दुष्टक्शी, टब्रि आपद् श्ररियण कुद्मा अणी। बाह्दिनिसि से प्याब्द मुगुद मजो, दसु कीरत बाध्द सहस गुजो (री

निरमक्ष कर सीक सदा धारी, दन काया तयी रक्षाकारी । कक्षिपुरा मई 'गीतम' सक्तारी,गुण गावद सङ्ख को नरनारी ।३।

कक्षिपुन मई 'गोतम' सक्तारो,गुण पाक्य सहु को नरनारा छ। भसि कसर चंदन सुविचारी, फळ डोबड़ सेवज सोपारी ।

दियि जे वेद्द भागारी, ते अभिन्न तथा हुक्द मरतारी हैं। असु जम्म नगर 'सेरुमार्ज', विदों बसद 'विमोकसी' सम्बर्ज । गोत्रद भवि निरमञ्जूष्टीयणं, वसु परिणी 'वार्यदे' विधे जार्ज है।

मसु प्यर सरोवर इसार्ण, तिण कावट पुत्ररतनार्ण।

सोख्य सद सत्तरि बरसाल, मुनवंत पुरव दीवाले ही बदरासीयद बारित कीयड गुरुमुख वर्षस अमीय पीघड ! मुमकारिक सत्तरहसद कीयड सहसूह सदेह कि नित्र पट दीवड !लं

सतरहमइ प्रयार सही, भारत रहि शातमि सुगति सही। यग पूजन साथे से समझी, गुढ सास्या पूटा त्यां समही।

पर्म पूक्ता साथ से समझे, गुढ सास्या पूर्व त्या समझ। वि समसेनपुर्व सन्गुर राजद्द नमु सूम तजी महिमा छाजदे।

'दरहर' भी संघ सदा गामह, गुरु ध्वानह दुरहोहां मान्य है। भी 'किनरामपुरीस सगढ़, पारोधर भी 'किनरहन भणड़ ! महस्म महं सुनस क्रांप प्रयु, प्रह्मित उठी निव नाम कुरड़। ! प्रदुष महसुन सह जा स्वास्त, चित बिना साम सर्वे जावा !

दिन-दिन चढनी दृष्णित पादा, 'जिनचंद सगुहना गुण गावा ।१९। इति भी जिनएतसमुरि गीर्त (संगदमें, ६३ प्रति नं० १३ )

#### श्री दयातिलक गुरु गीतम

#### राग--आसावरी

सरद समी सम मुरगुर साहर, समझ मापु मन मोदर।

इंसना बारिव जिस बरसइ, जन मयूर चिन इरसइ रे ।१। भाव स्यु सबीयण जण पणमड, 'धी द्याविकक' रिपराया ।

दीर्पता तपकरि दिणसर जिम नरकर प्रथमद पाया रे ।शमा०।

नविषय परिमङ् छंडि मजी परि, संयम म्यु चित्रकाया । दोग क्याज निरंतर टाइड, मनमय बाग मनाया र ।२। मा०!

पंच महात्रन रंग्छ पाळा, पंच प्रमाद निवार्ष ।

निष्ठु निष्ठु सीळ रसण संभाछाः, सब सायर बी तारह र ।शमा०।

नरण करण गुण सुद्द्युर घारड, बाठ करम कुं बारड । क्रोघ मान मद तजह सुनीसर, सुनिवर वम संमारड ।धामा०।

भी हेमराज' पाटइ सति वीवह, बादि विवुध सन सीपइ । कना सवित मुद्दानी झान्नह, सरवर गछि गुरु राजइ र ।नामा०।

गल्हात और मानसरोक्र, रायांस अवयरिया।

'बच्छा' कुछ मेहण प मुद्दाकुमुण गण रयणे मरिया र ।६।भा०। पुरव मुनि नी रीठि मधी पार जागम करिय विचारह ।

भाणि करी सूर्यीपरिष्य गुरू, गुज गरमाना भाषा रे ।भामा०।

इति सी गुरुगीतं। (पत्र १ संप्रक्से)

#### वा० पदमहेम गीतम्

**हारा --- विस्तर परीट्र समृद्धि मिस्री, ए हासः ।** 'पदमह्म बाबक बंदह, ते मबिक्य दिन दिन चिरनंदह। मुरतद सम बढि गुद कहिया, समु नामद मन वंडित स्रहिमा । ११प० 'गीछन्छा' वंसद सामह, सारवर गाँध सुरमणि जिम राज्य। सागम सरव तथा जाज पास्क कियावर केरी साज शिप० स्पूर्व से संवय कीणड वपसम रस ममुक्ट अम पीणड। सुमित गुपित सङ्गङ् पास्यः,विक्र दोष वदाक्रिस नितु टास्टः ।३।प० चरण करण संचरि सार, बक्षि घरड महक्षत ना भार। ष्यान विजय सिक्षाय करह, इस बासुभ करम मस्र दृरि इरह 1814: (भी) मिन वचनद्र ममुसारक दैसन करि मदिवण नर सारद! निरमञ्ज्ञ होन्छ रक्या पालद, पूरव भूति भारत रुजवासद ।५।४०। युग्नपान 'जिण'बंद, गुरू, बिहरद महियछ महिमा पबरू । पन त किन सव-इपि दिक्या, सीरतादी बरिड संबम सिरमा IŞIप०। पन 'चाक्रम' ससु कुढि आयड, घन घम 'चांताचे जिल जायह। विष्कृष्टमास गुरु धन्न जयव,जसु पाटइ बिनकर जिम स्थमत भिष्ठा मन सह तीम वरिस जोगह, बिहरी दिन दिन कपनह जोगह। मसि रस काम मसि बरिसक्षभाषा 'बाबमीसर चित्र इरिमझटापश करन समय जानि मागाः,विक्र करि बारायन सुद्द शानाः। पदर छ अगाजन पासी माया ममना क्रक टासी हिए०।

पैन परमेष्टि तणह प्यानह, विस्ते गति मिगस्त्री करि कानह ।

कामाविस मादव मासह, मञ्चानह पतुना सुर बासह ।१०१०।

यान भगति गुठ पय पूना, तसु बास्या रंग रकी पूना ।

उन करने पन परिवार, गुठ नामह दिन दिन जयकार ।१११०।

उन करने पन परिवार, गुठ नामह दिन दिन जयकार ।१११०।

उन स्वत्र प्रनाति कीनह, परिवार हरका माना नीता ।१२००।

विश्व तथी चिंता चूरव सुम सम्मित्त मन चिंतिन पूरव ।

'सेवकस्तुन्तर' हम कोलह, तुम सेवा सुरत्य सम ठीव्य ।१३४०।

इति भी पन्नहेम गणि वालक गीतं, मैं रेजों पठनावे ।१३४०।

वालक की पन्नहेम गणि वालक गीतं, मैं रेजों पठनावे ।१३४०।

वालक की पन्नहेम गणि वालक गीतं, मैं रेजों पठनावे ।१३४०।

पामीजे परमत्य भश्य पिण सक्या पाने, पामीजे सब सिद्धि ऋदि वि

पामी है सब सिद्धि करिद्ध किन आसे नावे। पामें सीस मकत सदार सुद्ध सेत्र समाई,

पासे तेज पहुर विक्त वर्ख पुद्धि सङ्गर्ध। कृदि 'सुमनिरंग सुग्र प्राणिया, प्रदिश गुरु गुण गाइये,

सी 'चन्द्रकोर्सि सङ्गुर जिमा, प्रमु इमा कर पाइवे ॥१॥ सेवन सनरे-सान पोप वडी पहिचा पहसी ।

स्वन सनरे-सान पोप वदी पहिंचा पहेंसी ! भजराग रह भाष, बस्नो उत्तम मृति बहिस्री !!

अजदाग स्थ आप, बला उत्तम माँत बाईसी ॥ नगर विद्यादें माँदि, कांम गुरु अवको कीयो ।

गोत गान गारतो, मुगुर नो कलमण मीचो ॥ शुभ प्यान शान समरण करि, सुर सुनोक जरू संबरे ।

धुभ प्यान झान समरण करि, मुर मुनोक जद्द संबरे । बदे 'सुमनिरंग दियहा विषे, पद्दो पद्दी गुरु संगरे ॥२॥

विमल सिद्धि गुरुणी गीतम् । गुरुणी गुणबंत नमीजइ रे, जिस सुक्त सम्पति पामीणइ रे। हुन दोहग दूरि गयीनह रे, परमंत्रि सुर सामि रमीनह रे ॥१॥ **बसु जन्म हुओ 'मुख्ताण्ड' रे, प्रतिबृद्धा फिल तिल ठाण्ड रे ।** महिमा सह कोइ बसाजद रे, दुबर किरिया सहिताणह रे गरा। काकड कक्षिमइ अक्टारी रे, 'गोपो'खनुक्य ऋशवारी रे। विजला प्रतिबोध्य विक्रमा रे, मनमाहि भरी दिस सिक्सा रे ॥३॥ 'विमक सिचि' वह दयरागड़ रे, बासक वय सपसम आगह रे । 'आकृष सिभि' गुरुणी संगद रे, चारित क्षीवड मन रंगइ रे ॥४॥ भागम नइ भरम दिनाटह रे, परबीण बरण गुण घाटहरे। मिस्या मत बूरि निवारह दें, कुमती जन नह पिण बारह रे IPAII मद्म प्रदर्भ की माया रे किया की भी निरमस कापा रे। चप नप संजम आराधी है। सरमव निज कारिज साधी है।।६॥ भणसण करि धरि सुद्द झाण्ड रे, पहुता परभव 'बीकाण्ड' रे। पगम्भा सति सुन्दर सोहइ र बाप्या र्युमद्दमन मोहदरे।।५।। भी 'स्टिनकोरति' कामायई रे, पर्विष्ट्या भ्रम बेलाई रे। मुख्य साता परता पूरकर, संबद्ध मा संबद्ध वृदद रे।।८॥ भन मन्न पिता असु मामा र 'जयतमी' 'झुगतादे' आया रे । भारत् वैसय सुविसाखा र ऋक्षिकास्य चन्द्रनवास्य र ॥९॥ मन हाहद आवड आवी रे, बेन्द्र शुरुणी गई आवी रे। तसु मन्दिर दय दयकारा रै नितु होन्द्र हरण सपारा र ॥१०॥ 'विमस्मिमिथ गुरुणी महीयह र, कसुनामह वेक्टिन स्वीयहरे। दिन प्रति पूजा नर नारी र दिनेकसिद्धि सुलकारी रे ॥११॥ इति विमससिद्धि गुरुणी गीवं ।) समझ ।। (पत्र १ संमध्में)

# द्वितीय विभागकी अनुपूर्ति । श्री गुणप्रम सर प्रवन्ध

द्दा ---

मन परि सरस्वनी स्वामिनी, प्रणमी 'गोयम पाय ।

गुज गाइम सहगुरु तजा, चरिय 'प्रथन्य' प्रपाय ॥१॥

'बीर' क्रिनेसर शासन पंचम गणि 'सोइस्म'।

'जेंबू अल्पिस कवसी ताम पाटे केनिरस्म ॥२॥

तिण सनुत्रमे वयोतकर 'मो त्योतन स्रि'। 'सपनान' सपत गुण बन्दो साणंद प्रि।॥॥

क्षप्राम क्या शुन्न करना काण्य पूर्य हाल फामनी ---

'क्रिनेप्यर' क्रिनेपट्ट सुगागर अस्थर' सुगील्यः। 'क्रिनेपटम 'क्रिनेप्यः, सुगोत्तम नमे मरीस्यः।। भो क्रिनेपाद्र क्रिनेपट' संभारि

'तिनप्रकार 'तिनपन्त्र'कुञाव गुर , दिव सुग्यकार ॥४॥ भी'तिनपदम विचारद सारद को बरगणि।

भी जन स्रीय रुपिय गीनम् सम् समृत्रवाणि ॥ भी जिनसन्त्र जिनेसर जिन्नासर 'जिन्नयम ।

स्रो जिनकस्त्र राजधिर प्रगतिन बागम सर्म ॥ ॥ 'स्रो जिनसेर' स्पीरकर सागर कम गैमोर।

संबन पनर ब्हिन्ट, देवपनि हुमी धीर ॥६॥

868

हाल'---झडियानी ---तब बाबारिज इंद 'सीजेंसिंह मुजोद' हिंदे विमासियो ए ।

तम भाषारिक द्वं 'भागासह मुणावं' हिम विभासिया ५। भट्टारक पद ठामि, 'छानेद्दों कुक्ति काम,

बाजक आपिस ए, गुहपद गापिस्यांए ॥ ७ ॥ भावक जन मुविचार, मिसिया मन्त्री चहार,

वासक मोहवे थ, परिजण मोहि (ये)ए। 'मोहवंदा' शहार, 'मृठिस' साथ महार

मन्त्री 'मोदेवह ऐ, तमु देवागरूप ॥ ८॥

वसु सुव बुद्धि निपान मन्त्री नगराज' प्रधान,

सावय जिनवह य, वर्मेषुरन्यह य । 'तगराज' यरियी नाम, 'नागख्ये' कमिराम

'मगपित' साह तजी प, पुत्रीसहु मजीय II E II

तम् हरि जिल्पा रहरू मन्त्री 'बच्छागर' मन्त्र, इसर 'सोजासक' यः चतुर हो सावह पः।

कुनर मानानाहर ए, चतुर इ। सावरूपः मन भागी च्छाइ, जाणो धरमइ छाइ,

संप भागक रहे ए, 'शकरात' इस कहेप ॥१०॥ हाल'—समाधानी —

मद्दाजन सदित समासमण, 'बहराज' करीय विमासण चयम महुरत साणी बतीस स्क्रांगो जोणी ॥११॥

'जयसिंहसूरि ज्यसेने बाद्या आपये रेने 'मीज माई विज्ञार हरस्या स्वजन अपार ॥१था

राष्ट'—घवल एक गाहीनी'— मैंवत पनर पर्मठे जांपा, शाक चबदे इकत्रीस सम मिगसर सुदि चढ्यो शुरुवार, रात्री गत घटीय इग्यार जनम ॥१३॥ पत इत्यारह ऊपर वाम जनरायाड ऋष्य योग वृद्धि । 😘 छने गण बर धइ योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥

दाष्ट —उष्ठाखानी —

पनर पंचुइतिरिक्षें बिह्या मन तणे ह्यें। हामदिन दीपीय दीख, मीट्या गुरु नी मीग ॥१५॥ दिनदिन पापए ताम योज ऋग्रानिधि जाम। क्रमें क्रमें विद्या क्रम्याम, कोनमु सुहुगुर पास ॥१६॥ सूपो संज्ञम पार, मयण सुदृद्ध मद्द टालः।

रायहॅम गति हाले. बयगे समुद्र रमाखे ॥१७॥ दाष्ट —भमरकाछीनी — 'योपनगर रक्षियामणी नमाभ०राजको 'र्गगक'। राटोड बंद मिरि तियो तमा म॰ रिद्धि तिमी मुरदैव ॥१८॥ एक्ट गोत्रे बरमानिये तमोभ० गांगामोत्र 'गार्मिय । सना' 'पना नोता गुरुनमो भ व्याधनो माणि व्यर्थप ॥१६॥ बाबा देवमूर'ने हतु नमी समरायो० मना पुत्र 'दुन्द्रत स्महत्तपाम । (महत्रपाम मृत गुप्रतिना-ना मानमिय पृथिवारात्र । 'गुरनाय 'कसपुर देनयाना स॰ सार वत्तम कान। मुरना मन नीन मना ना मक भान भाना बोबमीह ।

मिछी सर्ट्राव विवासिया ना भवतायी जानस्वाधीस महियात ॥२०॥ • दिनारकी भार।

मान 'रायरोबी नाग नाने मीट मबीट • )

४२६

निपुण 'नेतागर' इम ऋदे तो म०, सुत्रऋषो भ्री नरनाइ । गुरुपद मह मंडिस्यां भा रे ! तो भ०, मांगाद तुम बोसवाह ।।२१॥

पामी वसु मायस को, दो म , चिहिदिशि मोक्की छेरा। संप छोक सह माबीया तो म०, याचक बढ़ीय विशेष ॥२२॥

सामग्रेत्र कित वावर्षी हो भ आरिम कारिम रीत। कीपी विगति सोद्यामणी हो म० सदद गावे गीह ॥२३॥

ख्यान दिवस सब मावियो तो भ०, 'बहगछि' 'पुग्यप्रमस्रि' । सुरि मन्त्र गुद्ध कापियो म०, बाजे मैगस तूर !। २४ ॥

'सिनमेरु सुरि' पाने बयो हो भ०, 'जिनगुक्तमुसुरि' नाम । गच्छ नायक पर वापियों सो स०, दिन दिन अधिको मांम ॥२५॥

संबद् (१५८२) पनरविद्यासीय हो म०, प्रश्लाम मास सुर्वन । पक्छ बोध गुढ बासरे हो म , यहना मन राजे रंग ॥१६॥

सौष पूज करि इप सूत्रों सामान्यां बीधा दान। 'रागराय' भेटण करे तो भ० आपे ते बहुमान ॥२०॥

दाखः—बाहणरी — संबद् पनर पंच्यासिये ए संपत्ताचे सर्वेचे सुरयात्रा करी ए।

'बोध नयरे' आपूत्र मक्षियण चुसकेरे ॥<sup>२८॥</sup> चरमासा बारह कर्मे य हुमा महिश्चय राजनाथ सामारण ऋगद्माय ।

बात करे मिसी पम 'बेससमेड' मन्त्री पणा प ॥२६॥ पन पन कल्सर मासः धन घन देविद्युषः।

चरण क्रमञ्ज गुरुराय तथा, जिल दिन सेटस् ए। मामे इए मन निद्धि, सब सब मेटी सु ए ।।३ ॥

नासे जनम धुकपरच भुगुरमी देखणा पः। सुक्तां सुत्र विचाद, नहीं कीते मनो य ॥३१॥

पैनपाछ' 'सदारंग' 'भीया' 'बस्ता' बरू प.। 'रायमरूड' 'चीरंग', छूटा 'मोजा' परूप।

हव परे छम् समवाय, सात्ये टेख आवियो ए।

पठनायां 'जल पंच', सजस तिहां स्पापियो ए ॥३२॥

विभि स वदी पाय, स्<u>रा</u>ट ने बीनडी प।

करि भाषी कर अल, वर्षि चन्नसी छवी प ॥३३॥ मानसरे जिम इसि, पपीक्ष जलम्बर ए।

विम समर हुम्द्र नाम, ब्रंसण सावय इरु प ॥३४॥

राष्ट्र--गीता छदनी ---

दिवे हुम दिन रे गच्छपति गजपति चास्ता,

पुर मामो रे बादी गय भव गासका।

म्ब्रेस रे 'जेसक्मेर' महि मादता

गुरु भाषा रे, पंच सुमति प्रतिपास्ता ॥३-॥ पावना पंचाचार अनुपम धर्म सूचो मासीय।

भाराद विवेतरसी ग्रुड विनि, संबन् पनर सत्पासीप।

परमाई विजय सुबेस बाजिब, गीत गायति साविया

नर नारि स मोटे मंडाजे, पोपइशाने मानिया ॥३६॥ नित नव नव रे, सरस समा वेसण क्ये,

सेवय क्यारे विक्रिय भाशा पूरवे।

राम राजा रे सप सप चारित्र शुण स्तवे,

गुरु इया परी रे चन्द्र गम्न कुंसोमने ॥३७॥ धोमने पुनिमचन्त्र परमट, ब्यून नामा सुर गिरू ।

मक्दांश माम प्रसिद्ध सुणिये वैज शीये विजयर ।

क्रिक्स अधिव नियान गोयम जेम महिमा मंदिरः ।

मोलीयां बास मरी बपाने, सूहन रेमा श्रमु सुंदरु ।।३८।।

डाल —संक्ष्य पनरे चवरानुंद, 'कुणकर्य' भूपाका रे ।

११२८

मो शरहरतन्त्र राजिया तेरो सुजस भपाह रे।

मोटी बात यने मनी धर्मध्यम बाकीसे है।

महुम तप मंत्र सापना, आसन तम प्रकृष रे।

करिकट जैवर छाह्यो वरिष वरिष यन गाने रे। तामे चमके बीजको जिंग जस परहो बाजे रे। सै०॥४४% सर तकार दृह परीया, नीर निवाल न माई है।

धर्मकृत वपना हुमा, पापन पास सुकाई रे । सं ॥४५॥ माद्रव सिव पश्चिम तिथे प्रथम पहुर सर पूर्वी रे।

वया धर्म दीपाववा राज पास मुकाने रे। वंदी बॉलिक गुन्दें पड़यों, तिगढ़ बंध संप्रादे हे ।सं० ॥४७॥

मेरी नफेरी शक्तरी डोड इमामा बाजे रे।

पंच सम्द जिस परवर्षा स्विधि पटोझा राजे है। से 119/८/1

रूपवनी सुदव नारी, धवस मंगस मिस्री गावे है।

संकताद विक्रि पूरिमे क्यासरे गुढ माने रे। सं॥४६॥

मुद्गुर इण तप अप करी, कास्र निशाचर चूर्यो है। सं ॥४६॥

मेथमाखि सुर माचीयो फुक्त काल इम लंपे रे ॥४३॥

चपाभये गुद काबीने, भावक तथी अगीसे रे । सं० ॥४२॥

कुपा करो सह जीव तो 'वरसाबो जस्मारू रे । सै० ॥४१॥

कर नोडी ने बोनवे बांडी पूजजीराय (१पाया) रे ।सं० ॥४०॥

संबन् पनर चडराणु ए. (मान्यवंत मूर्मक्छे) गण्डनायक बोस्पया रे।

कस समावे कन सीवता, वेसी करामा रे 1३८।

डाछ' —संगदुबस्स जांण, साणमाने सबे,ग्रुनिवर मोटा गरूपती ए। राष्ट्राण पर छत्रीस,लरो झमा गुले, वदन कमक बसे सरसती ए५०० पारित पंगो हेह, मोइ मझमड, ने तमा गंजण बस कीयमो ए। पो कपस मद सह, सबर कारे इक, लंडी ग्रुमस सदा छोयो ए ।९१।

चो कराय मद बह, भवर घरि इस, संबी सुझस सदा सीयो प (५१) 'र्जबु' सेम सुसीस, 'वयर स्वामी' कडी, विज सोपमे कवियण दुळे ए । भारत प्रमावक स्दि, जिनसासन क(श्रीया, महिमा सस समजण कसीपांष-२ सारुप बायज भीर वाबन जरिपति सुरि मंत्र बस्ने सापिया ए । मारुपो सदगति पंग, इ पिको तुर्गति राष्ट्र साह्, संघ वापिया ए ।

हाल -- कोडी जाप पद्धारण वप सदा रे, करि इ.द्रो वश पंच। सारणारे २ सीस समापी गण सुदा र ॥५४॥

भार ज्ञान भारे भागम वर्छ रे, जाणी जीविय गाँव । कामे रे २ चोरासी खाळ प्राणिया रे ॥५५॥

संक्त सोखसे पंचाबने रे, राप बाहुमि बड़ी (सु)र। बार रे २ आहार त्रम आगसण निम मने रे ॥५६॥

र्धंप साक्षि पद्मराण इत्यारसे र भावही बन्ना र्घयारे। साथ र २ सरत तणी परिसादना रे॥५७॥ पूजक निज्युक विद्वंपरि सम मने रे मरिबंत सिद्ध सुसाय।

भ्याहर २ पनर दिवरा, जिनवर्ग संख्याने र ॥५८॥ सूत्र सर्व वितन चित्रस्थाने रै भारतेष्ट्रप पहिच्छत ।

सुद्गुत रे २ कम्समास इम पंचतु (त्व) पादयो रे ॥५६॥

द्वात नद्धमा बेशाई मास ग्रहाब, इसीय असून घाट पाट पाट सान सुर कार करति अण, गुज गावे सुर नारि।

'श्रीमिनगुष्प्रमुस्रि' गुढ, सम्बन्धस सुद्दशर ॥६०॥ इम गुन्छ नायक च्छा गुणनण स्थल रोइण मूचरो । संभार चार्रो वेगवारल संध्यास म चोबरो ।

'मीजिनसेद स्रीत' पाटे, 'जिनगुण्यमु स्री' शुरी । वस भवत 'जिनेसर स्री' स्रेप, बद्धि-बृद्धि शुरी ।

#### श्री जिनचन्द्रसुरि गीतम्

हास्तर-सद्भाव भवित्र जिन सीमधो है। 'मरुपर' वेसे मंडणो है, मीपुर 'बोकानेर ।

नवनर पुरु नक्या राज्यात्र वाकासर । 'रूपनो सम्बन्धि तिहाँ रे, पतकर लेम <sup>पुनेर</sup> सनकर लेम हुनेर रे साची, 'रूपा दे' तम्स मानी बाची । जायो पुत्र रठन्य जिल्ल (ता)ची, महिस्पल ह्यन हरूल बरणे राची

जायो पुत्र रहना जिल (जा)चो, महियाल पुत्र कुछ बरने राणे ! जी हो 'निक्प्बंद' बी जी हो, तु जिल सासल दिलगाएके ! गिरको गण्डालते हो तु दो सीची सिरहाएके । से मुरफ्तीजी (१) कुद्दबुद्ध निम्म बापती रें सारा कुछा प्रतिक ।

बास्ट बये वर्मनी दिमा समता रस सबसीज रे। समता रस क्यमीज रे बाजो, भात जिला मन बरस्स साजी। समने जिल्लो सम्बन्धी कुला सुरुपोर्ट सुरुपोर्ट सुरुपी

गुरुने विद्रालये सुम बाणी बात यह ओसंघ घणी सुद्रा<sup>यी । श</sup> मविसागर किंद्री कृटी रे 'भी झेसक्मेर' गिरि माना ।

'बीरजी में देखी करी कोपूज्य क्यु हुद्दाया। भी पूज्य क्यु हुद्दाया रे माह, सेंहम चारित्र हे हुत्स्वाइ।

'वीरविजय को नाम सवाह, मापनी विद्या समझ सनाह। ४।

भवसर मांगी साविशो र, सहूप सावजी पाट । भीक्षेत्र 'मेससमेर' में र, कीमो सति गहरात ।

भारत जससम्बद्धाः सं र, कार्या भारत ग्रह्माः भीयो सर्वि ग्रह्माःने र संशो, 'श्रीक्रियचन्दसरि' गण्ड चंदो।

कुमति ना मठ दूरे निकन्दो, मेठ वणी परे निंदो । ५ । धोमागी संयु जिसो र, रूपे 'वयरकुमार' ।

शान भूतमद्र छारिको र, छन्चे गोयम भवतारो ।

अवमें भीयम अवनारी रे ऐसी दुणको ह कसी .. ।

स्कं भागे बचुमों जेसी इण भाग सम कुमती तैसी ।६।

'मीजिनेश्वर स्रि' मे रे, पाट प्रतन भाग । 'बासमा' गोत्र कका निधो गच्छ 'वैगइ' सुस्तान ।

गण्ड बिगइ' सुक्रमाण रे साची, ओर कुमति कदाव काची । 'महिमसमुद्र शुरु चरणे राची, कविषण दम गुरुना गुण बांची ।अ

नं० २ राग गौडी भाषननी परम संवेगी परगडो रे चाबो जम चिट्ट ग्रंडो रे। चीनार बडा छत्रपत्ती रे माम जपे नवर्मडो र।

क्यों किम बीमर त गुर जुगपरधानो है। मिनकन्द सुरिजी भागु मिरोमणि जाणो है।१। पंप महाजन पाळना र करना क्य बिहार।

सबिक सीब प्रतिवासना रे शूड न कपर तिमारो रे ।का२। सूपा घरम सुगापना रे अविरक्ष बाग बग्याम ।

मेपनको पर गाजनो र मापा पतुर मुजागा र १६१३। स्था संगय मोजना रे प्रश्चन चयन प्रमाग ।

सुर्य सामना र प्रश्चन वयन प्रमान । चुम्मति सनि चु रदेहना रे परना नित पमञ्याना है (काप्र) शुद्ध प्ररूपक भाषुत्री रे लेना परम जिहात ।

गुनियोंने मामय हुना रे स्थारता सह खत्रो रे। ह ह्य

४३२

पंडित ना पासक बढ़ा र, दोना तजा माभार । तेइने तुरत तेडाविया रे, कांची सुकिरनारी रे। कांदी

इंस तथी पर हाख्या रे, पंच सुमति प्रतिपाछ।

ते गढ़ सां सहया नहीं रे बास्त्रजी परिकासी रे किंधी चन्द्रतच्छ ना चन्द्रमा है गच्छ 'बारहर' मिलगार । बेगड विस्त परण बढा है। जिनशासन जबकारो रे 🕸 🖾

गन्धनायक दोसे भगा रे पिण इक्षा वारा सरील। तारानाण सह प मिसी रे, बड़ो किम सार सरीका रे। का है।

धन 'सपा है' मानहीं से धन 'बाक्जानी 'रे' बंझ। पत 🗫 'भरत' मरोन्त्रनो रे, जिल्लो बपना गुरुराय 🕻 सो रे 📭 । १०) सुगुद 'बिनेस्बर सुरिजी' रे बाल्या जिया निज पाट ।

ठाम ठाम बर्म दीपच्यो है, बरहास्था गह गाडी है (कारह) संबद्ध सतर विरोत्तरे रे भग तरम पोप मास ।

करे बजराज क्यों गया है घर जिन क्यान ब्ह्हासो र । कारेश 'भी क्रिनचद्र सुरोस्द्र' नारे शुष्य गावे सर नार।

तिण धरि रेग वयामणा रे 'महिमसमुद समझारी रे कि!१३! भी जिनसम्बद्धारि गीतम्

राग-तोडी--भाग सप्रत्र भवतार । संसीरो ।

भी 'जिनसमुद्र सुरिहनरं मेदबो नगड' गच्छ सिणगार। स ११३ भी भोश बंध' 'भागास मनल सब मानको सिरदार ।

भावर सहित सगढ भाष्या विग भी 'सांस 'नगर' महार रि!

'भी भोगाम' 'हरराज को नइन 🛎 जिनवस्त्रुम्रि पन्चार। 'महिमा हर्षे इन्हे जिर प्रवर्षे जिन सासन जगकर। १।

अन्य गीवमें मावाका बाम कक्साई किया है।





#### ॥ स्रोत्रद् ज्ञानसार अवदात दोहा ॥

ध्येचन्त्र सुत उत्पत्रमी, श्रीया विभाग छोच । दंबनरायण दारानुं, को समय गति साछोचा। १॥ मदारै इक्डानरे छाइ मेस री छांड। मान जीवग दे जनमीया, सांड जान नर सांड ॥ २॥ वास जनमें देन मुं दोशं जनम छदार। यरम बार बोक्षी गया. बारीनरे री बार ॥ ३ ॥ यी मिनदाम सुरिसल, महारङ भूपाछ। यीकानेरज वंद्रीये, चड्डी गति चौसाछ॥४॥ मीम बदाय बदमनी बदमागी बदरीन । रायभन्द राजा महीप प्रगडवा पुग्य प्रयोत ॥ ५ ॥ निण पार्ने इय कसि नपे जांत्रयो था निरह्म । वाये राज्य यागरे मुख्य प्रमारे तंत्र ॥ ६॥ प्रगमें सुरवसिंद्व प्रयुक्ति को जनमुरी मीता शासमार संमारमं आये सोक महीत्र ॥ ७॥ मीम सरामय माहरै चनि भारे चौराजा। श्रद्यती संस्थिती संपर्देशी साम्राटा वासानी बायड भरी भरी रागाही राजा। क्सनर गुर गगना बार्ग रतन मधी महारात ॥ ६॥



## क।ठेन शब्द-कोष

|                                 | 4     | 1                                                                                                       | भयमिकि                                                         | ६३ सामने नहीं हुआ                                                                                 |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नेक्यच<br>अस्मित<br>क्यीजसङ्घार | 146   | क्कुवार्च निष्क्रक<br>विस्त्याची<br>वह सकि क्सिसे<br>स्मिताल सेंबड़ी<br>कर्ताको क्रिकाने<br>वर मी क्स न | अञ्चलकारी<br>अगस्य प्रमुख्य<br>अग्यस्य<br>अस्य<br>अस्य<br>अस्य | मिद्रा नहीं। ३९८ मधुकम । १३० मधुसरन करो। १३९ मधुसरन करो। १६८ मधुसरन । १६८ मधुसरम । १०८ मस्ति, है। |
|                                 |       | हो अन्य तक कि<br>कानेवाका स्वयं                                                                         | अ <b>न्यकि</b> (गरि                                            | क) १६६ भन्तक राजा<br>का गढ़।                                                                      |
| धकोड                            |       | भोजन् सकरे।                                                                                             | भिक्तिप                                                        | ५ <b>५ वरावर, पुकरक,</b>                                                                          |
|                                 |       | भक्तरोह                                                                                                 | 1                                                              | देश ।                                                                                             |
| भगदी                            | **    | वर्धी किया हुमा                                                                                         | <b>भगेरिव</b>                                                  | ३९३ दूसरी ।                                                                                       |
|                                 |       | क्योर अभिपद् ।                                                                                          | अध्यवर                                                         | १३ भर्षित किया                                                                                    |
| कारोजिङ                         | 3 12  | भपराक्षित ।                                                                                             | {                                                              | दिया ।                                                                                            |
| जवारा                           |       | जो बोर (विस्र्य)                                                                                        | सव डिप                                                         | १८ पकडीत ।                                                                                        |
|                                 |       | meff it :                                                                                               | ugt <u>I</u>                                                   | ३६६ मधाम ।                                                                                        |
| धरवनि                           | ,     | भाइ भी।                                                                                                 | मरम                                                            | 4 SIGHTS, STEEL                                                                                   |
| धरुपाधी                         |       | 377 <b>48</b> 1                                                                                         | सस्याक्तान                                                     | २७९ मिध्या कक्षत्र ।                                                                              |
| भर                              |       | भार 1                                                                                                   | मियड                                                           | <b>३२९ मिटिला</b> ।                                                                               |
| भडगनिका                         |       | कालका सामूपण                                                                                            | शशिया                                                          | रक्र नाम।                                                                                         |
|                                 | (1-   | विषय ।                                                                                                  | अभिनोरड                                                        | ९६ वदा सभिवद्य ।                                                                                  |
| MEIR                            |       | ME 1                                                                                                    | <b>अभिदाय</b>                                                  | १७९ मास ।                                                                                         |
|                                 |       |                                                                                                         | जामहाम<br>समस्य <b>ड</b>                                       |                                                                                                   |
|                                 |       | प्रदुर दान ।                                                                                            |                                                                | ३७१ दुमार्च मिष्यात्व                                                                             |
| भन्मार ६                        | × 541 | घर पीत समि                                                                                              | <b>अमहीमान</b>                                                 | <६ निर्म∉ मानवाका                                                                                 |

| 077     | 4106110 = 4      | 1.1 mad (1)   | ١٩            |
|---------|------------------|---------------|---------------|
|         | ~~~~             |               |               |
| धमारि   | १ ६ महिंसा।      | <b>भसरा</b> क | ९ वड, बहरीका  |
| ममी     | <b>४१ अपृत</b> । | असिनि         | १८ अधित       |
| भागितार | १७० धमत धरतेशा   | erform:       | ३३ सक्ति महित |

४१६ क्रमारि वेतिहारिक होन काम संग्रह

| 44444          | १ कर समृत सर्ग्याक             | शासम इर्शकाणाना                        |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| समृक्ति        | ११० सनमोकः।                    | मसिव ६६ शसदु≇                          |
| सवरावह         | <b>३२ पेरायत हानी</b>          | सहिनाम ३८५ शनिवाम                      |
| समाम           | <b>४ क</b> ज्ञाच सू <b>र्व</b> | पश्चान                                 |
| भरगदा          | ८४ सरमत                        | निसानी।                                |
| वरवा           | १९८ पूजा                       | शहियासनं ६२० वेहते शहुपकते             |
| मररि           | इर मरेरे                       | सहिठान सक्तिमान                        |
| सर्मक          | रक्र वाज्य                     | क्षेत्र १८३ जैव शास्त्र                |
| धकरतो          | १९४ मधीरव                      | अंगोक ७ प्रम                           |
| भक्त्यो        | < <b>० विरद्</b> रमस्य         | शंबाड़ी ३५७ हात्रीकी संवारी            |
|                | भोर्चुमावा                     | (दीवा)                                 |
| भ <b>िय</b>    | ८६ शकीचे श्राप्तिय             | क्षेत्रापृत्रि ३ सस्या देवी            |
|                | मुख ।                          |                                        |
| भक्रीप         | १ सकीक,सिक्या                  | <b>मा</b>                              |
| सबयाइए         | ६ सदगाइनकरवा                   | भारका ३ मानुष्य                        |
| व्यवदा         | १० समोध्या                     | शास्त्रो २५६ ४ र शासुष्य               |
| <b>संबं</b> गत | १७ २६९ गुन, चरित्र             | नापसि ३८७ बादेख                        |
| _              | विसेंख।                        | शाकरा १४८ शस्यन्त करिन                 |
| अवगरो          | १९९ स्वीकार करो                | शासदी ३१६ विपदारसम्                    |
| भवनरिङ         | ११ अस्तार किया                 | प्रतिकाल≎                              |
| सबरोह          | ६ अन्यापुर बेरा                | आकातीबर् १५७ सम्बद्धीया                |
|                | ম <del>টিকন্দ</del>            | आगर ८१ घर तिबास                        |
|                | रोक्ता।                        | লাৰ লালায় ৬ ३৬१ লালা                  |
| का वे क        | <b>१३ भरका</b> नारी            | सा <del>वदिनि १ शावन्दरायक</del> (में) |
| भगदरह          | १ दूर करता है                  | मारेक्कार १६ साधाकारी                  |
| शबिद्यम्       | १४८ धरक, सविद्व                | सानु <b>क्</b> रवी १९३ कर्मका एक मेर   |
| नस्मानो        | ८३ व्यसमान                     | शतुक्रम                                |
|                |                                |                                        |

| मापै        | ९७ स्वार्ड             | इंडि १०३       | ३७३ प्रमीपर         |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------|
| भाम         |                        | इसर            | १९ पसे              |
| साम्बाबर ७३ | २८४ परस्परा सस्त्र-    |                | ३६ ईंग्रेंसे        |
|             | दाय ।                  | <b>प्रं</b> दा | २८५ इति             |
| भाग्निक     | ११९ वयन्या,(इविगर्वी   | •              | ŧ                   |
|             | का स्वागविद्यय)        | रेति           | -                   |
| भाषरिष      | २६ भाषार्व             | हाव            | ३२७ शान्यादिको      |
| भारत        | १९ प्रकार              |                | इति पहुंचाने        |
| भारा        | ₹ <i>८</i> २ <b>च%</b> |                | बाठ चुरादि          |
| साराइक      | ५५ आराधन               |                | प्राची ।            |
| भारित्र १६  | ३७६ जार्च              | र्द्य (छमति)   | २६२ विरकपुरक        |
| भारदृष्ट    |                        |                | भक्ता               |
| भाषतिह      | १६६ चड़ा               |                | ਰ                   |
| भागि        | ३९३ सालिहर             |                | _                   |
| भारतिका     | २३ व्यप                | बहारहु         | ३६५ उपक्षा करना     |
|             | १८ प्रमी               | <b>बके</b> स   | ३ 💌 अपर्या भाग      |
| मानापग      | ३२८ मालायन             |                | वास                 |
| वादतिया     | १ ३ भा ग्रंह           | उर्ज्देरिय     | ३९२ व्हक्षवित्रगुपा |
| भावसं       | १ दोनों दाय गुद        |                | ३३१ पना             |
|             | 🕶 पैरीपर समा           | <b>इ</b> रराम् | २८ उद्द शतरा        |
|             | कर अपन्यानक            | उच्चेमि ६८ ह   | १५ इ४४ गाप          |
|             | पर न्यानकी             | इस्3ांग        | कम्याद क्रम्यच      |
|             | चन्दन किया ।           | र जवासग        | ६ ३ दरस्याः कामा    |
| मामन्त्रीय  | दे विकटमाध्यामी        |                | १६६ प्रकाशित किया   |
| भागेतावन    | ४१४ भाषवर्गी           | হলহু           | ४ रमम               |
|             | शापीन                  |                | 154 K 47            |
|             | _                      |                | > कताहा             |
|             | इ                      |                | ११ उन्स्वभागभविधि   |
| teer        | 1) at-at               | इपश्चिर        | ४ बन्तका            |
|             |                        |                |                     |
|             |                        |                |                     |
|             |                        |                |                     |

|                 | * * ***             |               | 14 4-17-11        |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| बन्धसा          | १९१ जरूर हुए        | <b>३</b> भविष | १८ ऊ चा किया जाना |
| <b>ब्यबोपमा</b> | २८८ घोषत्रा इंद्रोस | क्रमाद्दी     | २२६ उसेय करसाह    |
| बगरिसि          | ४ वपस्तकर           | 1             | ए                 |
|                 | <b>utu</b> r        | पुक्रसम्ब     | ३ २ एक बार        |
| दरमान           | ८७ तर विभय          | प्रीम         | ३७ पसे            |
| उपनक्ष          | ११ बलम्ब हुन्       | पुरमासमित     | २६२ एक्या समितिः  |
| रपसम ६३         | 11                  |               | निर्देश भाषार     |
| 12              | ३२३ शान्ति          |               | का ग्रहण १        |
| डफ्सस्य         | ६६७ उपरामन          |               | एं                |
| बण्स            | ३० इस्माह क्रमान्ड  | प्राच्य व     | (६४ <b>दा</b> ची  |

पेतिहासिक जैन काम्य सेपह

1 ---

236

करम

**CE**2

क्यसमा

क्सामहि

कमर्था (वर्ष) २५८ वर्ष

€सम

द दरा

v v <del>str</del>

उपरम ११ ज्यामा १६२ व्यक्तिम हुआ उपनाड भोडीहा

१९ उम्मुक्ति किया भोकगड ८२ संबा करता है। वस्तारा ४ ३ रर उराजे भोसर १५४ भीपम १४५ इप्रोटमाइ 1 Server

न्द्रवास ३५३ थ १ इस्त किया उपाद्याचार ८ ५ । 44 कारा १ करनेपर ११४ कता निवेप

water. ३५१ वसोत 1 1112 and a ९ कानोरंप थावन्दित. **au**ft ३९८ मासर्व और

**द**रसाहित प्रमेश बोबक

**EURTH** 

8 क्यारिका १८८ गोलका जान क्राहर ९१ डोक्स बहाबा

३१६ द्वरापदी

३५३ कस्त्री

बन्मपपरीरदद २७३७५ प्रकृति

**११५ इटाकिया** 

३८ द्वाची

३०१ करवान

६३ कविराज

१ काञ्य

३ कवित कान्य

३५३ लाज मान माना

क्षि छ )

१९७ बहाब, विक्रिय

६४ किन्ता दुविका

काबोल्यग

कोम (४ संसार

विज्ञाना बाता है

प्रस्ताः, स्टब्स्

\* **484 441** 

३८ दाधीका गंदन

३९७ करता हुमा

क्यीपानङ्

करामधी

**4** 

क्यत्रो

the state of

केसका

44

ST2

क्रस्ट

करंतर

नवाश

Serie.

**AME** 

कराय

क्यक्रीको

काइमाग

कागद

**u**rt

444

and A

**कामक्**मापम बक्तेके समय पैर बरतेके किये वस्त्र

फठिन शस्त्र-कोप

किन्स

कियानि

किसय

<del>िं</del> वि

Refere

कीला

अपग्रह

<u>इच्डि</u>

**T** 

र्जित

**v**iz

**दं** पहली

केरारा

केरर

कस्द्रा

कोरीर

कोड

काडि

काडीवड

कारिक

दंशभा

हाप्पा कामगर्वी१२३ २५७ कामपेषु

शास्त्र **कार्चस्वर** किक

कामित १५१३३ इच्छिय

३८७ करावा है रहा स्वर्ग [

प्रश्य कारे

८ कामकंशके

समाम

३८९ कीचि १७ क्या

३२ स्थाय १ क्या **का** ३६० ३७९ किमपि हाउ વર જિલ્લ ११३ कीकी te mur grus १९१ इपि १८४ मिष्या १ कड्या १७ चुंडुम पत्रिका ६११ कोने १ ४ राग विशेष १ ४ का

३५१ केस्के कुळ

३६१ अष्ट, समनो

४१६ करोइपिट

१५७ क्षेत्रको

२९३ कोलकतब बोर्ड

३११ कीयक

८० ९९ कारि

| 880                                                                           | पेतिशसिक र                                                                                                                                                       | न काम्य सं                                                                                                      | य                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कंतीर(व)<br>कंतिवह<br>कंतिक<br>कंताक<br>कंता<br>कर्मा<br>क्रिमा क्यार         | ३८४ सिंह<br>१२ क्यांच्यर<br>१६७ कर्म इत्य<br>१९६२ कांसीका<br>बाग विश्वय<br>१६९ चक्कर जनसे<br>१७७ खड़ मार्गका<br>उद्यार                                           | कियबाध<br>कियब<br>विद्वाहा<br>नोरद<br>चंतरपाड<br>जोनि                                                           | ४ क्षेत्रपास<br>३८० इटना<br>१९८ साथ बन्दु<br>विशेष<br>१ स्रीत दुग्य<br>४ ९ स्ट्रेशपास<br>१६ स्राजी पूरणी<br>ग                                                                                                        |
| काम<br>काम<br>कामा<br>कामानिक्<br>कार<br>करहरू<br>केरहरू<br>केरि क्वर<br>कामो | रव<br>१६६ माड<br>१६९ माड करना<br>११९ एरं किए,नासकिए<br>१९ समा करवाका<br>१६ समा करवाकर<br>१६० समा कर<br>१६० स्थान<br>१८ स्थान<br>१८ स्थान<br>१८ स्थान<br>१८ स्थान | गडरी<br>गड्ड<br>गडगाइ<br>गडगाद गेडि<br>गडगाद गेडि<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड्ड<br>गड | १ ६ गोडी रास्त्री<br>६ २० गोडी गाउँ<br>१ ४ गोडी<br>२८६ सञ्ज्ञाम<br>१९६ हामीको बाक्रे<br>स्थान कडवा<br>१९८ हामीको बाक्रे<br>स्थान कडवा<br>१८८ हामीको समुद्र<br>२ स्क्वा<br>१३ गाउँ<br>भाग स्थान<br>१३ गाउँ<br>१३ गाउँ |
| कारीयर्                                                                       | २९१ सदन करवा<br>१६२ संवय करवा                                                                                                                                    | गरही                                                                                                            | ३३ शहास्त्री<br>३३३ शहास्त्री                                                                                                                                                                                        |

गरीयो

गमक

n Ber

गहमहद्

गदगदिव

गद्रगाद

मास करना

**११५ स्वाफित करवा** 

४ ८ थ्या**न, श**क्ति

५३ शुस्तकसाव

९८३ कमी बुदि

सरदार

२८९ किइसव सेवा

चारे

**uh** 

चान

चामो

विकार

२७० महा

8 8

१७५ वड़ामारी

३ १ ३१५ प्रसन्द्वास्त्र

बोर

|                              | कठिन शस्त्र-कोप   | 886                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| गहिर १ गहरा                  | यासन              | ३०१ वाकना            |
| प्यूषी ३३७ ३३८ गई ई          |                   | ३ ३ समाय             |
| गद्धी                        |                   | ३३८ वर्षे            |
|                              | करनवाका यास       | १६६ अपनेसेधाना       |
| माएम् ३८४ गाठ                |                   | हुमा दशी             |
| गावांमप् १४                  |                   | च                    |
| गास्वड ८ गुडा                | या चडपर्वी        | १८३ प्रपर्ने तिथी    |
| <u> </u>                     |                   | १८ भीमड              |
| निक्तिरी १६३ वाच             |                   | १ बीमान, चतुः        |
| मिन्धा ३ बहा                 |                   | शाका चार्गेभार       |
| ग्रमी १५ सम                  |                   | १५८ बक्सी            |
| গুৰদিৰা ভ ২১ভ গুলা           |                   | ३८ चलपा चल-          |
|                              | बाम               | वर्ती राजा           |
| गुवनिदात्र ३१ गुत            |                   | ३८८ चमका             |
| पुराजी १८३ भर                |                   | ३७७ भरवा             |
| प्रति ११६ १७६ २ ० स          |                   | १६५ जाति             |
|                              | ना चारित          | १६३ चारित्र          |
| गुप्तार १९७ गुर              | इ.प्रमाद्त विषयाम | ४६ भत्यवास           |
| गुरी १० नज                   | नरी भूका          | १६३ भूष्ट शाना       |
| ₽η.                          | re fra            | दिवन्ति द्वारा       |
|                              | ब्राजादी व्यवस्थि | ३१ वडावर्गस          |
| गुरु ३८१ वना                 | क्षा च्यरी        | ३३३ बाम विशव         |
| पुत्री हिंद्रीह              | ্ পা              | % < <b>%</b> T       |
| गार्क इत्र गाव               | भौरभाइ चान        | १८१८ सर्वाष          |
| ū                            | चांचा             | दर गर्गावम           |
| ₹ <sup>2</sup> t (4 t) + tit |                   | - परार्थ (वहर        |
| पार्ग ३१६ वर्                |                   | U                    |
| चर्मि १ वर्ग                 |                   | र्दा शासम्बद्धाः १~४ |
|                              |                   | -1-                  |

| <del>प्र</del> वा | ३०० वस प्रदेश              | बाध्यश्र्   | ११६ सकावा        |
|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>कर्</b> ग      | १५२ धर्म्य सम्ब            | मार्क्शक्त् | ३९३ मुरक्ति      |
| -                 | १५ ३५ रक्षिक               |             | रचना संमा-       |
| कस्पित्र          | ३४९ क्रमा                  |             | क्या             |
| <b>७विद</b>       | २४ च प्रकार                | बाइ         | ३७० जिसके        |
| कातिका            | १ ४ बादी <del>व्यापक</del> | क्रिक्टर    | <b>३६५ जितवर</b> |
|                   | <b>ল</b>                   | क्रिपक्ष    | <b>२५ कियप</b> ि |
|                   |                            | ~~          |                  |

पेतिहासिक जैन काव्य संग्रह

४४२

करप

मामगरि

বহুলা २४ वतना নি দিব ३६६ जिनेवर स्व **मो**सर ३५६ जीव्या दे ३१२ क्तीश्वर बीपत र्णस १६ स्तीम बीद ३५८ जिल्ला 214 ८९ भागंद दिसास हुन एवड काम ३१८ काल हुग पद्दाज

३ चुग प्रवर २२ कुरसमान क्सीचाटर १७४१ इच्छा २४ कुगमेधेकासम हुगबर २४ मही ९७ इस सुचन রাছ १८९ क्रिमाकर बोइनि २ बोगिबी ३३९ व्यक्त है बोक्की

बमाडि ३६२ झुन्छ, बोड़ी सम्पद् ३४ पीवड Ħ करतुष ६९६ कसका वास इप्तावस्थी बम्मरक्रि ३४ वरमधन बायको सा ६३ सम्म बरब करनेशाच-१ ५ रागका बास

HIII. बक्त सिरी ३६५ शिरमा क्षत्रमा सम्बद नवपत् ९ वयप्रव हाँकी भाषास साडो 폭ਧ ३१९ विसका **३२३ अधिक, विवय** साक्ष्या ११ आह ग ३ ६ जगह बागरि धाराया (का) श्चराचा १९३ बागान

१ ध्यान वाव **४१२ वरात** HI4 मानाम बाबद

३१ पामिनी

(सक्रि) में

१८५ व्यापी सावह ३८ वगसको ३११ शासर, बन्त झाकर

RIST

Rit

६ २ ज्ञाति विवर

| ~~                     | कठिन इ                                     | म्ब्र-कोप         | \$8\$                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| साकिदि                 | १८६ संसक्ता                                |                   | ť                                        |
| <b>प्रोक</b> दा        | ६२ कवारक्षन क-<br>रना नदावा<br>गरकाव दोवा  | रक,तुष<br>रकारविम | १० वाध विशेष<br>३६६ दका (वाध)            |
| सुनि<br>स्रोकर         | ३८० व्यक्ति<br>११३ सोकी शोका               | इण्डल<br>इक्क्तो  | केरव सन्दर्भ<br>३९४ सरसर<br>३३३ चीर चीरे |
| दिवड                   | ट<br>् २ स्थित                             | sia.              | वच्यी दुई<br>६ रागकी रीवि                |
| स<br>स्वतादिक          | ठ<br>१७२ छन्त्रा द्वीमा<br>२८ स्वापनानि छ  | बीक<br>क्ष्मा     | विश्वय<br>३४५ गरीय<br>३. पुरुष पाम्      |
| (पर) स्वगुज्ञ<br>स्वित | निश्चेपा<br>वरहरू पशुच्यापवास्ता           |                   | १३१ वेक्नो सपूरी<br>स                    |
| रविज्ञाप<br>विज्ञाप    | २ स्थापित किय<br>३५ श्वापितकिया<br>बाता दे | तच <b>र्</b> तु   | १ सर्वे<br>३६८ सस्प्रचान<br>३९ मही शत्र  |
| देविय<br>स्वीवा        | २७ स्था प्राकास<br>२७० स्थापन किया         | 444               | १४ वर्गानस्त्रीय<br>१४१ तम्              |
| विवरि                  | १६४ डीकरा<br>ख                             | तपर्यंतर<br>तप्रि | १६ शहनेनर<br>३१६ सूर्य                   |
| स्महोस्स्रोर<br>समर    | १६ व्यवस्थाना<br>५१४ वर्णस्य               | तर्थय             | १५७ सेन्ता हुमा<br>३६७ मीठा              |
| वाद दमास               | (शास्त्रमार                                |                   | ३१६ विष्यूत<br>३८६ तर                    |
| बाकरपनि                | २६ ४१४ तम<br>१६३ वृद्यासम्यामे             |                   | १ १ जसके पारशः<br>३०१ तथा                |
| बोइड्<br>बोइना         | १५७ विशासा<br>१५४ १८ - पार्च               | ्षद्रि            | १५३ गपनि टीक्स<br>दैसमा                  |

| ጸጸጓ          | ऐतिहासिक कैन काम्य संप्रद       |                                              |  |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| ai           | ३०१ इसके                        | य                                            |  |  |
| ताजन्दो      | १८९ पसारवा                      | थकदर १९६ वर्गी प्रोध                         |  |  |
| विद्यार्थ    | ४१६ द्वराना                     | HE-15                                        |  |  |
|              | भामंत्रित करन                   | चनड १३३ द्वभा                                |  |  |
| विल्य        | ३६९ तीर्व                       | याक्रणे ३५३ इस्राय                           |  |  |
| विष          | ३५ जियास्त्री                   | भाग्ना ६३९ स्थापित किया                      |  |  |
| विषय         | २९ विद्या दंव                   | बावकि ३९३ स्वावमें                           |  |  |
| विक्रव १२    | २४ २७ तिका                      | बापत्र १६५ स्वापन, भरोहर                     |  |  |
| विको         | ξ » "                           | धापना ८९ स्वापना                             |  |  |
| तिम् (स्प)   | ३६६ सोम सीर्थ                   | बाक १७९ वही बाकी                             |  |  |
| विस्तेष      | ९ त्रिमंच्या                    | विषर १२ स्थित                                |  |  |
| विद्वभव      | २ ६ क्रिमुण्य                   |                                              |  |  |
| विद्वयणि     | ३८० विस्ववर्गे                  |                                              |  |  |
| सुंगत्तनि    | ३३ क्षत्राई                     | क्ष्मच १९९४<br>श्रुमवि १स्तुतिकरके           |  |  |
| चुंगी        | ३१ राजि                         | मुजस्सामि १४ स्तुति करुगा                    |  |  |
| दुरी         | <i>३ ≤</i> प्रसम्त <b>हा</b> रै | धुनदि १३७१ स्तुति करते हैं                   |  |  |
| र्तृगीवा     | १३९ पर्वतका नाम                 | मृति १३                                      |  |  |
| दरे          | ३ १ वामा                        | पून १३<br>पून १७२ <b>७ स्ट्</b> र            |  |  |
| रामार        | १५९ तक्बार बाका                 | वृत्त १२ ४ ६ "                               |  |  |
| तंय          | ६८५ सम                          | थोउ १९७ काम बाव                              |  |  |
| वाग्यकार     | देश्य दार                       | <b>q</b>                                     |  |  |
| <b>क्टकी</b> | २७६ वडक्कर                      |                                              |  |  |
| नार्क्ड      | १६६ <b>स्ट्</b> क्ता है         | क्यूम १९१ देखकर<br>इसमा १९९ फक्र विशेष       |  |  |
| •            | बुदाहता दे                      | दशमा १९२ फक्र विशेष<br>इस्सचित्रां ८१ दर्शनी |  |  |
| विकरण        | र १९४ सीन करण                   | (A)                                          |  |  |
|              | (करना करान                      | (दर्शन सास्त्री)                             |  |  |
| <b>0</b> -0  | मनुमार्ग)                       | (क्मक) रहायक ९ कम रक्कीर्विट                 |  |  |
| विकरी        | १६४ तीय सम्बद्ध<br>बाद्य विश्वय | द्रान १४ प्रमा<br>दसुरुम १५६ दसोरम           |  |  |
|              | नाय स्मान                       | दस्का १५६ इसोडन                              |  |  |

|               | फठिन ।            | शस्य-कोप           | 884                 |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| पशु           | <b>३ ७ वका</b> ना | दॉकार              | १६८ वस्त्रकीमावाज   |
| त्य           | १८८ दर्शव         | दोगंदक             | १५१ इंक्ताकी आवि    |
| वर्ष          | \$27 mg           | वोद्यम्            | ३७१ दीमांग्य        |
| रइ            | १४५ बादने         |                    | ३२३ ३९३ दुष्कर      |
| 1.01          | ३९ बीसा           | ¥ग                 | रष्ट दुर्ग          |
| <del>पि</del> | १ दिन             | वृ(क्)पमनि         |                     |
| गामह          | <b>१७ शो</b> मा   | 2015               | घ                   |
| पनि           | १४७ दरबार         | 1                  | ·                   |
| गावर          | • दिवाकर सुर      | । <del>पदादे</del> | २७६ सक्याने अस्राने |
| <b>वाबद</b>   | 1                 | यनदाव्य            | ९१ चन रनवाका        |
| दंकी          | १२ दकी द्वर       |                    | १३६६ चनुर्यर        |
| पार ३३        | ३४८ शांक स्तांच   | बम्समई             | ३३९ धर्ममति         |
| र्षमि         | १ दीपक            | धव                 | ११ ध्यक्र           |
| t q           | inc Leat.         | थवड                | ३६६ व्यवस्य ध्वज    |
| स             | <b>४१३ दिन</b>    | घरराष्ट्           | १५७ कडाना           |
| दरकार १०      | ११४ दुष्कर कारक   | r i                | प्यार करना          |
| गप            | थ <u>य</u> ुगंदि  | पवस मगक्र          | २ ३८८ संगद गायन     |
| र्व           | ४ दिवान           | धाक्रि             | ३७७ टाका            |
| <b>ब्ब</b> री | १५५ बल्दी         | र्चीगड             | ३१४ मार जनान्त      |
| वरि           | ३६७ दुम्तर        | _                  | मत्रपुत्र, गुप्र    |
| परो           | १६४ दुम्बार       | चींगा              | <b>१९3</b>          |
| (ग            | १६० किया दुर्ग    | प्रपाद             | ३१ पुतरत्र १        |
| 25            | १९ दुर्सम         | 348                | ३९ प्रथम आदिमें     |
| बच्यह         | १६७ दुविस्य       | पुनारी             | ३४८ चून स्की        |
| पम            | २६१ कब्लि दुरा    | पाक                | ४१३ साप्टीग प्रशास  |
| (का           | ३७ दुष्कर         |                    | न                   |
|               | ५ ३२३ दवानांत्रिय | वगीया              | ३६४ जवाहिरात        |
| धना<br>पत्र   | ११६ स्यास्यान     | ∤मन्दी             | १८३ सृष             |
| 44            | ¥₹ <b>₹</b> ₹ "   | वसदी               | ३८४ नमस्कार काक     |

| 88.6           | देविदासिक सैन               | काम्य संपद      |                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| नवनिमक         | ३२ बीतिमें निर्मक           | विद्युद         | <b>३६ परास्त करना</b>         |
| मन्तरि         | १ मगर                       | विम्संव         | १३ विक्रान्य                  |
| न्त्रव         | ३४ मनुष्यस्य                | <b>क्</b> य     | १६ निव                        |
| वरवय           | २ वरपति                     | नियुमनि         | ३६७ अपने सबर्मे               |
| नवसीन          | १९ नव मैंबेसक               | विपसन           | ६२ विश्व सव                   |
| नुस्यास        | ३२६ निवासी ६६               | <b>वियक</b>     | १ निकर, समूद                  |
| नही            | र महीं                      | निरीको          | १६ सवासक                      |
| नाइसक्वा       | १९४ नहीं भासके              | निइचड           | ६५ विविषय                     |
| वादव           | १ भारक                      |                 | १ ७५ तिस्य वर                 |
| नाम १          | ६३८५ शाम                    | निको ३१४        |                               |
| वानर्थन        | ३१६ द्वानी                  | निकस्ट १८१      | १९६ <b>धन</b> ाट              |
| वानिदि         | ४९ इतम अभी                  | निवड            | १५६ विश्व                     |
| <b>चाय</b> मा  | १६८ माय शक्ता               | निगस            | रूक्त समान                    |
|                | वसमें इरमा                  | <b>बिप्पन्त</b> | रक्ष सम्पन्त                  |
| नादी           | ८ भाषाड                     | निसम्ये         | २७६ तमकर                      |
| नान्द्रविषय    | १६३ काटा                    | विसा#           | <b>३३३ पारशासा</b>            |
| भागर           | १६६ नाम                     | निसिषद          | ३३ निद्याचद्रसम्ब             |
| भारिम          | ६२ नारित मीरा               |                 | ३१ छव≢र                       |
|                | भीवू                        | निसर्वेदि       | 1 1 "                         |
| निकाचिव        | <b>३५६ निवित्र रूप</b> स    | निश्तरह         | १९६ मोतामा भागे<br>क्रित करना |
| • •            | बन्दन                       | नीक्ड           | ११८ शक्या भवा                 |
| निगोप          | ३२९ अवस्य बीवॉब<br>स्थानस   | 'ı <b>-</b>     | १ व गमाची                     |
|                | ण्ड सामान्य<br>शरीर विद्रीप | ,               | )} पारप्र् <u>वाता</u>        |
| निर्वय         | २७ पन्चिद्व रहित            | भीसक्य          | 33 बीबीनी                     |
| विश्व<br>विश्व | ६ १ किय                     |                 | इतिवाकी                       |
|                | 4                           |                 | ० की जार द्वार्थ              |

निअस्ति ३५३ जीता निजिनिड ३१४ जीता

निराप ५१ १६ वर्ष

नीवानी १६ नीवास्त्राम नहा ६५६ सावे न्यात ३११ हाति जारि

३११ शांवि जावि

|                    | ≖ঠিন হ                      | 88.                       |                         |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| मदत्तवर्           | १५० वहसाता है               | पण्यस्य                   | १५ प्रत्यस              |
|                    | ч                           | पद्मंतरु                  | ३६० बपमा                |
| ₹8म                | ३६७ पध                      | पद्मेपह                   | <b>१७६ प्द (पद)</b>     |
| पञ्मपृत्रि         | १५ पद्मार्थी                |                           | का भारम                 |
| <b>रक्रम</b> ाइ    | । प्राप्त                   |                           | करनवार्त                |
| पर्मरह             | २ प्रवसक समय                | क्येठा                    | ५३ रेशमी बन्म           |
| पश्चरिष            | ३१ पाळरमा                   | पदपीअइ                    | ३४९ प्रतीका करना        |
|                    | ( प्रमुख्यः )               | dat.                      | हे हेह परद बाबा         |
| पाचा ३५०           | १३२ ४ ५पादुका               | पद्माग                    | ३६ पताका                |
| प्रवास ११६ ६२६     |                             | विकासना १८२ १३३ प्रतिकासन |                         |
|                    | ३५७ प्रत्वारुपान            | पश्चिम                    | ३६६ प्रतिकार            |
| वदनदा              | ३३ प्रत्याख्यान             | वहिपुल्न                  | ८ प्रतिसम्ब पूर्व       |
|                    | किया                        | पहिबिध्य                  | ⊌ प्रतिदिस्थ            |
| <b>प्रमा</b> न     | ३५१ पपुसम पद                |                           | 1 2+ ++                 |
| <b>पंद्रभाषा</b> र | <b>्र ज्ञानाचा</b> र        |                           | <b>१८८ ३ २ प्रतिदाप</b> |
|                    | दर्शनाचार                   | पश्चिमक्षत्र              | १८ प्रतिरचस             |
|                    | चरित्राचार                  |                           | प्रतिव्यक्तिस           |
|                    | तरायार                      | पदीमा                     | २८ प्रतिमा              |
|                    | <b>बीवांचां</b> र :         | <b>417</b> (              | c tt per!               |
| बर्च वि            | हर पौचार्थम                 | पशामा                     | ३ ३६३ मारा काता ह       |
| पन दिएव            | ধ বাৰ হৃতিমুখী              | रमामम                     | १६ प्रमास करन           |
|                    | 🖛 ६ दिसव                    | -                         | ath.                    |
| ania.              | ३३ चंबायम निर               |                           | ₹ प्राप्त               |
| <b>प्रामम</b>      | ३६३ वचामदो                  | चरि                       | १४१ इतिन्द              |
| बरबुकर             | ६ बोबभनुतर                  | दती <b>म</b> ा            | रेनर मतानि हुए          |
|                    | शिमान विश्वव                | वनि                       | 11 THE 44               |
|                    | 431.7 <b>34</b> 7.          | 417                       | 31 355 det E.M.         |
|                    | स्वराज्ञित ६                |                           | िस                      |
|                    | <b>गर्वत्र</b> ्व <b>र्</b> | क्रम                      | रं द⊸स समझ              |

| 885    | ऐतिहासिक भैन काम्य-संप्रह |                       |  |
|--------|---------------------------|-----------------------|--|
|        |                           |                       |  |
| पवरावह | ३५१ स्मापित 🦈             | परमा <del>विव</del> ा |  |

१६ प्रचाकी पर

|                  | <b>रता ौ</b>                | मार्च                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| पमञ्जी           | २ ४ <b>व्य</b> ता <b>रे</b> | परख ३७६ पृत्रती हुई                                              |
| पमनसो            | ३१२ कईगा                    | परस्थी २४ परस्थी                                                 |
| प्याद ११         | १८४ २ प्रमुख माहि           | परब १६० परकोकर्मे                                                |
| पसुदार्च         | १ पशुकार्या                 | प्रचाकी ८१ क्लाकी पानी                                           |
| पमोड             | ११ प्रमोद                   | <b>भरनेवाका</b>                                                  |
| पयद १२           | 25.37                       | परपद ७ परिपद                                                     |
|                  | 4 344                       | परिपर ४१४३ ८ भौति, वरद                                           |
|                  | ३ १ प्रकार                  | वरिकर ३३८ परिवार                                                 |
| पपविव            | ३१२ प्रकृति                 | परिक्रिकाचि ३६६ परिवर्ति                                         |
| क्वीडिडि         | <b>६९ पश्चित्वसे</b>        | परिद २७० धन वस्तुस्ताव                                           |
| पपविक            | ३० ६३ पत्रवक, का-           | परिवक ३४७ वृष                                                    |
|                  | क्डी                        | परिनिति ६६ प्रदृषि                                               |
| पवस्ता (इप       | ) १८६ प्रकरण १              | परिवर्ष २९९ ३३६ परिवेद्यितः                                      |
|                  | ९१ ३९३ प्रकार               | परिवार सहित                                                      |
| <b>परादि</b>     | १६९ प्रवापी प्रश            | परिकरित १ क्षांकर                                                |
|                  | पवि                         | वस्यद ३६७ वस्यर ध-                                               |
| पंपासङ्          | ६३६ प्रकाशित                | स्योग्य                                                          |
|                  | करता है                     | पर ४१३ भौति                                                      |
| पवासनु           | ३८५ प्रकासन                 | क्ल्बोपम २९१ ३९६ काकडा प्रमान                                    |
|                  | कानेशका                     | विषय                                                             |
| <b>पदा</b> श्विष | ९ प्रकाशित क्रिक            | परस्य(!)मु ३६८ परस्वरि                                           |
| परंपु            | ६८५ प्रकार                  |                                                                  |
| पगाजार र         | . १३११ प्र <b>या</b> च      | पदार्जित १६४ प्रवर्त होते हैं<br>पद(प) इस्ति ६१ राजिको प्रतिप्या |
| •                | च्युर दुश <b>ड</b>          | पव(प) इरसि ३१ राबिको मर्जिप्स<br>वयतनि ३३ प्रवर्तिनी             |
| परगच्छी          | १४१ अन्यग्रीय               | (वर्षियेष)                                                       |
| <b>राय</b> न     | १ जुर                       | पक्र ३६९ प्रकर                                                   |
|                  | •                           | 1 447 847                                                        |

| ~ ~~                                    | <b>ছ</b> ঠিন <b>ঃ</b>              | क्ष्य कोप           | SAE.                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| प्रस्तुरि                               | १ प्रवर नगरी                       | पाइस                | १९२ पाटक                                  |
| प्रवरों ।                               | १२ ३८८ प्रवर                       | पायरह               | ५६ विज्ञाता है                            |
| पञ्चय                                   | २७ पर्वत                           | पाम्                | ३५३ पविक                                  |
| पविचित्र                                | १ पवित्र होकर                      | पार्थरा             | ४१५ सीमा                                  |
| पर्वसित्रम्                             | १ मरौसा की                         | पांसरी र            | ९५ १९८ ३५० वस्यविधेष                      |
|                                         | बाती दे                            | पारका               | ६११ पराचा                                 |
| फ्टाड (प)                               | ४ १७७ प्रसाद, इपा                  | पाद                 | ६ पाप                                     |
| क्साफ्यु                                | ३३९ प्रमाइसे                       | पावरोर              | १ सवाबकपाप                                |
| मास्ट्                                  | १ प्रसि <b>द</b>                   | पाध                 | ३६९ पा <b>र्वनाथ</b>                      |
| व्यद्व                                  | ३७ प्रमु                           | पासेस               | प्रश्च पार्वनाव                           |
|                                         | २४४ २ प्रकाद                       | विस्वाद्            | ३६९ देखी !                                |
| पश्चिक                                  | २७८ पदका                           | क्षिक्रहि           | ३६५ हेची                                  |
| <b>A</b>                                | t সন্ত                             | <u> বিকিন্দ বি</u>  |                                           |
| पुरुर                                   | ¥ प्रमृत, पर्दुचा                  | <del>विद्य</del> ाप | २२ प्रेस्टनक, दनय                         |
|                                         | हुभा                               | विदेशि              | ३३ इचाना                                  |
| प्रुवनी                                 | २१४ प्रवर्तिको एक-                 | पिय                 | ¥१९ मी पर                                 |
|                                         | विशेष                              | विम्म               | १६५ १६६ प्रेम                             |
| नुष्                                    | ४ प्रमचित, समर्च                   | विम्मु              | \$64 W                                    |
|                                         | शेता है                            | विद्य               | Bis Ich                                   |
| पुरियम्ब                                | १ प्रक्रियी प्रस्थि                | <b>पीक्री</b> या    | ३१९ पीडे (कोल्ह्र्सें                     |
| पृतिव                                   | ३९५ पर्युचा                        |                     | पो≢ विषे)                                 |
| पाचर<br>नावर्षक                         | ११३ पद्मान डोंबा<br>१७६ सम्बक्तिया | पुत्रवि             | १ पश्चित्र करताहै                         |
| पीगरङ ६१                                |                                    | पुराह्य<br>पुरस     | २८८ चर्त्रक्यों में तेएक<br>१ १ पूर्व करा |
|                                         | ३१४ विद्वार करना                   | प्रतिय              | १९ वहुपरिकार                              |
| पाट्ट                                   | १९८ यह छन्दर बस                    |                     | था धन्न, पति-                             |
|                                         | (६ १९४ प्रस्थारक,                  |                     | या की प्रस्ति                             |
|                                         | पर्वा उदारक                        | प्रतिसारा           |                                           |
| पादर                                    | ३४७ गिरावा है                      | 1                   | प्रसिद्ध                                  |
| ચદ                                      |                                    |                     |                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                    |                     |                                           |

| 80           | <b>पेतिहा</b> सिकः   | पेतिहासिक सैन कान्य-संपद् |                           |  |  |
|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| युक्रिया     | <b>११३ वरे</b>       | प्रश्रादी                 | १३३ पी च्यी               |  |  |
| पुर्वका      | ३६५ पूर्वप्रग        | प्रदूसिय                  | ९७ प्रभागसम्ब             |  |  |
| प्रदर्भ      | fon Zel              | प्रक्पीको                 | १४४ प्रस्पा करा           |  |  |
| द्वदि        | १ प्रम्मो            | मार्दि                    | ३४३ प्राचा                |  |  |
| पूछो         | १४८ पीछे             | प्रो≢                     | ३३५ प्रतोकी बुरवाजा       |  |  |
| पूप          | <b>१८७ प्</b> वा     | 1                         | 96                        |  |  |
| वेसाचे       | ४१३ मनेख             | क्सहर                     | १९३ च्यरानेवाकी           |  |  |
| पेसुन        | १७९ मिल्हा           |                           | फ्ताकार्वे                |  |  |
| वैसारे       | ३ ४ प्रदेश करावा     | क्रासूप                   | ३१ कास प्राच्य            |  |  |
|              | १४ १८२ पांचन         | क्रांच                    | 14 eres, was,             |  |  |
| भी गडा       | ११४ प चत्र           |                           | विसम् ।                   |  |  |
| पौद्योवी     | <b>१९ प∦को</b>       | फेड्या                    | ३५२ वयः विमे ।            |  |  |
| पीपत्रश्लाका | ३ ४ वराज्ञय          |                           | 3 100 FFF                 |  |  |
| पंचीका       | १३ पवित्र मान्नी     | 4163                      | े ६७ दारि <b>नड</b>       |  |  |
| र्वकप        | घर पंचत्र            | 1                         | य                         |  |  |
| वंदिष        | १ पत्निहास           | ]_ <b>.</b> _             |                           |  |  |
| প্ৰক         | ४१६ सूत्र            | कं                        | ३४६ वेस                   |  |  |
| प्रवाक्तियो  | ३९९ वडावा            | A ERIESI                  | १४६ सम्बावे<br>११ सम्बादम |  |  |
| प्रवर्द      | १९६ सम्ब             | वर साह                    | ध्र <i>वर्थ ब</i> क्रमानी |  |  |
| प्रविशेषीको  |                      | वजीस                      | १५७ वडीस                  |  |  |
|              | द्यान दिवा           | वस्य का                   | ३५१ वयामा                 |  |  |
| प्रमाधना     | ३३८ क्रिय कार्यक     | ₹रास                      | ११४ कपूर विमिष            |  |  |
| 4-114-1      |                      | 1                         | ভালিক <b>মূল</b>          |  |  |
|              | इति प्रभाव प्        | ा दतस                     | ११८ वर्ष                  |  |  |
| प्रकाश       | रद्दर क्यत ब्रह्म    | *दरमा                     | ६६३ बाह्या गहता           |  |  |
| HAR          | १५० प्रवर            | Į                         | HEALG                     |  |  |
|              | १२ २७१ वंश हुआ       | र्वम                      | FEC MILLIAM               |  |  |
| प्रद         | <b>१२ का प्रमा</b> त | नाकुष्ठा                  | १२ बाक्ते                 |  |  |

| क्रित | शस्त्र-कोप       |   |   |         | R | 3  |
|-------|------------------|---|---|---------|---|----|
|       | मङ्गेष           | ł | ŧ | वमके    |   |    |
|       | <b>महद्यी</b> यो | 1 |   | चमका    |   |    |
| र्मा  | मब निहिप         |   | • | मददर्गे | Æ | 40 |

22 \$5

३९३ भन्ना

३७४ मार्चा

संवेद्याप सन्य व्यक्ति

१ ५ वास विशेष

८१ केंद्र, अंबरो

१६५ जावि विशेष

३ *४ पाथक,* मोकी

144 WZ. 28

६६७ चनका

१ मिम्रा ६४८ ६५२ बाच विदेव

३० प्रधियामे

१ ९ मंदरी रागका बास

१८९ म्हक

१६६ ६६१ म जब बाहि

३४८ घ.सर

३४० कमरा

म

३९३ भाकापन

भगानवा

४ १ मर

७६ बाग्र क्रिय

१९८ मान सर्व

कादरी

३५२ गावा विजेप

३ ३ मार प्रतीक्षा

१३ परोद्धा

२१३ परीक्र

८६ प्याग

*धश्च* बोकानेर

१६३ ह्राना हवा

३०३ वेडिर हो गया

१० वास विशेष

रद बाकरे हैं

३३ वर्गे द्वर

३३८ वार्ता दाय

३८७ दा दाना

२७२ दिवाहा बाम

का काम

६ बावबा क्रिशादेना

३९१ वाष(कान)हत्तुन

वाच इक्ट

st at sta

८५ मंद्रारा

३६४ मकियात

२७४ मरापा

६० भ्रममञ्जू

धाळवा

राइ मार्ग

३९ वाषशाबन्धार्मे

१६५ (प्यार) बाह्य

म देपन १

मनियम रू

मन्तीप

मर्जा

मंमी

भाड

ਬ ਵ

माभक

भा डि

माधग्ह

र्मग्रद १९३ ३३

નિજ

भूका र

भू तको

मारवी

भाक्रेग

**মাৰ্**ব

भाडिम

मद्रही

भव

भा∉सो

बारको

यारीयम

वाकावर

वास्त्र ग

पारायर

वीकाव

धीस्या

ध्यसनी

इंस्कृति

वेकर १९४

**27** 6

**₹**घ

चेकाड्

è lè

बाहर

बाहर तो

मग्डार इ

मधिनंत

प्रसिद्ध व

मपश्चा

बा दिव

व्या

वानोहा

| <b>४५</b> २                     | पेतिहासिक सैन काम्य संगद        |            |                               |  |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| मस्य                            | ३९१ मीह, सुब्रुट                | महत्त्वव   | ५ सहस्रव                      |  |
| R                               | ३६५ सव                          | सहंसद      | ११ सहसम्बद                    |  |
| मंच                             | ३५१ विश्वया दिया                | महावसि     | ३ सहस्वय                      |  |
|                                 | हर बोबन निर्वाद करने            | -          | रसाई                          |  |
|                                 | तका एक निमुक्त वाति             | महिनकि     | २८ सहीतक वर                   |  |
| मञ्जू                           | ३१० यत्प                        | महिर       | ४११ मोहर, इना                 |  |
| महपति                           | <b>३१९ म</b> जचीच               | महिरान     | १६७ सम्ब                      |  |
| सम्बद्धिः                       | १ सद दाक्षिय                    | महीवडे     | <b>९ पूज्यो स्ट</b> पर        |  |
| मचन्त्र                         | १६९ मनुष्यत्व                   | महुर       | ३९५ मदर                       |  |
| मनमना                           | १९८ बास्क्रकी मापा              | म्यद्भर    | ४९ समुद्                      |  |
| सन्दिस्य                        | ९५ सिरोमनि                      | महूच       | ६२ अपूर्वास्थ                 |  |
| सम्                             | २ सन                            | भंडप्      | ३९१ महिना                     |  |
| मञ्जूष                          | २३ मनुत्र                       | 1          | रचना करना                     |  |
| <b>मदान्ति</b>                  | ३६ वेदान्ती                     | मार्थ्द    | १९७ इन्हरी                    |  |
|                                 | वेदान्त्यक्षाता                 | मागन       | <b>१८७ पायक</b>               |  |
| सङ्क                            | १४४ वका नाव                     | मानिव      | ३६३ मधि                       |  |
|                                 | विसंव                           | मंडचर्     | ३५१ मंडपर्ने                  |  |
| मनुमानवर्                       | १५ रागित्री                     | मांडी      | १५७ सम्राक्त                  |  |
| मनभि <del>व</del> रि            | २७ मनके सीवर                    | मार्क      | रुइप्र १४४ बाग्र विशेष        |  |
| मनरकी                           | ६४६ समझी व ग                    | भागम्      | १६ मा <del>र्त</del> ण्ड, स्व |  |
|                                 | भावन्त्रित सबसे                 | मादनि      | १६ रायका वाम                  |  |
| भवाङ                            | ३० भएन्छ, हाथी                  | 1          | अंश्यामी                      |  |
| मदत                             | ३४ मर्च                         | ∤माकिया    | ३४५ महर्च                     |  |
| संबद्धरी<br>स <del>क्रदिश</del> | १६४ समुद्                       | मानादम     | १९ शासीयम                     |  |
|                                 | 864 44                          | सिक्ष      | ११३७ सिम्पास्य<br>३० सिश्रमी  |  |
| मण्डकार<br>सन्दार               | १५   चय्ता द्वमा<br>१७७ गग दिसच | मित्रवि    |                               |  |
| मनदाद                           | Çan eld laffa                   | मिश्नात्वर | ह्ना सम्ब                     |  |
| मध्यव्य                         | ३४ मार करवा                     | निमक       | ३६६ बन्त्र सितेप              |  |

|                       | ~~~~~                         |                    |                     |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| स्विहु*               | ९७८ मीठा                      | 1                  | ₹                   |
| मिप                   | ३६६ मिछ पुरु                  |                    | *                   |
| पुर्वाची              | १५९ छोड़ा                     | ₹#                 | ३५ राज्य            |
| पुरसद्धि              | १९ माश्र स्वड                 | रंजविषद            | ३६६ प्रसम्म किया    |
| पुरुषा                | रदर कोई                       | र क्या             | 113                 |
| 3**                   | ३० काता है                    | र <del>ज्ज</del> ि | ३०० राग अन्ते हैं   |
| पुन्तिन               | र ३८९ सुनीत्र                 | रवा                | ३८८ बस्ता है        |
| मुन्दिवि              | ३१७ भ्रहर                     | रवकार              | ६३१ आवाज विशेष      |
| मुनियस्य              | <ul> <li>सुनिका पद</li> </ul> | रवनागर             | ८ रहाकर शाह         |
| गुरंगी                | ९१ स्टूर्मगी-स्रो             | *G*IIIC            | का नाम              |
| मुरमं <del>ड वे</del> | ८ सद् संदर्भ                  | रकामकी             | १८ रखोंकोसक्डी      |
| <b>मुंदप</b> चि       | ११० मु <b>वा</b> वस्थिका      | (40144)            | (समृष्ट)            |
| मुख्यका               | ३४० म् जीवाका                 | रमसोक              | १५५ इपोहास          |
| •                     | गाँउ मू छात्राका<br>भीर       | र्रामस्त्रह        | २४ रमच करवा         |
| 4                     | ३९२ मुख                       | रमा                | रश राज्य            |
| मृणी                  | <b>४१६ कोइकर</b>              | रक्त्रायस          | ३९४ रजाकर           |
| मरङ                   | १ ४ मेरा                      | रक्यावर            | ९ रकाकर             |
| मंक्रिय               | ३९५ सिक्कर                    | रवजाइ              | 11 18               |
| मबद्रा                | ३०१ ६३ दुव                    | रव्यमातो           | १४७ भागम्           |
| मोचर्च                | 100 274                       |                    | ३ ६८८ कर्मन         |
| मोदिम, मो             | स्मा दर्दे १८९ गौरव<br>       |                    | १६ ४१२ व्योग, इच्छा |
| બાર્સ્ટ               | ९८ मेरा                       |                    | इर्व                |
| मोस                   | २६१ सूचा                      | रक्षिपावनिव        | ३ ७ छन्दर,समोहर     |
| मोइकोक्टि             | १ ८ माइनेवाको                 | रक्षिमासकड         | 1 112 111 Bec.      |
|                       | केट, मनाहर केट                |                    | रमणीय               |
| मोद्योवाबी            | ३ ९ मोद्द हैं।                | TE                 | 44, \$54 50         |
|                       | प                             | रोड                | २७१ गरीब            |
| यानामिक               | १६४ वदया                      | र्रावर             | ३४३ रोजना           |
| <del>गुन्दर</del>     | १७९ पुषर्ने प्रयाव            | -                  | फ्लाना              |
|                       | -                             |                    | 14141               |

| 808                     | पेतिहासिक कैन काभ्य संगद                    |                         |                            |  |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| रायस्य                  | ११ राजाके                                   | ~ ~~~~~~<br>  <b>**</b> | ३५२ वहेशीयपर बेंड          |  |
| िक्सा                   | १६६ एसा                                     | 1                       | कान की                     |  |
| परी                     | रेड्ड् रेट्ड सच्छी                          | (                       | सदसावि                     |  |
| क्षक प्रमु              | ४९ धंडगते हैं                               | काइक                    | ३ ४ कारक                   |  |
| र्वे 🕻                  | १८६ व्यक्ति वर्ग                            | <b>काक्य</b> साब        | ३ ३ एक दाम बद्रीय          |  |
| व्यक्तिप                | है के क्या पड़ गर                           | <sup>।</sup> भारतहो     | s त्यागा                   |  |
| (क) म                   | \$15 MI                                     | <b>ारो</b>              | ३ ४ स्थामी                 |  |
| 441                     | ३०९ सन्दर मध्या                             | कारिय ६३                | ६८ ११६ ४१ क्यमेका          |  |
| <b>ERI</b>              | 144                                         | कियार                   | २५९ चाड्रा विविष्          |  |
| ∓ग्री                   | हे वह इस्ट्रही                              | विद                     | १४ किया                    |  |
| 41                      | २६३ शस्त्रा                                 | Bags 6                  | २ ३६५ हुद हुददर            |  |
| च्य                     | ९ ३६६ इस                                    | <b>द</b> ज्या           | ३६३ स्वीकाषर !             |  |
| क्षम                    | \$44 <b>\$</b> 7\$                          | केवर                    | ३८७ हिसाब                  |  |
| कवित                    | ३१५ काले                                    | कोइ                     | <b>श्≪ोग</b>               |  |
| क्सन                    | १९७ शमकर                                    | कांकवरमी                | १ ४ कोकॉका                 |  |
| न्द पमती                | १४१ वर्गेका उप                              | छोद व                   | ९२ काम गर्री               |  |
|                         | वास                                         |                         | 4                          |  |
| क्रि                    | १३१ प्रवाह                                  | र (४) रह                | २ चन्द्र, रहण              |  |
| रेडियो                  | ३९ राडिची                                   | ब प्रतिवन्त             | १० भागवाच                  |  |
| रोषः                    | ४ ७ सम                                      | ₹3                      | 111 54                     |  |
|                         | ਚ                                           |                         | ५३६६ बत्यर वर्षे           |  |
| करन चेत्र               | ३६८ क्षत्रजेकि शाना                         | di.                     | ६५९ वहा                    |  |
| कतर                     | इंदल क्षांत्र                               | बर्गु<br>बर्गे (        | ६६ वन्तु<br>१४ प्रसिद्ध    |  |
| क्षत्रप्रकारे<br>क्षत्र | 111 100 101                                 | वदर                     | ३९१ मू अपाता रे            |  |
| करिया<br>-              | रेफ स्टा स्था                               | ₹गरो                    | ३५४ इ.स.करो                |  |
| STates                  | ा उत्तर संक्रिय                             | वस्यपुष्ट               | ९४ वनका समर                |  |
|                         | र १ अन्य (सन्दि                             | वनिया                   | १६७ आययम विशेष             |  |
| <b>e</b> 413 \$41       | विवय) सम्प्राप्त<br>वे ने रहे दे वाकडा दरही | वनिवयर्                 | ३५ वसम् दिशा<br>काक्षा है। |  |

बाबरह

वावरिवट

बिगुभाषा

विवादा

विशासकीय

विनिश्ह

वित्वरि

चित्रवत

**बिका** 

fuz

बाविव

वार्व

वास

व्यव करना

**४१६ अन्य किया** 

र भाषा र घर।

१९४ व्यव कर्य

२७९ विमाय गारे

१ विक्रीको

१६३ विदार करना

चनमा

१४ १ किया

३८ भार

१५ वृत्तिकर्ता

२० दिम्हारसे

९ विचाका समह

डक्नोग करना

-पकी e)

पर्धाप्री

वहिरमाच

पहिरद

वहिका

गुरान्धे

बहुरिया

बड निय

चाइक

चार्मञ

**TIK** 

tut Er !

३१९ विचाने वाके

महास्तिह केन्र

के सीवदर

१८ बहरा द्वापदा

२७२ धडराचा धडाव

दिवा

३७१ चन्ना है रै

१६ पारी

११४ केतेका चानेको

३१ अस्तर कोरदा

कोच्य )

१४३ साम काहियाँ

( प्रशंकारमञ्

धरद अस्त्री

| ४५६            | <sup>346</sup> ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह |                  |                    |  |
|----------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| विवडि          | ११९ विक्रम्बित                           | =                | १११ वाय-विशेष      |  |
|                | करता 🕽                                   | <b>कृ</b> न्दारक | २७१ देवना          |  |
| विवाध          | १३ विद्यान                               | वेडन्दिय         | ३३ विकृषेता की     |  |
| विकामी         | १४ १९६ विज्ञानी                          | वेगह ३           | १३ ३१४ विस्तृ और   |  |
| विष्कुरङ्      | ५ प्रयद होना                             | ' '              | भाम                |  |
|                | स्कुराममाव                               | बेद              | ३५५ कडाई           |  |
|                | दोगा स्युद्धित                           | वेपावबसार        | ११९ देवादूत्व क्यी |  |
| <u> </u>       | क्रोपा ।                                 | İ                | सेवा               |  |
| विमूपीय        | ४ विम्पित                                | वेडकि            | ३९५ विकास न        |  |
| विसायह १।      | ८ ३९३ विमर्ध <del>करता है</del>          | 1,4,5            | करके सीम           |  |
| बिमासे         | १२१ सोषकर                                |                  |                    |  |
| विन् <b>र्</b> | <b>११८ दोवॉ</b>                          | !                | दा                 |  |
| विस्रोत        | १९१ विदर्शका                             | साच्छो           | ३ शास्त्र          |  |
| विवदप्यरि      | ३१ विविश्य प्रकारसे                      | सीपङ             | इर भीष             |  |
| विविद          | 1 A                                      |                  |                    |  |

विविद -3 विवद् विशहम ३३९ विवाह का श्रीकार 214 उत्प्रद, उत्प्रम बरु (बास्बोर) भूवजाने विश्वानर ८६ बेरवानर ह्यानसं विप्रगाह १९ कमा विरोध a

विमहर ५६ विपवर **छ स**रीर **PRINT** विरकी व्हर सी<del>प्र</del> १७१ सामाक्कार् पद्माबस्य ह विद्यापु ३७१ प्रभाव शास्त्रक हार् fall: १ विकि विदिसाध 11 Remi विद्वा स बीबाइसड साहर १४६ व्यते हाक्ये RITE ३६६ सता उन्दर १ ३९८ सकता

१९५ अच्छा

|                                                                                           | ~~~~                                                                                               |                                                                      |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समार्थ<br>सम्बद्ध                                                                         | ४१६ स <b>च्छी</b><br>१६ मित्रपना                                                                   | संयारड<br>संयुचिड                                                    | ९ ३ ११९ संस्तार <b>ङ</b><br>९ संस्तव किया                                                                  |
| फार्च<br>स्थापि करि                                                                       | मिश्रतासदा<br>वक्र<br>३६ सारा                                                                      | सन्दायह                                                              | २८ सद्भवानसे<br>९१३० २१६ ३८                                                                                |
| ममाहि,सर्गि<br>संसेषि<br>संबद्ध<br>संचातह<br>संबत्ध<br>संज्ञा<br>संज्ञा<br>संस्थ<br>संस्थ | ९१ संधेपसं<br>१३ १८ संघप त<br>१४२ सावमें<br>६१ बाज १<br>व संपम<br>१व८ समुख्य, सहित<br>१व१ सम्प्रमा | समया<br>समया<br>समरबी<br>समर्थेड<br>समबीड<br>समबाय<br>समाये<br>समाये | सान्यमूख<br>११ समय<br>१९ समय<br>१९८ माठा<br>९६ पाइ किया<br>११४ समान<br>९६ समूह<br>४१४ देशा है<br>३६० सप्टर |
| संस्था कर<br>मंदिर<br>मंदिर<br>मंदिर                                                      | ३८७ सं≔्वास्ति<br>विश्वा<br>३९५ ,,<br>१ संस्थित<br>१                                               | समाप्तम<br>समासर<br>सम्मुल्ह्                                        | १६९ स्म्रम<br>३३८ समबमा वचार<br>२ ४ सामने<br>३८६ पटेबा                                                     |

संयनु

संख

संदेग

र्मरगी

माना

सम्बद्ध

सरश्रहि

H.

मा

संबंद ( १३

१ संतुष्ट

३६८ मार्च संप

११४ घटा

20 b2 b1

२ शन्त्रन म्मूर सम्रोद्द ८९ वेहचाव

३१९ इमेमा नाव

१९४ १९६ सक्तर

३०१ वयं भट

प्रकारकी

da

मङ्ख

मतरमेरी

मनर

पचु

प्रच

मरीद

परस्य

गरे

пR

३८५ पर्नेषा

२९ संप्रति

११६ मेमारमे अरा-

१०० ३३५ श्वेगकान

111 144 FFDR

३६ शास

11१ 142 बाच विश्वय

tub erreib

३६ स्वरते १३ प्रसंसिक

मीनता वैराग्य

माधाभिरापा

**क**ठिन सम्द-कोप

| ¥42               | पेतिहा सक जन               | कार्यसम    |                                    |
|-------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| सकदिवह १५         | ९६ १६८ १८६ महोसा           | [ साम्बं   | ११८ सामेका बासक                    |
|                   | की बाती है                 | i          | इस्य सामन                          |
| <b>धनकृति</b> कि  | १९ सर्वावंशिक              | सावव       | <b>ध</b> २२ <b>साम्म</b>           |
|                   | (मनुष्यक्षि । बो           | सासन       | ८९ ग्रासन<br>१९३ स्वरम्यं बन्द्रकी |
| सक्ता             | ३९३ सकाने                  | सम्बद्धीनी | २३ स्वरासिक                        |
| सचि               | १४७ सब                     | सरहित्सव   | ४ साथव किया                        |
| erer              | ३ सर्व                     | साहिष      |                                    |
| रान्य<br>सम्बद्धि |                            | साङ्गवि    | ३ साम्बो                           |
|                   | ३१ रावर्षे                 | सिश्वाका   | ६८ पाकसी, बाहर                     |
| संसद्ध            | ३५ वसकर चंद्र              | 1          | िम्रोप                             |
|                   | ११० सम                     | सिन्द्रह   | <b>। सिन्द होता</b> ना             |
| सरस्य             | २७४ इबार सिकार             | सिमांत     | ३५ सिन्द्रीय, सिन्द                |
|                   | वाका सन्दिर                | 1          | होग                                |
| सदयस्य            | १९ सूर्य १                 | सिमान      | ११३ वाध्यान                        |
|                   | किंग्सवाका                 | सिग्विकी   | ५८ सिग्मीर                         |
| सदिए              | ९८ डीक, विरुद्ध            | ब्रिटि     | ३२ ज़िएमें                         |
|                   | रे मची                     | सिरीव      | ३ शीको ( <del>प</del> ्री-         |
| सदिवर             | ररा सकी                    | ĺ          | द्धम इत्पो                         |
| सङ्गदिवा          | ४४ सर नष्ट हुए             | 1          | <b>कामीको</b> 🕽                    |
| सहया ।<br>सहयम्   | १३३ सम्बाको                | सिष        | t किया, <b>प्रा</b> व              |
| सामग्री           | ४१६ सम्दाको<br>४१६ सम्दाको | सिद्रवा    | १ ६ सिन्द्रगार्थ                   |
|                   |                            | सीवदिद     | १३५ सिमान                          |
| सावा              | ४११ कुसच                   | सीशइ       | १७९ व्हिहोता है                    |
| <b>∉</b> ग्वे     | ११० सात्रों                | सीकि       | १४ सी≢                             |
| सानित्र           | ३४ सान्त्रिय               | सील सीरि   | र २१४६ कि <b>प्</b> च              |
| साब्              | ३४८ साजुन                  | बीद सीदो   | १७३ ६९७ विष                        |
| सामाइक १          | -                          | at.        | 1 (4 m/d                           |
|                   |                            | 251        | ३६१ एवं न्या प्रम                  |
| सामि              | ३६९ स्वामी                 | 1          | Red                                |

|                       | कठिन ग                           | म्-कोप       | 84E                         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| प्रवि                 | ११४ विया चन्द्र                  | दरंगी        | <b>११३ अच्छे</b> रंगवाकी    |
|                       | <b>स्</b> कवेपर                  | <b>5</b> ₹€# | ५१ <b>धरहस-करपा</b> ध       |
| gent.4                | ३०१ सब्द                         | सरबर         | २९ बत्तम देव इन्द्र         |
| <del>ध्यक्रीओ</del>   | ६७ कुशेथ कोसक।<br>गाजवाकी        | धरसाक        | २६२ बचम                     |
| दक्षिय                | 14 1177                          | स्रव्य       | ३९२ सक्य                    |
| क्रमतीया              | १ व स्तर इंग्जा                  | सस्याय       | ८९ सकतान                    |
| <del>धन</del> प       | ३९२ भोतिमान्                     | सबिद्धिय २६  | २८ ४२ २६ सु-विदित           |
| _                     | सदाचारी                          | सुदंग        | २ सुचर्गा-स्वामी            |
| वरिका                 | १ सनिविषा !                      | <b>बहिना</b> | ६५७ स्वामी                  |
| <b>क</b> पन           | १८९ स्वस्य                       | al .         | ३७२ सब                      |
| स्पनाध्याच<br>स्परपरि | १७ स्वत्नाच्याम<br>१ अस्त्रो तरह | सुंबड़ी      | १८१ मीकाई                   |
| स्पनितिम              | २ ध्याचीत्र<br>१ स्टापचीत्र      | सुन्योपम     | २९२ सूर्वके समाव            |
| दपन विक               | ३११ स-प्रचीसन                    | स्रिमंद      | ३ स्रिमना                   |
|                       | ५७ ९ छ प्रयाद                    | 1 -          | ३४१ सवदा                    |
|                       | सर्च्यर                          | स्वि         |                             |
| चन्नम ह (व्           |                                  | स्रव १० ।    | १६१३४ दमम स्रोमा<br>स्पन्ती |
| दमित                  | ११६ इर्जमिसिबी                   |              |                             |
|                       | भारि                             | सोगत         | ३६ द्याग् कीन्द्र           |
| चमरिक्जीत             | १ स्मारण किये<br>वानेपर          | 1            | रदर रहद सम्योग कर           |
| समर्गि                | <b>१८३ बाद करके</b>              | साहस्त्राह   |                             |
| समित्र                | इंबर स्थल                        |              | कोकका इन्द्र                |
| खबाबि                 | ८ धुनावी                         | माद्यामयो    | १३ सहायना                   |
| करगचे                 | १४५ कामवनु                       | सीप          | ३६ मदब प्रासाह              |
| चागुरवि               | १ दृष्टम वर्षे                   | 1777         | १९ स्तूर, बूस               |
| _                     | समान                             | ल्           | १६६ से                      |

|              | ₹                 | ्डीका       |       | बदोस्य 🕽      |
|--------------|-------------------|-------------|-------|---------------|
| इइम्बर       | १११ इत सदब        | दिक्तिह     |       | निन्दा करवारै |
| इंग्लेक्ट    | ३९६ पान्यिह्य     | Trus.       | 104   | होगा          |
|              | संस्थार           | <b>इ</b> सि | **    | होंस अभिकारा  |
| दर्गास, इपाद | <b>१७० हता</b> चा | द्वसेवी     | 111   | रागका मेर     |
| दरि          | ९८ सूर्व          |             |       | विदेव         |
| परिष         | fec fa            | डूंडा सवसप  | जि ३० | हुं बाबस पिनी |
| श्याच्य      | १४२ चपुर्व        | i           |       | क्तेमान दीव   |
| दारिष        | ३३ द्वार वाना     | 1           |       | CTTPE         |
| दिव          | ३०१ सर            | ¥सि         | ş     | हे, की अपेका  |

ऐतिहासिक जैन काम्य संगद



## विशेष नामोंकी सूची

१८४ १६२ १९९ २१६ २२६ २२५ ₩ रहर २४१ १४२ रहा २७४ १७५ भर्मचा १८१ \$28 \$42 \$48 \$68 \$CF भक्तर दश्वर दश्वर दश्वर क भ ने दद 680 46 45 48 49 5 5 5 66 64 धनेकान्त (स्थाह्याह) अवस्थाका३११ 48 44 40 44 4 8 4 8 4 8 4 नदुषोगद्वार (सूत्र) 163 ₹ < ₹ < ₹\*₹ ₹₹₹ ₹₹\$ ₹₹¶. धमनकुमार ₹₹4 ₹4८ ₹45 ₹47 ₹**4**\* ₹**4**\* *म स्पवित्रक* 34. # रकेद कर १४४ १४६ १४ १५९ मनपावस्रिहर २४३१४१४५ \$44 \$44 \$44 48 जसराज 146 16 भजमेर ४ ९ ३१९ ३४३ ३६९ ३६६ क्रमचिकाम भनाइक्द्रे 266 समरमा*न्निय* 

५९ ११९,१७२ १७८ २१६ ६२२ ६२६ 220,225 BER BES BOB BOB 251

48

186 tas ten

**FRR 584** समग्दर tes fee समर्गिष्ठ (वित्रप)

शमिका (भारा )३ ४१ १६७

\$22 १९७ समग्मी

4 \$ \$ \$ \$ **\$** C \$

मत्रित्रवाह्य

अक्तिसंब

**मन**मोहम मनक्रित्रु (बारक)१५ १६ १७ १८ १९ \$# \$## ? ! \* ? # W

\*\*

म शीमय व

२६ २७ २८,४४ ४७ ९८ ९९,**६ ६४**∫ सम्बेर

**॰८,१०१ १ ६ ११८ ११९ १६ १६८ | असाइत्री** 



भार्ष रक्षि र

मार्बसमूह

मार्व हास्ति

मारसंपृति (संबृतिविक्य)

87 44

28 38

100

28 484,446

२ ,५१ २१९,२३६

43 62 46 230 236

378

111

262

in lan ici icc'sit san

THE

वर्षशाम

मान्द्र(दक्ष

४६२

परस्य

|                       | किश्चप भागों की             | स् ी                | 843                              |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| मारायम                | 111                         | उर्वित प्रक         | 186                              |
| बाद्धा                | 33,0                        | THE                 | tee for \$48.854                 |
| वादस्यक <b>त्र</b> म् | चि १७३                      | उद्धिंद             | 4                                |
| बादकाश                | EAR SCS SCO                 | क्यातनसृरि          | 48 84 A3 4mc                     |
|                       | १८६ १९२ ४१७                 | 224,322             | 444 44 <b>0</b> 444 <b>\$</b> 54 |
| सास <b>र्था</b> व     | \$ 10                       |                     | 824 844 VZI                      |
|                       | Ŧ                           | डमास्यावि (         | (बाचक) ४१२५१                     |
| Ant.                  | \$40 \$4 6 \$45.            | l                   | मर                               |
|                       | 41 347 342                  | <b>व्य</b> वस्त्रास | PC4 795                          |
| Age 14                | 4.4                         | च्याप नरव           | एको भाषिताच                      |
| **                    | **                          | <b>क</b> पिमत       | * tts tt=                        |
| And at                | 31                          | 1                   | f#\$ \$#\$                       |
| रण्ड रका              | ***                         | -                   | भो                               |
| स्यमेच                | 8                           | भोइप ( भा           |                                  |
| रेपन श्रद             | \$53                        | 1                   | भासक्त वरेचा ) १६                |
| रमत श्रुर<br>रमनपर    | देखा मागरा<br>८४ ९७ १९३ १९९ | 1                   | 11 12 22 24 111                  |
| के जिल्हा             | ***                         |                     | * * * * * * * * * * * * * *      |
| रमश्च                 | देको गिरवार                 | 14.                 | * 146 250 256 2 0                |
| वरतेष                 | * 1 17 194                  | 1                   | 4 \$#2 \$¥4 <b>\$</b> 4\$ \$4\$  |
| बक्रमदे               | 4.0                         | )                   | ਰਾਂ<br>ਹ                         |
| रत्तराध्यस्य          | <b>१६६</b> १८९              | मेन्द्रेस           | 48                               |
| <b>वर्</b> य वरण      | \$4A                        | अंबार               | 111                              |
| वदश्याम्              | VĄĄ                         | धंबद्               |                                  |

| म बहु (ब्रिनेश्वर  | [रि (२)का बाहरा | क्यक्सोइ                  |               |
|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| बस्याका वाम )      | jac jać je      | क्रमच्छर्व                | 27            |
|                    | 348             | 1                         | 39            |
| भौचड               | **              | 1 -                       | 111           |
| 1                  | ₹.              | करक (शबी)                 | ,,            |
| क्याम्ब            | \$48            | करन (वद्युतके बोर         |               |
| वयराताह            | 14              | कग्लारे                   |               |
| 442                | 548 ∮ €         | करमचन्द्र (अवशाकी)        |               |
| क्यारिया (गोव)     | es sec ses      | 1                         |               |
| -                  | 714             | 4000 000                  |               |
| क्षमस्यमं          | 375             | 1                         |               |
| व्यक्तिक ३५३       | \$48 \$44 \$40  | १२० १२८ १५                |               |
|                    | 15631.1         | कामकल्(याड'हवा)           |               |
| यम वर्षि इ         | 484             | करमबन्त(कांसरी)           | 1.1           |
| काक्योम 🔻          | 44 58 584       | कामकन्द्र (बोरवेडीया)     | -             |
| कम्यात्रा ( कम्यान | स्त ) प्रतः १४  | 15 151                    |               |
| <b>क</b> रह        | 120             | क्प्नसिंह                 | 48            |
| alled 6cd          | १९४ इध्य ३५४    | कामधी १९।                 | <b>18 189</b> |
| <b>e</b> tit       | <b>१</b> ९३     |                           | 2 2 20to      |
| कार्वित कामानको    | 126 104         | क्मीबाइ                   | 167           |
| कम्प (शावस )       | \$25            | <del>esc</del> u <u>t</u> | 101           |
| कारत               | र३३∫            | <b>कर</b> वामती           | £11           |
| कमकवित्रव ।        | 186 38C 286"    | करपान (जेनक्येरके रा      | म) १८६        |
|                    | 445 948         | करवाब (हिरदे राजा)        | 14c 14s       |
|                    |                 |                           |               |

ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह

RÉS

|                          | विशेष नामॉर्क                           | स्पी                  | 864                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| क्रमाजक्रमस              |                                         | कील्ह्य               | 255                                   |
| करपाजवस्त्र              | 42 42                                   | <b>क्टाइ</b> रीम      | સંસ                                   |
| क्रमामबीर                |                                         | <b>इंप्रत्य</b>       | 38.0                                  |
| क्रमान्यास               | 3 9                                     | \$334PA               | ₹₹€                                   |
| वस्त्रावहर्य             | 229                                     | <b>इ</b> मारपास       | s at sen fat                          |
| विद्वास                  | 48                                      | <b>इस्ते</b> म        | 111                                   |
| विशास                    | 145                                     | <u>प्रत्यक्रिक</u>    | 113                                   |
| वस्थिपत                  | 41141416                                | <b>5</b> 4ti          | 48                                    |
|                          | 325                                     | इसकोति (वि            |                                       |
| कम्युर <del>।</del>      |                                         | <del>प्राक्</del> पीर | \$ D                                  |
| and a                    | 844                                     | -                     | *15                                   |
| क्यार                    | 11                                      | <b>प्र</b> नावविश्वय  | 341                                   |
| कार्यक्ष                 | 199                                     | <u>प्रशास्त्र</u>     | 314                                   |
| कानिकाचार                | (कालकड्मर) ३                            | इपाच (धार)            | 704                                   |
|                          |                                         | <b>बं</b> वरविजय      | 358                                   |
| काशीशम (                 | (कवि) १६४                               | र्व सम्बद्ध           | 144                                   |
| कामी                     | •                                       | 4765 424              | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| काम्मीर                  | an fet fee ten                          | केमार(                | 50 506                                |
| कान्तिरस्य               | 158                                     | <b>4</b> भा           | 186 548                               |
| <b>क्रिमा</b> बनी        | 198                                     | कीयरसाह               | 468.4                                 |
| बिग्हार                  | x 63 5,883                              | कोररा                 | 434 343                               |
| बीबी                     | • • •                                   | कारीयान               | (8)                                   |
| धीनिवद् व                |                                         | क्रोमरी               | 219 6                                 |
| कीनि विजय                |                                         | कोश                   | 169                                   |
| <b>दीवि</b> रिय <b>य</b> |                                         | कोस्मिर               | 117                                   |
|                          | रि(डोलियः) १                            | दोनिङ (गडा)           |                                       |
|                          | A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                       | a mai                                 |
|                          | ** 25 855 859 1                         |                       | ₹₹,₽₽€                                |
| €µ3.4£                   | יו                                      | वापुरी बदोन्बर        | 103                                   |

| 844              | पेतिहासिक र                  | तेन काव्य-संबद्     |                |
|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| कौरव             | 115                          | इस्ती               | 11             |
| <b>समाक्</b> याम | *** * * * *                  | शंक्सी (क्रिकराक्स  | ि १५६१६        |
|                  | 1 < 2 4                      | ` · ·               | 747 745        |
| <b>बेमकी</b> चि  | 8 6                          | <b>चेदर्सी</b> इ    | 48             |
| ध्रेमशाका        | 111                          | चेस (चंद्र)         | ţ#ţ            |
| <b>भ्रेक्पाक</b> | 3                            | <del>चेतक</del> र   | £\$4 £84       |
| 2                | व                            | चेंमराज             | 688 B6c        |
| •च्यपति          |                              | j                   | देखोवेसराज     |
| च्यानची          | <b>१</b> ३८                  | <b></b>             | 121            |
|                  | 1 1                          | <b>चे</b> म्मस      | *1             |
|                  | ७९ १६ २४ इ६<br>८,५१ ५३ ५४ ५६ | र्व दिश्व           | क्षर वरर       |
| 16 15 12 1       | १ १४ १८ व्ह व्ह              | <b>व्यं</b> चग      | \$85           |
| \$3 \$6 \$5 \$   | 1121266                      | चीमात (चीमाचत व     |                |
| 11 111 11        | 115 225 22                   | 44.4 48.46          |                |
| 198 648 644      | 184 188 180                  | 1 1 1 1 1 1         |                |
| the to the       | 189 Inn 194                  | fac feb lis i       |                |
| १३६ १७० १७१      | 195 515 565                  | रस्य रदा प्रस्त व   |                |
| ११५ २१ ३ २१५     | 11111111                     | •                   | et \$c0,550    |
| 452 234 341      | \$1¢ \$00 \$c4               | ग                   |                |
| 8 # 8 * 8        | isa Bie Bi                   | गश्रसिंह            | <b>{**</b>     |
|                  | धरद प्रकृत्                  | प <b>रत्</b> कृताक  | \$25 545       |
| चारीया<br>चौक्र  | 854                          | गद्भक्त             | धरूर प्रदेश    |
| ৰামত (হুত)       | \$<2                         | TEHE                | £##            |
| मुस्ताकर्षह      | **                           | गन्यवि              | <b>४</b> ९४    |
| क्षेत्रकृष       | 3 4                          | गनवर(बोपड़ा)गोत्रेर |                |
| चेंद्रकार        | 36 367                       | -to-                | (रेप्रो चेपम्) |
| केक्पर           | ` `'                         | ग्लेमिक (ग्लमिक)    |                |
|                  | . 1                          | United States       |                |



| ٤                 | <b>पेतिहा</b> सिक | <b>जैन काम्य</b> सं | मह             |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                   |                   | ,                   |                |
| व (विश्वसागर सूरि | ) tet             | क्षेतस्यका          | ( स्वृत्तात्रव |

| ४६८ ऐतिहासि                    | <b>६ जैन काम्य संगद</b>          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| चोसड (जिल्लागर सूरि) १४        | १ क्षेत्रास्त्राका (क्ष्युगक्तः) |
| र्याच्या ४१                    | • (कोरारोक्क्क) २९४              |
| भौगसी गच्छ ४३ ८१ ९२ १ १        | '\ <b>√</b> ∏                    |
| १२<br>चंदकोर्ति ३०६ ३२         | 1                                |
| वीगाच्छ (कुछ) ११६१८२१२१        | `                                |
|                                |                                  |
| \$6. \$6. \$6                  | 1                                |
| भ्यतमामा ३१                    | `                                |
| <b>बं</b> ग्रोकि ५             | '( b +=                          |
| <b>बोह्रमाज</b> १९             |                                  |
| द्मस्यि ११                     |                                  |
| र्वपायुरी १२                   |                                  |
| र्षाताहे ४२                    | • ]                              |
| बांचा (बांक्सी)(बोचड़ा) ४६ १२। | 0.4                              |
| १३० १३८ १३९ १३                 |                                  |
|                                | \$ A ( )                         |
| चरियी १४२ ३१                   |                                  |
| र्षामी (प्रावंद) ४१            | 1                                |
| चौपसिंद (सावकीके) ३६ ३६        |                                  |
| चीरमा १ १२६ १२७ १२८ १२         |                                  |
| 71                             | S anticedit                      |
| थोरानेर ।                      | े खन्मीस ७०७५ ११८२।<br>जनातर ११८ |
|                                | ् जनामद्                         |
| σ                              | ब्रह्                            |
| इस्साज है।                     | mein ; Afg                       |
| पात्रसंक ११                    | अधीश ११८                         |
| mines pinte fina               | ्रे बार्                         |
|                                |                                  |
| ब्रह्म क                       | (६∫ आणा १६                       |

| विश्वप नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्तिकी सूची ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्याप नारं  कालस्य १८०  वाहस्य १८०  वाह | जिस्सी ४६६  जिल्लामुन्दि (४) २६ २६ ६८  यह प्रति प्रति प्रति देव १३७  यह प्रति प्रति प्रति देव १३७  यह प्रति प्रति प्रति प्रति १३७  यह प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति १३०  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति ।  यह प्रति प्रति ।  यह प्रति |
| विभागास्त्रातिः ४०६<br>विभागास्त्रातिः (१) १ ० ४४<br>३१ ४१ ४० १०८ ११६ ४० ३०६<br>४० ३०८ ११० ११ १६६ ४०३<br>विभागास्त्रातिः ५० ३० ६ ४<br>११ ११० २० ४१ ११ ३४ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिल्हामुगरि (७) १४६ ४<br>१४८ १४ १६ १ १<br>१ १६ (ग्हाम्<br>जिल्हामुन्दि (०) १ १<br>(ल) अस्तु<br>जिल्हामुन्दि (राह स्वत्सारिय)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**बिनमस्मिम्**रि

जिन्मो्**न्त्र**सृरि

क्रिनमा<del>जिल्ला</del>सुरि

बिनचन्द्रसृरि (यर्गच्हे) ३३७ | बिनप्रससृरि सायर सरिसासा जिन्दान्त्रसृरि [पृक्तिपार्व] ३३८ **"** 

विनक्त्यसूरि विग्रह **र**्गे ४३ ४३१

313 जि<del>नद्</del>तस्रि १२३४ ५११ १५ र रुष् वे वृष्ट धर बद बब बन

an ed da bin bik bik dar bak

किट हट्ट रहत दश्य प्रश्न दश्य 485 858 378 375 387 **3**86

pin fic int for fen his क्रि<del>गोकस</del>रि 22 58 55 RE विश्वमंस्रि (वेपड) \$2\$ 843

जिनकांस्ति (सायरसृरि साका) \$48 \$4C \$8 \$36 \$50

जिवबर्मस्रि (नियक्क) ३२१ ३२२ जिमप्रतिस्ति १३१७८९१ \$\$ \$\$ \$ \$4.54.50 pt \$2 26 35 36 30 500 556 553 336 38300 363 366 306

मार स्वाय जिल्लाम् स्थितः व्यवस्थान

3 3434 An Laculans HIMMI TO BE TO 211 विमयनावसरि

. In a locald sad sad करा अधिताल दिव

2 2 2 2 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 3 3

234 2mc t w t 2 w t 14 t t t डिवमेस्सरि (देगह) विगमेक्स्रि विवत्ति सरि क्रिनरिश्त

बिवरतनसूरि \*4 850

विवराक्स्रीर (१)

जिनराजन्ति (२) १३३ १६८,१४ रणर रचन र्या र्यं र्यं र व रण

२४६ २४४ २४५ २४६ २४७ १४८

22 22 24 28

242 242 2 4

विषम्ब (ब्रमाश्रमण) प्रश्रे २२१ २३९

किनमद (क्रियम) सुरि १९३४

१४४ १७८ २ ७ २१७ २२३ २२९

रक्ष २ २१४ र ४ व ४०९

\$4.\$4 \$6 \$6 \$6 48 12°

22.43

**२९३ २९**७

254 863

\*\*\* \*\*

241 216

22 V3

116

| २३६ रश्र रश्र रथ्व रत्र,श्रम विवसिक्ष्युरि (जिनवन्त्र प्रहे ) भ                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अर्थ भ्रम् १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                          | ł |
| as the se technes to the the the tas the tar tas the tar               |   |
| निम्मानपुरि २९३ १९४ १९६   १७५ १७५ १८६ १८३ १८४ १८८<br>१९६ १९७ २९८ ३ ७ ४१४   १८६,१९१ १९२ २१४ ४१              |   |
| विनयक्तान्ति १६४१११ २ विश्वक्तान्ति ६६<br>२५६१४१४६१२१७५१७८ विश्वकान्ति २५ २५१९६                            |   |
| र१६ २२२ २२६ २२७ २२८,३१२ जिल्लीमाग्यस्रि ३                                                                  | ŧ |
| १९८,६६६ ६६९,३७ ३४१ क्रिक्सर्यसूरि ३ ० १ १ ३ ३ ३<br>३८४ ४ ४६३ क्रिक्सर्यसूरि (पिपकर) ३१                     |   |
| जिनसञ्जनस्ति ५१,३२ ४३ क्रिनहर्नस्ति (सायप्रक्रीण) ३३<br>४२२ व.४८ ८ ९२१२४२ क्रिनहर्ने (कवि) १६१२६२२६        | ٠ |
| विन्यतिकस्परि ३२ क्रिन्यतसस्परितः २४ ५७ १७८ र र<br>विवद्यनस्परि ३१३ ८२३ २१७ २२३ २२६ २२७ २३                 |   |
| जिल्लामुत्रस्रि (१) १७८२ ण क्रियक्रिलस्रि ॥<br>२१७२२३२२४ २२७२३ क्रियक्रसस्रि (१८) १११५ २ २६                |   |
| (जिलकानुस्यः) २ ,,३१ ४१ ४५ ११९ १६ १३८ १४८<br>जिलकानुस्यरि (नेगाकः) ३१५ ११६ १२२ २१५ २२ ,,२२७ ३१४            | : |
| ३१६ ३१७ ३१८ ८३२ - ३१९ ३६६ ४२<br>विनमागरमुरि (जिनसक्ताः )१३३ - जिनस्वरसुरि (१) २ ११ १६ २                    |   |
| to fee for fee fee fee fee fee fe state of the form                                                        |   |
| in this star and the fiction for the                                                                       | ? |
| विकासारस्थि (वीपक्क) ३३ क्रिकेश्यरस्थि (वेगाइ)३१३ ३१४ ४३<br>क्रिकेसिक्सि (") ३३० क्रिकेशस्थि (वाह वं ३) ४३ |   |
| त्रिवासिंदस्ति(क्वांबासर)११ १४ का अक्षर (कार्य प्रेस ४५) अक्ष                                              | • |

| <b>४</b> ७२ पेडिहासि                     | पेतिहासिक जैन काम्य संप्रह |                       |               |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| वियोदयसूरि १५ २० २८ ३५                   | 10                         | 11 11 11 11 11        | V2 224,V 2    |
| 3 30 loc sladsbir                        | ₹                          | 5.5.5                 | हुन छर्द धर्द |
| sents to fet fee f                       |                            | बोबा                  | 345           |
| 35 350                                   |                            | <b>बंग्ड</b> ोस       | 7=5           |
|                                          | 34.                        | <b>वं</b> नूहीय       | 186 70        |
| बीक्सबी (विते ) ३१ :                     | 335                        |                       | Bi Bc int     |
| • •                                      | 811                        | 114,1161161           |               |
|                                          | 198                        | , ,,,,,               | 848 844       |
|                                          | 844                        |                       |               |
|                                          | 111                        | <b>1</b> 87           |               |
| •                                        | 848                        | S/Det                 | \$8\$ \$8¢    |
| नेरासाइ १११ १८५                          |                            | FIFE                  | \$44          |
| •                                        | ? <b>?</b> 8               | ट                     |               |
|                                          | 934                        | स्यक्तमी (मेहवा)      | 14            |
| बेस्द्रा                                 | 70                         | <b>सर्था</b> ग        | ţ=+           |
| अंसक्तीर १९३१९९ रून र                    | •                          | •                     |               |
| 414 484 448 188 1 <b>9</b> 6 1           |                            | धा <del>विन्</del> री | 2             |
| 11 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |                            | बीरवाणड               | ţcu           |
| 8 < 8 4 84 844 848 8                     |                            | <b>ब्</b> परची        | - 41          |
| 2१७ ४२६ ४२७ ४३                           |                            | बोधो (बोदरो)          | 269           |
| मेर्डिगमी ३४२३५ ३५१३                     |                            | 1                     | -             |
| 1-8 147 148 (विजनतेस                     |                            | *                     |               |
| बैधो ६४६                                 |                            | विकार-देखो विकार      |               |
| <del>चंगकाचास</del>                      | 288                        | दुष्ण २८२             | क रत रद       |
| मेपुर                                    | 284                        | त                     |               |
| नेवसाद                                   | 224                        | करवाथ (सूत्र)         | 2 #2          |

श्रीरावक्षिमावर्ष श्रोगीनाय

बोबपुर (बविद्युर, बोबनार) २५७ | छडरहस्स्वीन्डिंग

११५ क्रमान (सूत्र) १०३ ११५ क्रमान (सूत्र) १०३

३०६ ३५८३३३ सहातमा --३६६

|                       | विसंप नामें    | ांची सूची                       | <br>Knj                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| गस्त्रप्रसमृति ॥१२३   | 168 359        |                                 |                           |
| चरा                   | \$50           |                                 | 3,                        |
| वाराह १३४ १४१ १४      |                | इमर्यंत                         | £3 + £3                   |
|                       | \$0 844        | क्षाकल्या                       | •                         |
| वारंग                 | 1111           | <b>द्वादुशक</b>                 | 5+4                       |
| किमरी                 | 124            | द्वातिस्क                       | 48                        |
| तिमस <b>स</b> सस      | 23             | इत्यह                           | <b>₹₩</b> \$              |
| विश्राक्षणम्          | 3              | digi.                           | 144                       |
|                       | 188 484        | दशस्य                           | 181                       |
|                       | # 483 ASC      | <b>क्रावेकाकिक</b>              |                           |
| निर्मा                | 48             | द्शारमध्य (दशम्भर)              |                           |
| विद्वसम्पनिरि         | •              | द्वारिका                        | 343                       |
| दुष्मीशम              | 110            | दामगाम                          | ***                       |
| नामाम १६ १७ १८ १      | 14631          | शामको<br>०-० (०-०)              | -                         |
|                       | 11 101 111     |                                 | 7 43 64 6<br>7 43 5 3 4 6 |
| नमा                   | tec.           | अस्पन रुना न                    |                           |
| तत्रमी (दामीत्री)     | *** ***        |                                 | 465 3                     |
| तक्रमी १              | 18,234 286     | दीवर्षत्र (वा )                 | 394                       |
| योक्षा                | 11             | दोपकात्र (बति)                  | 114                       |
| व्यवनीरन्ताःन         | <del>ਮਾਰ</del> | होष<br>दुःचयद्रम् <sup>हि</sup> | 111                       |
|                       |                | र्वानहास्त्र (उत्त)             | -                         |
| <b>4</b>              | ६ ४१ अगर       | Lun stettent                    |                           |
| च्या १११              | 2 2 4 11       |                                 | (इटर)                     |
| क्यवर (रेश)<br>वावसिद | 14 15          |                                 | all tree                  |
| पाइड<br>पाइड          | ,,             | <b>प्रभा</b> ष्ट्               | 41 100                    |
| fere (site)           | 11             | - Tata                          | •                         |
| र्जन्म (गुम्म)        | 174            | प्रकरी                          | 10                        |
| ALMEL COLOR           | 1,             | रूपर्                           | 4717                      |

| <b>ऐतिहा</b> सिक र | ने भाग्य संग्रह |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

50 500 200 300 350 D

\*\*\*

| विवादपस्टि १५ १७ १८,३५ ३८                                                                                                                                                                                       | इस् १९९ इंटर इश्व १६९ व र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ४ ३० १०८ रहण रस्य रस्य                                                                                                                                                                                          | क के कोर्ग करन करह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| स्रक्षा १२०१८६ १८८१८५                                                                                                                                                                                           | बोबा ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| \$4 \$40 \$44                                                                                                                                                                                                   | <b>अंतक</b> रेस रेक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| बीवा ४२७                                                                                                                                                                                                        | बंबूरीय स्वट् <del>शवर</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| बीक्ग्रही (पवि ) ३१ ३११                                                                                                                                                                                         | अभिनाती १२ ४१४८१७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| श्रीवर्गी ४३३                                                                                                                                                                                                   | રોયુક્ટર સરક સ્લાસ્ટ સ્થા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| श्रीवम १९२                                                                                                                                                                                                      | ्रिक् <b>र धर</b> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ह्यतार् इरर                                                                                                                                                                                                     | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| श्वपास १२६                                                                                                                                                                                                      | stem T tt tt*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Age</b> 34.5                                                                                                                                                                                                 | शासक १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| मेहाशाद्व २१२.२४५.१६                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| बेस्स १९४                                                                                                                                                                                                       | राज्यती (वेदला) वट्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| बेश इर५                                                                                                                                                                                                         | and the Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| नेबदा १७                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| मीनका १७<br>मोसकमेर १९३१९९,३ ६२३१                                                                                                                                                                               | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | श्राक्षित्री ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| मेसक्मेर १९३१९८,३ ६ ६३१                                                                                                                                                                                         | क्ष<br>शाक्तिमा ४<br>बीडबामड १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| भेटकप्पेर १९३१ १९६२ १९३१<br>२१६२४५ १९४४ १९४३ १०४ १८६<br>२१ ६ २३ ०४ २४ ४४ ४                                                                                                                                      | क्ष ४<br>वाक्रियी<br>बीहवरमड १८७<br>बुँगरसी ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 740 854 850 88 881<br>8 5 2 6 8 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                             | क्ष<br>शाकियी थे<br>बीदवागड १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| बोसक्तीर १९३१ १९६२ १९३६<br>१३६१ १४१ १९४१ १४४ १८६<br>१३६१ १८६१ ४१४ १४४ १४४<br>४८७ १८६१ ४१० १४३ ४४१<br>बासिनार्थी १४४ १५ ६५१ १५३                                                                                  | श्र<br>शास्त्रिया ए<br>बीवसमात्र १८७<br>बुगरसी 4१<br>बोसी (बोसरी) २८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| सेंक्क्सेट १६३ १९८२ २२३६<br>२३ २२ ५४ १८४ १४४ १४४ १८<br>२३ २२ ५४ १४ १४४ १४<br>अरच १२६ १४१ १४४ १४४<br>संस्थिती १४४ १५ ३५१ १५३                                                                                     | श्री<br>शास्त्रियो ४<br>बीवसमात्र १८ण<br>बुंगासी ५१<br>बोसो (शोबरो) २८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| बेसक्तेर १६३१९८६ ५ स्टा<br>स्वा ११५ ४५ १८३१ १० १८६<br>स्व ११ ४५ ४४ ४४ ४<br>४४ ४४ ८३१ ४१० ४१ ४१<br>अक्तिमी १४९ १६ १९११ ११<br>स्वास्तामी १४९ १६ १९११<br>स्वास्तामी १४९ (विकालेक्स्)<br>वेस्ट्री १९११ (विकालेक्स्) | व्यं<br>श्रीकामक १८०<br>द्वीरसम्बद्ध १८०<br>द्वारसी १६<br>कोडी (भोक्टो) ४८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | व्य शाकियो । ।<br>शीववाया १८०<br>बुंगरसी १६१<br>बोधी (शोवरो) २८९<br>व्यक्ति—रेचो पिडी<br>बुंबक १८ १८४ २८६ २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| बेस्क्रमेर १६३ १९८६ ६२३१<br>१३६ १८५ १८ १८ १८ १८<br>४ ४ ४ ८ १८ १८ १८ १८<br>४४ ४४ १८ १८ १९ १९<br>४५ ४४ १८ १९ १९<br>विकास<br>१४ १६१ १६४ (विक्रक्रेस्ट्रॉ)<br>वेसे<br>वेस्ट्रामान ४३१<br>वेस्ट्रॉ                   | क श्रीकाम १ प्रशेषकाम १८० दूसली १६० १८० ४८५ ४८५ ४८५ ४८५ ४८५ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६ ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| बेसक्तीर १९३१९८६ ५ १३१<br>१३३४१९ १८३१३ १० १८<br>१३ १३ ० ४ ४ ४ ४ ४<br>१४ ४ ४ ८,७१ ४१ ४१ ४१<br>४४० ४६ ४४ ४१ १४३<br>विकास १४१ १४ १९१४४<br>वेस १४१ १४१<br>वेस १४१ १४१<br>वेस १४१                                    | व्यक्षिणी प्रश्निक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यक्षणाव्यकष्णाव्यक्षणाव्यकष्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्यकष्णाव्य |  |
| सेवास्त्रीर १९३ १९६६ ६९३१<br>१३६ १४५ १९५ १०५ १९६<br>१६ १९३ १९४ १०५ १९<br>१५ १८ १९५ १९६ १९६<br>१५ १९६ १९६ १९६ १९६<br>१५ १९६ १९६ १९६ १९६<br>सेवा १९६<br>सेवा १९६<br>सेवा १९६<br>सेवा १९६                          | वाकियों थे प्रीवस्थाय हुट प्रवस्थाय हुट प्रवस्थाय हुट प्रवस्थाय कर के प्रवस्थाय के प्रवस्थाय कर के प्रवस्थाय |  |
| बेसक्तीर १९३१९८६ ५ १३१<br>१३३४१९ १८३१३ १० १८<br>१३ १३ ० ४ ४ ४ ४ ४<br>१४ ४ ४ ८,७१ ४१ ४१ ४१<br>४४० ४६ ४४ ४१ १४३<br>विकास १४१ १४ १९१४४<br>वेस १४१ १४१<br>वेस १४१ १४१<br>वेस १४१                                    | हैं<br>शाकिमी ए<br>शीकामध्य हुट्य<br>शुंगरती 48<br>शोगी (भोरती) ४८६<br>हैं<br>किसी—रेजी पिछी<br>हुंकर ५८ १८८ १८६ १८६<br>हर्याय (शूर) ३३३<br>जगास्य १३५ १८६ १९६ १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| वर्मसी (वर्गवर्षक) १५ १९ | · .   |                             |       |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|                          | 12    | नव <b>क्ष</b> ण्डापावर्ष    | 8     |
| मार्गेहा १४              | ca    | नबद्दर (पारबे)              | 4.    |
| मारक्षे १५१ १५२ १५३ १५   | - 1   | नुव्या                      | 48    |
|                          | •• [  | मधानगर (उत्तनमध्)           | 4.68  |
|                          |       | नावर                        | 111   |
|                          | 4     | नाकोश (पार्च)               | 384   |
| वारकार                   | 11    | नापमी                       | 225   |
|                          | 14    | भागतेष १                    | 214   |
|                          | **    | वागकर्                      | 34.5  |
|                          | 28    | नगण्ड                       | 80    |
|                          | e2    | नागार्जुनस्रि ४१            | 247   |
|                          | - 1   | मागोर ६८ १९९                | 884   |
| न                        | ĺ     | नागोरी सराय                 | 540   |
| कारकार ४                 | 1     | नानिग                       | 4.    |
| नगराझ -                  | RV    | नायकर ३३६ ३४६ ३४८           | *84   |
| शकास्त्र १               | 184   | \$4                         | 1 145 |
| नयस्क (बाय्) ३२५ ३२४ ३१  | 84    | नापसागर                     | **    |
| 34 1                     | **    | नारायन (हप्ज)               | ţe    |
| नवषक्र ३८७ ।             | 155   | नारका साह                   | 8 4   |
| नवरहरूय !                | 111   | <b>पाद</b> श                | 101   |
|                          | ₹₹ (  | नाहर (योव)                  | २१९   |
|                          | 11    |                             |       |
|                          | ٠ <   | नीवड                        | 144   |
|                          | 8     | नेवसी १३५                   | -     |
|                          | * ? * | नवसोड                       | 166   |
| नावर्म (राजा-नावन)       | **    | नमविज्ञय                    | 1.1   |
| according to             | 146   | नेमि (मु) बन्द (मंद्रारी) व | }#?   |
| वश्चमगर<br>वर्ष्यगर्     | ,     | 1 . 100 10                  |       |



|                      | विभय   | नाम   | को सूची                  | 844   |
|----------------------|--------|-------|--------------------------|-------|
| वर्ममी (वर्मवर्जन)   | 14 7   | 48    | <b>ववसण्डापारवें</b>     | 8     |
| भागीता               |        | e 4   | मक्दर (पादर्ग)           |       |
| बारकद १५१ १५२        | 148 14 | ٠.    | मञ्चा                    | 98    |
| ted for to           | 244 21 | •• [  | मबानगर (इत्रवनम)         | 153   |
| वारकरेवी ३८८         | 35 31  | 44    | माभर                     | 398   |
| बारसी                | 3      | c4    | नाकोदा (पादर्व)          | 35    |
| चारतगर               |        | 34    | नागमी                    | * *   |
| वारावगरी             |        | 44    | मातर्म ।                 | 2 7 4 |
| वारो (भाविका)        |        | -2    | मातकर्                   | 848   |
| मोच्                 | \$ wes | 22    | मागहर                    | 8     |
| <b>बोस्</b> का       |        | es    | नातार्जुनस्ति ४१         | ***   |
| _                    |        | Ť     | भागीर ६८ १९९             | 284   |
| न                    |        |       | नायारी सराच              | -     |
| वारकार               | V      | . 1   | नानिय                    | ₹₩    |
| नगराज                | 4      | 48    | मामकर् ३४५ ३४६ ३४८       | 484   |
| मध्यस्य              | •      | 34    | 141                      | 342   |
| नयसक्त (नाय) ३४९     | 250 34 | 34    | नावमागर                  | 13    |
|                      | 34 3   | 43    | नारायन (इ.प्य)           | \$0   |
| नपवळ                 | 140    | * *   | नाल्या बाद               | 86    |
| भवनद्रस्य            |        | * *   | बाइरा                    | 484   |
| मश्रीय               |        | ₹ 4   | नाहर (गोव)               | * 6 5 |
| न्याय युद्धसंत्रकी   |        | * * * | विस्वयादा १५६            | ***   |
| भरपति                | -      | •     | नीवप्र                   | 1<1   |
| नरपास                | •      |       | नेवसी १३८                | 4.53  |
| नग्राक (नाहर)        |        | 188   | नतमोड                    | tec   |
| नरवर्गे (राज्ञा—वर्ग |        | 11    | नेमवित्रप                | 1 1   |
| नरनिष्ठसृरि          |        | 146   | निम (मु) चन्द (भंडारी) । | 103   |
| नवर्तार              | •      | **    |                          |       |
| मदर्भगतृति           |        | ,     | f a sac sc               | 3 C E |

| 8,0€                 | येरिशासिक मेन काच्य संगर |                |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| वसिवन्द्रसरि 2       | 1 38 44 114              | पर्व रकावकी    | 20                   |
|                      | 141                      | परद            | \$44                 |
| नेमिशस               | \$88 \$88                | पुराव          | \$4.8                |
| नेमीदास              | 141                      | प्रजन्ति       | 5m2                  |
| नमिनाच १८            |                          | पारम ३९८ देखी- | ~अवस्तित्र र         |
| नेवायक               | 31                       | पामक्ष         | 41                   |
| नेरदहाव्य            | 203                      |                | (बदुर) <b>०</b> ९, १ |
| मोता ४२५ ( दे        |                          |                | 48 368 344           |
| नन्दीविजन            | 110                      | पाकी           | fa 3a5' 85e          |
| नमीरवर               | 10                       | पाडीदामा       | 363 564              |
|                      | _                        | वाबायुरी       | 240, 324             |
|                      | प                        | पारकर          | fas                  |
| पश्चिद्याग           | 10                       | वारख २ ७ १९१   | 244 34 341           |
| <b>च्या</b>          | 834                      | पारस साद       | 443                  |
| पमत्री               | 8 8                      | वास्त्रमाथ १८  | 18 44 46 516         |
| क्लबंधा              | 755                      |                |                      |
| <b>प्रममन्द्रि</b> र | 44 44                    |                | \$co                 |
| पर्मराज्ञ            | 50                       | ेर्वाचवीर १९   | is a tan say.        |
| पद्मसिंह             | \$48                     | (पंचवदीयची)    |                      |
| श्चमणी (             | 24 444 344               | वाण्डव         | 384                  |
| <b>र</b> श्मक्रदर    | 485 585 4R\$             |                | £=3                  |
| न्त्रमध्य १९६        | 140 B1 812               |                | धह ११६               |
| परमार                | *** * * ***              | वीचा           | **                   |
| परमाक्ती(शर्द्धिः    | स्मी रची) १३ १५          | पीवर्          | * 4 *1               |
| 84                   | 111 103, 2               | पीफडीवा सद्य   | ¥                    |
|                      |                          |                |                      |

३ प्रजारत २८४ उपर १४३ १४४ प्रजारिक

क्रम्मजुर क्रम्मी

दश्य

चयत्रहार

846

\*\*\*

|                            | विश्वय नाम | ॉकी सूची ४४० <b>०</b>                 |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| उपनेक्स (कोगी)             | 362        | क्रमची ६८३४६१८६१८३                    |
| 3प्कर                      | 321        | कुका ३३६                              |
| पुण्यप्रयास ८३             | ,          | - <b>4</b>                            |
| <b>र</b> ञ्चप्रमस्तरि      | 824        |                                       |
| उञ्चलागर                   | 4 40       | बडगाँड १९६                            |
| <b>र्णि</b> माय <b>ड</b>   | 4.05       | बहवाय २८६                             |
| <b>्रामग</b> ड             | 3 0 4      | बरेर (बरेरह) इर र १ ४ ५,३६            |
| -                          | 100 100    | ***                                   |
| इप्योचन्त्र वरित्र         |            | बदकी देख १३६                          |
| रमीराज                     | • 5        | बहरा १४६२५०                           |
| श्मीराज (कार्बेड)          | 285        | बहिरामपुर ३३९                         |
| पोकरण                      | \$5\$      | बाक्सा प्रकृतकर                       |
| पोरबाद                     | 242 280    | more He                               |
| पत्रकरी ८ १३२ १३           | -          | नक्दोपि (साचा) १२१                    |
| £ \$ 536 50 50             |            | बाहडगिरि ५५                           |
|                            | 254 254    | बाइड इंबी 😕                           |
|                            | 184 141    | बाहडमेर ३४३                           |
| den.                       | 245        |                                       |
| प्रवाद                     | 229        |                                       |
| प्र <del>वासम्बद्</del> धि | ***        |                                       |
| प्रयोजमूर्ति               | 10         |                                       |
| प्रमण्डल्दि ३ ४१           | 124 225    |                                       |
| ***                        | 111 111    |                                       |
| प्रमेद कीक मात्त गढ        | 171        |                                       |
| प्राग (चार) चेरा           | 14C 15     | 1 x 3 x 334 978 944                   |
| <b>प्रीतिमाच</b> र         | 3*         | •                                     |
| क                          |            | बोबीपुर ३६७                           |
| व्यक्तिमा                  | 16         | <sup>े</sup> बीकादा (वंशाहर) ८२ ८३ ६७ |

## ऐतिहासिक जैन काव्य संमह

805

वास

166 7 \$ 15\$ THE ERC मरही (मक्सि) 110 314,831 धागवन्त् 110 **हिस्सा**गर १३७ १४ १४२ १४३ 40,744 भाग्यसम्ब \*\*\* देगम भार 231 बोदिक्स (बोबस) १५१ १५२ 348 माणबी 794,75 to sai 25 005 505 255 555 भागका १८९ १९१ २ . ३ २ २११ मानुसक्किगर 10 112 254 255 भाषात्री बद्भवेस (पूर्व) मामा 43 886 बंग (बाइक) 5 W2 भार 183 ... 264 वंशनवाद 125 141 भाषनगर मनारे मायप्रमस्रि (बर ) \*\*\* म्मनेर मान्यमस्रि (प्रमीशामही) १७४ 244 146 मनसाकी ५५ १८८ १८५ १९४ भाषप्रमोत धा**वारिवार<del>ववृ</del>चि** १९५ **२ ७ ३२७३३६**३१७ मण्डारी e tay too for मा विश्वव 24. मावदर्प \*\*\* \*\*\* Se sca भिनमाङ 14, मानती (सूत्र) 46 340 भीम (राइक) ९८१ ९१३६ १६७ मानतास (मंबी) 100 मक्तिकाम 244 R P 273 43 44 <del>पच</del>ासर 355 मीमजी 15 भीमपद्भीप्रा 4 4 344 354.351 सत्त इ मिन म्युपुस 28 38 भुद्रकार \$52 6 \$ 4 4 844 भद्रवाह . 85 45 म्प्रमराभी भृतदिन्य 26 646 11 मदहर युगुरुष्य (भरींच) ŧ मोद \$42 583 धात \$ 442 VS2 भोता वरतप्रद \$4,346

114

| विष्नय नार्माको सूची ८५५ |                    |                                      |           |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| मोबागक                   | 23.2               | म <b>इ</b> तिभाज                     | 14 10     |
| मार्वक                   | 318                | मदमद १११                             | \$ 88 88C |
| <b>н</b>                 |                    | मदारव (साद)<br>मदाबीर रखो-बीर        | 335.84    |
| मकुरव स्रोव              | <b>187 188 7 7</b> | महिम                                 |           |
| मस्त्रम                  | 244 28m            |                                      | 4 158     |
| सन्दोबर १ ३              | 4 214 62 186       | महिमराज्ञ (मानसिंह-बि                |           |
| मनुदारदास                | 14                 | ६३ ७० ७४ ७६,<br>महिमा <del>यदी</del> |           |
| मविभव                    | 332                | -0                                   | ٦         |
| <b>मन्</b> दि            | 111                | महिमाद्द                             | * 5 43 .  |
| समग्री                   | 254.34             | महिमादंस                             | 288       |
| मनक्य (मुनि)             | 101 100 101        | महर                                  | •         |
| ,                        | 266 258 2 2        | मदेखा                                | •         |
| म् <del>लु</del> भर      | **                 |                                      | ₹¥\$      |
| मचोरमा (पन्च)            | 103                |                                      | 233       |
| <b>मक्त्राची</b>         | 344                | मोसावा                               |           |
| मर <b>बद्देश</b>         |                    | माइबी                                |           |
| मक्कोर (मरोद)            | * 2 ¢ 3 ž          | <b>भा<b>र्</b>शस</b>                 | 463       |
| ,                        | 100 300            | मंद्रम १ ६ १४६                       | 376       |
| मस्त्रच (मरतपुत्र)       | 14                 | मोड्य (मंडारी)                       |           |
| महरेवी                   | \$86 \$86 BES      | मोदकाइ                               | 3 4       |
| मक्मण्डक (मारवा          | द मदबर) ६८         | मोत्रवी                              | 481       |
| 48 SS SA SAC             | १९२ २३४ २७३        | माज्रह                               | • •       |
| रेण्ड १८६ २९७            | रदट इंदर इंदर      | माजनकः (१६४)                         |           |
| 254 255 848              | saf fat fan        |                                      | 115,302   |
| मरोद                     | 248                | मानिक्साका                           | 255       |
|                          | रेको महकोर         | साजिङ्गात (सकिसी)                    | 16        |
| महाज्ञभ                  | 44 5               | माधद                                 | 111       |
| मदादं (मिश्र)            | रुक्र              | मानडी                                | 24        |

| ४८० ऐतिहासिक जैन काव्य संबद्ध                     |                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| मान्बाई १९                                        | भ । मरह (साह)                               |  |  |  |
| माबद्वद्वसूरि ३३                                  |                                             |  |  |  |
| मानदेव (सृरि) ११८२३                               | 1.                                          |  |  |  |
| मानवाता ३५                                        |                                             |  |  |  |
| मावविद्यप २५                                      |                                             |  |  |  |
| मार्वसिंद १३                                      |                                             |  |  |  |
| मानसिंह (प्राबंह) ४२                              |                                             |  |  |  |
| माबा १८                                           | ६ सम्बज ३६                                  |  |  |  |
| माङ (रेथ राज्य) 🔻                                 | र य                                         |  |  |  |
| मारूपी ३६                                         | `                                           |  |  |  |
| साकपुर १८७ १९९२३।                                 | वस्क्रसक १४ १४९                             |  |  |  |
| मानद् ७३८५ ४३                                     |                                             |  |  |  |
| माक्त्र (रेष्ठ) । ३ ११८ १९९ ४१                    | वसाम्ब २ ४१ २१९,२२४                         |  |  |  |
| मिरयारे १८ १८१ १८                                 | . रस्प्रसार                                 |  |  |  |
| रहर रस्                                           | यहोक्द्रंप (६                               |  |  |  |
| मीमा <del>ंतद</del> १                             |                                             |  |  |  |
| हुस्ताव २८७३ ९०६ १९३                              | नाव्यवेश ९४ ११                              |  |  |  |
| १९९ ३२२ १७                                        |                                             |  |  |  |
| सुकको १९                                          |                                             |  |  |  |
| सूक्षंप १६                                        | र दारर हरा हर हर हर हुए                     |  |  |  |
| क्ताक्ती इउ<br>मंबरी ३३                           | १७२ १७८ २२३ २३ २६२ २<br>योगिनी २ ४ १०,४३ ५४ |  |  |  |
| ^ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | -0.0                                        |  |  |  |
|                                                   | وهمقاحد أ                                   |  |  |  |
|                                                   |                                             |  |  |  |
| मेक्सा ६ व्हे ट्राइट १९१<br>१८४ १व्हे १८८ १९१ १९१ | ₹                                           |  |  |  |
| F F BAN BAC BE BEE                                |                                             |  |  |  |
| 344 864 864                                       | राज्य (राज्यसीष्ट) १८११८७<br>१८८१८          |  |  |  |
| म <del>दास्थितः</del> ११                          |                                             |  |  |  |
| ,,                                                | 1                                           |  |  |  |

|                       | विश्वय नामों क    | ो स्ची              | 856         |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| रवनमी                 | 140               | राजविज्ञाः          | 2.2         |
| ग्तनादे (सक्यद)       | २८९ २०            | रावविमध             | २७२         |
| ग्दर्भस (रतनसिंदनी)   | ) ३१              | गक्रम्मुद्र १३२ १   | 44 140 14c  |
| रबाइराक्तारिका        | 322               | 145.50              |             |
| रज्ञभण्डारी ३         | લ રહ્ય રહ્ય       |                     | * 95 252    |
| स्वतिद्यान क          | <b>49 8 3 883</b> | शक्सार              | 154         |
| रसरोक्तर              | 34                | राजनिङ् (सिराडी     |             |
| <b>ग्व</b> सिद्धि     | 42                | राजसिंह             | 104         |
| ग्यार्च               | ₹ <b>=</b> ₹      | राज्ञवीह            | 100         |
| रमज्ञाह               | ŧ •               | गबमिद् (छात्रेद)    | 844         |
| रिक्सभ                | 22                | गवसी                | 1/1         |
| ग्दीमामा              | 34                | राजधन्दर            | 33.0        |
| ग्डीवयासी             | 169               |                     | 186 568 3 8 |
| गफासाइ                | ***               | राज्ञहर्य           | 344         |
| रोद्धा (गात्र)        | 243               | राज्यंम             | 111         |
| रावकरम                | 3 3 3 4           | राजन्द्रपन्त्र सृरि | ₹₩          |
| सामग्र (इ) इ          | ¥                 | गराड                | 24          |
| राजनपर ६२१            | 3 7 63 7 8        | TIBE                | 114 2 6 814 |
| 1 cate ate ate aara . |                   |                     | cq १८८ \$4१ |
|                       | 3956 5 3          | रहगादाद             | 263         |
| राज्यास               |                   | राचनगर (मिन्द)      | 2.2         |
| राजुड                 | * 1 2             | राधमपुर             | 25          |
| राजनिष                | 11 12             | श्वसम्              | ₹ € ₹₹¥     |
| गाप्त १               | •                 | गवर्षर् (सुनी) ६    | cosces 6    |
| राजयस्या              | 14                |                     | 3.3         |
| रामनो (मुनि)          | ***               | शयम्                | 54.0        |
| गम                    |                   |                     | i ie šeš    |
| रामचन्द               | icc               |                     | ţ*          |
| राज्ञनाथ              |                   | । रायमिष्ट (माष्ट)  | . 1 11      |
| 37                    |                   |                     |             |

| ४८२                     | पैतिहासिक क्षेत्र कान्य संप्रह                        |                      |                  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--|--|
| रासक                    | •                                                     | <b>अक्रमसीइ</b>      | \$24             |  |  |
| रीपीपुर                 | इट १९९ २६१ २६२                                        | • च्य                | 31               |  |  |
| रीवव (वं                | म) ७० ४९ २ ९३ ०६                                      | कन्दिनहास            | ac 51\$          |  |  |
|                         | 7 2 2 2 2 2 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | <b>क</b> क्यिमुद्रि  | 132              |  |  |
|                         | १७८ १८८ १२६ ३३८ २१                                    | कन्दिशंबर            | £ \$25 \$22 \$28 |  |  |
| स्त्रवाय                | Sec & 8                                               | [                    | 744              |  |  |
| <del>र १</del> पाइ      | se be det dec de                                      | <b>कक्किन्द्रीति</b> | र ७४ ६४११        |  |  |
|                         | \$57 \$58 \$58 \$56                                   | कास.                 | 148              |  |  |
| क्यवन्त्                | 486 54 SCC 568                                        | क्रेस्               | 184              |  |  |
|                         | १९८                                                   | <b>ब्र</b> सीचन्द    | 10 100           |  |  |
| क्सबी                   | 85= 8\$                                               | व्यमोविक्य (         | पिदार)           |  |  |
| क्समी ३                 | 54 584 580 \$5 \$\$5                                  | <b>क्व</b> मोबर े    | 11               |  |  |
| क्सर्प                  | 495 486                                               | <b>क</b> श्मीपमोद्   | ₩6               |  |  |
| क्यादे                  | वर्ष क्षेत्र                                          | करमीकाम              | 254              |  |  |
| क्स्तक                  | २२४                                                   | <del>दाइय</del>      | * 1              |  |  |
| रेका                    | धर्                                                   | <b>काडिम</b> द       | * (              |  |  |
| रेकास्त                 | \$cc                                                  | कायोबाद              | 111              |  |  |
| रेखां                   | १४६                                                   | काकचन्त्र            | १९३ वटन १ १      |  |  |
| रे <b>व</b> त           | 8ई ३३                                                 | कारनपरिजय            | \$47.342         |  |  |
| रेचवीसिव                | ***                                                   | णक्किमिति १          | १ २११ २१२ ४२२    |  |  |
| रोड्ड<br>रोडीक          | 8 -                                                   | काहोर (कामपु         | છે શાસભાગ        |  |  |
|                         | 44 854                                                |                      | 45 A C 64        |  |  |
| रद्वश्रुतक<br>रद्वशिक्य | 4.5                                                   | •                    | १६ १ ११५,१२६     |  |  |
| -21444                  | स १७७                                                 | **                   | e 184 184 141    |  |  |
| 441                     |                                                       |                      | ns feb fee be    |  |  |
| क्यान्त                 | 468685                                                | <b>अवि</b> षा        | 4                |  |  |
| <b>उपनारे</b>           | 156                                                   | र्मीवरी<br>-के () >  | 2424             |  |  |
| क्वमित्री               |                                                       | कीवा (दे)            |                  |  |  |
|                         | fan fac fc fcf [                                      | नीका द               | 984              |  |  |

|                       | विगय नामॉकी सूची |                      |                 |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| सुनकर्म               | ष्ट्र            | श क्षत्र ६०८ र १५ र  | 2 5 5 5 5 5 5 5 |
| स्राम्म (६६)          | •                | 236 322 3            | \$c \$\$\$ 943  |
|                       | रष्ट्र १४३       | वर् (भगवाकी)         | 254 454         |
|                       | 280 386          |                      | 2 24 242        |
| साकदिताबार्य          | 77 5 45          | वरसिया               | **              |
| काइन्विव (दिव)        | 88 444           | <b>व</b> न्तुपाक     | \$77.360        |
| क्रोह्म               | 865 664          | वस्तिग               | 235 225         |
| र्वका                 | 120              | बम्तुपास             | \$42            |
| ਬ                     |                  | वन्ता (सुवि)         | * 4             |
| 4                     |                  | वाञिष (बंधी)         | 3               |
| वक्तुवी (मुनि)        | 160              | बागइर्स              | 84              |
| बलनाबर                | * *              | दायसङ                | 6c5             |
| बंधराज                | 8636             | बाहरा                | \$ B            |
| षउराज (ग्राजह)        | 815              | बाराण रू             | ŧ               |
| न्या ११६१८ १८         | ? <b>१</b> ? ?   | कामगीपर              | ઘર              |
|                       | 4 3 28           | वारहार               | 4₹              |
| बजाबत है है है        |                  | बाहर                 | ₹ <b>=</b>      |
| चरप्रवाचेद            | 3 38             | बाइडमर               | 324             |
| बन्न (बर्ग-बग्र) (कुम |                  | বিহুদ (বীহা)         | 1911            |
| रहर अस्ट इ.ह          |                  | विस्मपुर (बीसमपु     | 7) ****         |
| ₹ <b>9</b> .,2 33 31  |                  |                      | 36 108          |
| <b>यह</b> नेन         | 116              | <b>विकासम्</b> रि    | 11              |
| चय (छ?) गाउ           | 12               | <b>विक्रमा</b> हिल्ब | ś.              |
| क्षत्रकार (क्षूमगर)   | fcs<br>f         | विश्ववस्य (मुन)      | 146.1.1         |
| वरणी<br>वकारमी        | 316 316          | वित्रवदान सृति       | 1()             |
| वद्याम-स्था-शे        |                  | विक्रथ व सृति ।      | 21 152 166      |
| बदमान बाह             |                  | 1 6                  | 111 HI 111      |
| कर सामगृति ११ व       |                  | दिवय निद             | ts t tc         |

| 144                | रावद्वासक कान कान्य सम्ब   |                                      |                  |  |  |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|
| विवयसिंह स्रि      | 192 342 342<br>193 342 342 | वीर(वर्जनाव स्वामी)<br>३२ ४२ ६८ ९५ १ | १८२ २४<br>११ २१५ |  |  |
| विक्वसिंह सुरि     | प्या-संस्थि                | २१८२१७२६३२६                          | 4 2 22 2 26      |  |  |
| विज्ञवाधन्य        | 38                         | र २ ३१९ ३०१ ३४                       |                  |  |  |
| विजयानगाचार्व      | \$40                       | <b>थीरबी (मरगरी)</b>                 | 554              |  |  |
| किस्सन्तर          | 243                        | भोरबी                                | 148 11           |  |  |
| बिदा               | \$4.2                      | थीरकी (थीर विक्य)                    | - 23             |  |  |
| विद्यावित्रम् (बर  | ) ((                       | <b>भौरता</b> स                       | 266              |  |  |
| विद्यावि तम् (तमा) | 1 1 1 1                    | <b>बीर</b> क्ष                       | 86               |  |  |
| विधाविकास          | 484                        | <b>चीरपा</b> क                       | ~~               |  |  |
| विद्यासिद          | २१४ २४                     | भीरमञ्जूर ४६२                        | हि ५३ १९९        |  |  |
| विविश्वद्व (वस्रति | मर्ग) ६                    | <b>चीर</b> प्रम                      | Ą¢               |  |  |
| विशयक्षाम          | 725                        | <b>गीरस्</b> रि                      | 196              |  |  |
| व्यापदम स्रि       | ***                        | <b>वीसक्यु</b> रि                    | 8 6              |  |  |
| विस १ (सम्बो)      | क्षप्र २२९                 | वृद्धिवय                             | 141              |  |  |
| विशव की वि         | ٠.                         | मेराकृतका ३१०                        | 公司者 公司司          |  |  |
| विसक गिरिन्द       | ६ ४१६ दखो                  |                                      | \$ 2 W \$ 24     |  |  |
|                    | भव्या                      | बेरम्                                | 284              |  |  |

प्रतिकारिक और साध्य संग्रह

200

विमयतास 248 विमकार किसकाब

वेकारक वैश्वेपिक **वै**मारगिर 333 वाहरा \*\*\* 161 চা

विमक्दर विज्ञानिह **GREWS** विरेशविषय विरेक समूत्र (विरेक्टमकुद्र ) १७ शस्यम्भव

4.8

विकेशमिकि 888 Ren 148 **बीकराज** 



| ४८६                    | ४८६ ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह |                    |                         |  |  |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| सम्बन्धिन<br>सम्बन्धिन | <b>111</b>                    | सहब्               | \$4 \$47 \$42           |  |  |
| समयप्रमोत्             | 44                            | <b>पर</b> संस्     | २७५,२७६                 |  |  |
| समविभिद्               | ₹2                            | सइमञ्जा पार्व      | १६९ २८                  |  |  |
| समयसम्बर्ध ७ ७०        | * * * * * *                   | प्रइसमङ (करम)      | ह्इ २४५२४७              |  |  |
| 1 4 1 13 1             | १२५ ३२८ १२९                   | सोवसका (गोव)       | 488                     |  |  |
| 141 184 180 :          |                               | सामग्साह           | २३१ २३३                 |  |  |
|                        | ₹₹•                           | सांक्य (मर्ह)      | 34                      |  |  |
| समबद्धं                | 248                           | सागरकन्द्राचार्प   | ** 4                    |  |  |
| समस्यि३९१ ३९३          | 178 244 358                   | सामागेर            | \$5 <b>5</b>            |  |  |
| स्मापि <b>।</b>        | 34                            | साचोर ३१५ ३१       | । अर् <b>क</b> ्रथ रक्ष |  |  |
| स्यादवादमञ्जरी         | 115                           |                    | £8€                     |  |  |
| स्यामायार्थ            | 125                           | साइड्री            | 1.1                     |  |  |
| स्वादानीयोक            | 204                           | सार्≢              | 35                      |  |  |
| सर (क्ष्मकरमसर)        |                               | सामुक्रीवि         | 8 8                     |  |  |
| सर्वेदस्ति सन्दर्      |                               |                    | १३५ ३३५ १३५             |  |  |
| HPRE                   | •                             | <b>१८ १८१</b>      | \$86 \$98 \$84          |  |  |
| मस्म्बती (साम्बी)      | 114                           | बायुरंग            | 443                     |  |  |
| सरसा                   | 15                            | साबुधन्दर          | 262 0                   |  |  |
| सरमदी                  | 10 221                        | साम≢               | 101 104 101             |  |  |
| सराचाड                 | **                            | सामद्ध (दंझ)       | ₹¢                      |  |  |
| सङ्ग्रहम् (सदग्)       | 17.5                          | सामीशस             | १४३ २५                  |  |  |
| सम्म (ब्रह्मीर)        | ct co c t 1                   | मामन्त्रमञ्जूम् रि | ११४                     |  |  |
|                        | s 140 tac 344                 | सारमूर्वि          | ₹ ₹                     |  |  |
| सम्बद्धाद              | •                             | सामिद्यु           | \$ < 6                  |  |  |
| सहज्ञकीति              | ine int                       | मांचळ              | 150                     |  |  |
| सहक्रमन                | ¥٩٩                           | साविक              | ३५७ ३६१                 |  |  |
| मध्यक्र                | \$44                          | म्रामक्शर          | Afs                     |  |  |
| मदश्रमिद               | <b>58</b> £                   | साहनताह            | v                       |  |  |
| सहबीदा                 | *55                           | मादिवर             | H                       |  |  |

|                   | बिशप नामें     | ंकी सुची           | ४८७         |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------|
| माहिबी            | ?1             | ठम्पस्स (पवि)      | 111         |
| माहु (शाना)       | 120 !          | धम्बगद्दी          | 1.8         |
| सिक्ष्याचाड       | 32             | धमविक्ठोक          | (ci)        |
| मिंबाद            | 2 7 2          | वर्मातभी           | 173         |
|                   | 13 284-236 280 | धमतिरह             | 88 888      |
| (स्त्रीपारद राज्य |                | धमविच्छभ           | 856 559     |
| मिक्यूर           | 48.66          | <b>द</b> मतिविजय   | (wy         |
| सिद्धमन           | 145 (* 163 )   |                    | **          |
|                   | 26 226 226 22  | समितिममुत्र        | 295         |
|                   | 43 49 4 85     | छमविनागर           | 358         |
| मिषद्र (वंश)      | 115 745        | <b>दमरू</b> सा     | 14          |
| <b>सिष्</b> ष्ठा  | 11 14          | स्वर्ष (भूतर्थो )। | -           |
|                   | £ \$22 324 324 |                    | रा सग्स्वती |
|                   | 116 22 112     | प्रताम (प्राप्तक)  | VRA         |
| मिषपुरी           | 15 121         | पानाव (प्रशास) भ   |             |
| सिद्धतिरी         | 11611          |                    | 15 148 141  |
| सीता              | 12 25 48       | राशम               | 24          |
| मीगडी ६५ १५       | 2 142 542 546  | G1Zt               | 140         |
|                   | 111 111 111    | स्वतदांत (बीरम्बर) | 111         |
| मीद (राजा)        | 1 1            | <del>द</del> ियन   | ***         |
| रकायन             | 13             | मृत्त्री 1         | 1 1177 2    |
| प्रचाय            | 14             | मृत्त ( ) ) र      | ,14 10      |
| र्यग्रमागर        | 449 35         |                    | 160 160     |
| यनावन्द           | 14             | ग्रहित्रद          | 1,1         |
| चरर्गन            |                | ग्रामिष            | t t 2       |
|                   | (म्यामी) ३४८३  | म्रदर्श            | ( c         |
|                   | ir sic sics i  | मधेका (गोड)        | *45         |
|                   | 14 10 10 78 1  | गरीया              | *           |
| arti              | 16             | न्द्रम्            | 318 16c     |

|   | ધરર         | संबर्ध      | १९४        |
|---|-------------|-------------|------------|
|   | <b>{*</b> } | संधिक्तपुरि | ३१ २२      |
| 1 |             | संप्रतिभूप  | २१९ ११८    |
|   | <b>{*</b>   | नंतरो       | ***        |
|   |             | सीगगद्वसामा | १५ २३१ ११६ |

ऐतिहासिक जैन कास्य संध्र

153 इएमाइर

1 t 5 t22

\*\*\* . . . 13

488 483

1 1 41

866 सेवस्थलर सेवादड सौगव (बीड) माक्रिय सावगिरङ मोदशस

सोमङ्ग बर शोमबन्द

सोमध्यत्र

सोमप्रम

साममुबि

सामिविद्य

माववशिति

मारीपुर

मंगारी

सोमसम्बर सृदि

भारम्म (म्बामी) मारन (स्वी)

सीपमें इ (माइम्म)

मंपवाकी बगरी

शंग्यका नावर्व

र्गशम (मन्त्री)

र्मशामनिंद (राजा)

सारक ६ १९९ ११८ ३०६ ४१ साग्डगिरि रखा--

संन्याल (गात्र) ६१ ६२ १४३ १ ३

8 2 8 2 2 8 28

सामध

सोमबी१९२ ६

हरराज E TUI 1440 श्रापवन्य (बति) इंग्फ्रिय इति चन्द इरिपास (साचुराज)

इत्स्य

हपदम्

द्वरात्र **इ**र्ज=1म

EC STA

रिनम्त

हायानह

| इस्तीनगर

इस्मिक्सि सुरि (१) ह भित्र सुनि (१)

द्वापी (बाह) १ ४ १९६ १८८ २ ६

इयनम्बन १२८१३२१६३१४६

१४७ १४८ ह १६ १६ ६६ ३

110 28. 14

224

318

141

343

27.35

| ा <b>इमच</b> त   | <i>उ१</i> १२१ | <b>THHIA</b>        | ₹₹₹₹₽       |
|------------------|---------------|---------------------|-------------|
| <b>बीरकीर्दि</b> | 464 .         | इमस्रि              | 1924        |
| <b>धी</b> ग्बी   |               | <b>धंमकी</b> र्ति   | £3 £4       |
| <b>क्षीरपंग</b>  | ₹ ≥           | 0-10114             |             |
| द्वीपा ४         | 14            |                     | <b>इं</b> र |
| दीरविदयसृगि ३४१  | 42 34         | ज्ञान <b>स्</b> करा | 324         |
| 48 348           | 47 43         | ज्ञान <b>ु</b> द्धम | २३२ १४      |
| श्रीरमासर ३२     | \$8 882       | erre an             | 241 241 2 3 |

ज्ञानविसस्स्रि २०८२७६३ ६

18 156 201 201

244 344

विगय नामाका मृची



<u>पुं</u>चर

दुमाऊ

इमकोर्लि

इसबन्द्राकार्व

## शुद्धाशुद्धि-पत्रक

वास्वर

विस्वरि

वचा

बंदुमपत्रिष

९१ ११ बाह स्वय

२१ २२ चुंदुवक्रिय

२१ २३ वकारि

११ १३ घटा

|    |                    | -           | •   |              |                        |                      |
|----|--------------------|-------------|-----|--------------|------------------------|----------------------|
| (K | पंक्ति सम्बद्ध     | EX.         | যুত | विक          | महुद्                  | द्वर                 |
| ŧ  | १ मावि             | शबिदि       | 34  | ₹¥ ₹         | ΠΦ                     | होक                  |
| ۹. | ९ समस्त्रिक        | नविन्तिर    | £3  | 1 f          | के <b>ण्य</b> म्       | <del>क्रिप</del> ्रम |
| ₹  | ३ दिल              | विल्लु      | 13  |              | क्षेत्रासम             | जिल्ह्यास <b>न</b>   |
| ۹  | • राष्ट्र          | परक         |     | er f         |                        | भवि                  |
| ٠  | १ दि <del>वन</del> | विवस        |     | tt f         |                        | महि                  |
| ٩  | ९ सद्धामि          | भक्तम       |     | to f         |                        | किन्द                |
| ٩  | ९ वैसामाद          | वेसाक्ष     |     | 23 4         |                        | चार                  |
| ٩  | १६ अलीस            | सर्वश       |     | ₹ <b>9</b> ■ |                        | काइसइ                |
| •  | १९ संपिलिङ         | मंत्रचिड    |     | 18 f         |                        | विवि                 |
| •  | १९ वयाचिक          | वदाविक      |     | 10 1         |                        | वा                   |
| •  | १४ मामप्र          | वाधइ        | 1   |              | दर्भक्रक               | ged I fe             |
| ٠  | ૧૧ માર્જા          | SIPE        |     | c fi         |                        | <b>177</b>           |
| ¢  | १० वयाचीड          | ववानीह      | 4   |              | म्युक्तमि<br>स्युक्तमि | 素用                   |
| ŧ  | ११ ना वर्गदा       | भी जिल्ला   | •   | {* •         |                        | क्रमीरव              |
| ŧ  | १२ घारे नीर        | untaff)     |     |              |                        | संबद्ध               |
| ŧ  | १६ समस्यसम्ब       |             | 2.5 | -            |                        | इस                   |
| ŧ  | १४ गीं वमाधीव      | वर्मा—      |     |              | ते <u>ड</u> ्डवि       | विद्यमि              |
|    |                    | वसभी वर्षा. | 42  |              | न्द                    | - ∎R                 |
| ,  | I'm MARRIED .      |             | **  | . •          | 1-4                    | 414                  |

बाहमु

वसह

मीमद

किंग

\*\*

नाइन

११ १६ मनइ

१९ ११ मास४

१० १२ अपि

सुद्धासुद्धि पत्रक

88.8

सप

साय

विन्नाभा

ह बार्रेय

क्रम्

विश्ववार्णवा

विक्रिज्ञणिय

ताउन्दर्भ

(a)

भरमणि

नंदिन

सविद्धि

स इस

41

पुष

44

विवि

पापि

<u>नुहिस</u>

विविधि

बहुपाक्रभ

पव

सबक्र तिहि किर ५ पवमि(बाड) पवमियानी ठरलेजी इत्य कवि ८ स्ट्रांस २६ १४ खर सरि क्रिवरच सूरि १३ जिल्ह्य

१३ सपद

१८ सम

१४ विन्धाद

१८ जनारिय

२१ फ्रायल

२२ यजवार्यको

१२ निज्ञानिय

इर द वि(कि) कि

३१ ७ रमनरमनि

३१ ट में किस

३१ ९ पणक

३१ ११ शबद्धि

३ पड

4 9

३२ ११ मन्दि

३२.२ महि

३३ १ गुहिर

३३.९ चितिहि

८ वरभाइव

५ ता(१) बन्दर्य

८ विकसर(७वॉ पेक्टिमेंपदा)

२४ ९ विसम बिस परक्रारिय

भनुतर

विस्वरि

कोगङ

मावरिव

क्याकत सक्पेसि

सोकदर्भी पंक्ति वडी

निकड

क्षत्रियदर

सर

गच्छाडिवड

जिंदा

१४ १३ परकरिय २५ १ गच्छाद्रवह

२५ १७ शंदा

१६८ अञ्चतर

२७ १ व्यक्तियरि

२७ १३ सुरि

२ ६ सरक्रि

१७ ७ कोप्रसावरिक

२८ ८ झदाउत तकसंसि—

१८ १ रवनागरवरसि-

२८ १८ महारवधी पंतिको

३ क्यित

३ कतिया

२८ ९ पनरितद्व पनगदिरङ्

२९ १४ समिद्र सद्व समिद्रि सद

रवना पुल्लिग उच्छन रसि

२५ १७ झामारह

क्ष्मचारहसय १६ १ घडमासपड वहसास्यह ३६ ७ शासो≡ सासा**जन**दि

| νξο <u>δ</u>                                       | मिहासिक जै       | न कार्य संग्रह       |                |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| पुन्ट पंक्ति अञ्चाद                                |                  | पूर्व वंश्वित शहाब   | <b>13</b> 40   |
| केट श्र न(†मा)विक                                  |                  | ∂२ ६ विज्ञप          | विक्रिय        |
| 11 9 WE                                            | प्रवह            | ≀र देखर              | eπ             |
| ३३ ६ बचास                                          | वधीम             | ४२ <b>= पडोदप</b>    | क्रास्य        |
| के ११ मुलिह कहा                                    | रिष              | थर १ <b>अ</b> म      | ≢म             |
|                                                    | निद्धाः हारिय    | ३६ ११ पर्वरा         | <b>पर्पर</b> • |
| ३३ १२ भागम बुनि                                    |                  | ३०११ मिज≡ो           | मिलंबा         |
| १३ १ सर्वाह                                        | मिसि             | <b>३९ १९ व</b> र्ता  | ०जनो           |
| ३८ १ चंद्र                                         | 41               | 22 2 22              | 17             |
| ३४ ६ वरम                                           | वान              | ३७ <b>७ देरह</b> रि  | देशकरि         |
| । । प्रतिस <b>ड</b>                                | पुरिसड           | ४७ १८ वर्ग           | नवीन           |
| ३३ १० सबोस                                         | ख्याम            | ac ३ गुरि            | गुरो           |
| ३५ ३ निरमप्रवि                                     | विकिश्रणि व      | ४८ १८ गुरुमा         | गुक्रमी        |
| ३५ + परदुक्रणु                                     | दुराष            | १२ सुबर              | छ पर           |
| ३५ १८ किस                                          | र विम            | ५१ । धरदम            | द्यापुम        |
| ३० २१ समाप्                                        | सताइ             | ५१ ९ दगइ             | क्या           |
| ६६ १६ लगा                                          | <b>71</b>        | ५३ ७ वंची            | चरची           |
| ३७ १३ नरमाद                                        | मन्त्राहर        | ५३ पामक्व            | कास <b>ब</b> ल |
| s sद्वाग                                           | 3ुगसम            | , ५३२ सवधारी         | सवह वारी       |
| ३ ७ वित्र                                          | विच              | ९३ ५ जलिवह           | जानिवर्        |
| ३९१ विल्लाह                                        | विस्वविष्ठ       | ५९ २१ अधेता          | भेक्टा         |
| ३ २ विवास                                          | विचारक           | ६३ ९ अविया           | आविया          |
| থ ১বুৰ                                             | - বুৰ            | ६३ १२ <del>इर्</del> | 14             |
| ≀                                                  | दिनाइ            |                      | चनी<br>री-०    |
| थ द विचि                                           | चित्र            | • १ गीका             | धीकी           |
| ध१ ५ मंदि<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ्रवर्षि          |                      | रोक्स<br>विकि  |
| ८१ १२ कोववित<br>८१ १८ विद्वि                       | काडियय           |                      | वाद<br>सुरि    |
| ८१ १८ विकि<br>८ ३ विकस्य                           | वर्ष्ड<br>रिक्का |                      | स्≀र<br>≉गर् प |
| • 3 10844                                          | विद्युप          | ं ७ १९ सम्बद्        | <b>→</b> 11( 3 |

|                       | য়ুদ্ধায়ুদ্ধি দক্ষ |                          |              |  |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--|
| पुष्ट पंकि अधुन्      | श्चर                | पूर्व वकिम <b>श</b> ुद्ध | <b>€</b> -4  |  |
| १३ ६ चिणकन्द          | जिल्लांद            | १३१ १७ साचा              | साचा         |  |
| 43 \$0 WEIR           | <b>ERIT</b>         | 132 (RIT)                | (町!)         |  |
| ९६ १ समय माद          | समयप्रभाद           | रादर सोव्यतल             | सोकासरह      |  |
| ९६ १ समुद्रक्षा       | ममुह्नपी            |                          | PE           |  |
| ९६ १८ द्वारा          | पुष्प               | १३८ १४ भा यह             | भाष्यद       |  |
| १ ३ २ गर्मिण्         | गसिव                | १४२ ३ वाइसह              | चाइम्स       |  |
| t 4 th th(h)          | (41)                | १८३ वासह                 | वामह         |  |
| १८२१ जनमन्            | जिल्लाम             | १८६ १ छप्र               | खन्दर        |  |
| १३ ८ क्रिण्लिं        | विजिध               | १ ७ १८ मृहती             | संबरा        |  |
| १११ ८ विम             | विव                 | १४८ ७ पूरा               | ं प्रती      |  |
| ११२ विद्व             | चिद्व               | १४९ ६ जिल                | <b>चि</b> र? |  |
| • भारत                | भागा                | १५४ १ विद्याका           | बिद्दाका     |  |
| ११२ ६२ वारक्ष         | बारद                | १९६ १९ साह               | सावन सह      |  |
| ११६ १ करणा            | 4447                | १५९ १५ क्यात             | कस्तर        |  |
| Ex \$\$ \$\$          | प्रसु               | गं <del>चि</del>         | गवि          |  |
| ११५ १ जायह            | वाषद                | १६१ ९ सदा                | सदाजी        |  |
| ११ < रिगमता           | रिगमणी              | १६२ इ.स.                 | त            |  |
| ११९ र गुल्ला          | पुत्रची             | ११३ ९ मात्र              | माग          |  |
| १३ < छीवर             | बीकर                | १६२ ५ हुंगा              | <b>नु</b> ंग |  |
| " १३ जन्याचा          | बंबाका              | <sup>77</sup> ६ कमाह     | कमाई         |  |
| १२१ ९ इस्मी           | टाभी                | रण र पंच                 | ুৰ্ধৰ        |  |
| १३ ७ प्रधान           | प्रधान              | १७१ १२ मिळच              | विश्वय       |  |
| १९६ १६ चापकी          | चापडो<br>-          | मरिश्रस                  | सरीश्वरा     |  |
| <b>ধ্যক্ষ বিদ</b>     | शिम                 | '' १३ प्रयंश             | प्रकल        |  |
| १२८ १ पष              | 43                  | १७३ २ सङ्ग्रह            | श्रद्धार     |  |
| <sup>१९</sup> १५ अखरा | असु अस              | १९ २१ उपनड               | स्वयस        |  |

१६ १२ आसूआस आ गाम १८ ९ विष

भाषा १८१३१ काछ

|    |            | पावद्वातक कार्य कास्य-सम्ब |                                       |  |  |  |
|----|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| ч  | पेकि शहर   | er.                        | प्रत्य विकासम्बद                      |  |  |  |
| "  | १९ साच्यार | सावडरि                     | प्रस्य विकासम्बद्धः<br>२२१ १० दुरबद्ध |  |  |  |
| ٠  | ६ दिव      |                            | २२२ ९ छविद्व                          |  |  |  |
| ٩, | १ सूर      | स्रि                       | १३ व्यक्ती                            |  |  |  |

दुरिवद

<u>स्विहित</u>

44

वसड

स्रीस्वर

संप्रति

36.

हाए --मी

क्रिनसम्ब

होरोक्र भवप्र

बोकाबी

विकास

सीरपन्ध

बीपाव

तेहार

Œ

क्रो

ल्ला

बानिगर

अविक वरि

कृषि कृषि

4

मूची

**WITE** 

११ बापवा ६ नमह ९ सुरिक्कर

> ववा 4.8

द्रीपे

प्रद 214

भीड ध 110 ६ शीरोक्ड

नस्मा

•स्टब 785 ३ वाकावी

सागरा

इंकिने रे

क्रारे

परमाष 188 । प्रम

-

41 432 प्रसंद है स

मविक

संबुर

संबद

वेक्स्

पद्धि

**ब्दं**सर

प्स

gur |

<u>वर्गक्तिका</u>

13

२२८ ८ संबर्धि

१५ इसर

१ मी

११ साह

११ जिनसमो

सक्तार

८ विदास

१ सींहमस्य

८ सोएड

१९४ ११ वा**हुका श्रमिक** पा**हुका** 

२६३ ६ मार्क्त क्लंब बमारती,

७ पाध्याप

१४३ १५ मा

२४८ १६ स्वय

२५३ १३ वानिव

" १९ वरि

२५६ ९ 🙀

८ सको

संपूर्णम् बाबा कियुरे

१९७ १८ मा १९८ १२ संपूर्णम

¥

ŧ

₹

११ स्तवा

१९९ ९ बाबाइपुरे १९ होप १३ वरे

" ९ मीडःप्र

• त्व

१ न्र

२३ ६ वरमास्य

२३ ६ इस्त

. . . .

२१२ ९ अविक

२१८ १६ सबुर

२१९ ४ सतके

२१ १६ देख

२२१ १ दुर्वकिकाफा

४ ने (१) कह

" आइसर

१९ नाम्नी

१ मागरा

४ देखिने

|                                 | <b>सुदा</b> श्च       | ४६५               |              |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| पूप्ट पंतित सम् <del>ग्रह</del> | ् धुर                 | पूपर पंक्ति अधुन् | सुर          |
| २६५ १६ प्रसाद                   | प्रमाद                | ३ १८ सांकस्था     | धासक्या      |
| २६७ ३ सामान                     | शाबानु                | ३१ ८ एक ज         | ংক্স         |
| २७२ ६ चीमडीए                    | बोबडीए                | ३३१९ पथीडा        | र्पधीडा      |
| २७३ २१ कहा                      | क्या                  | ३ ४ ५ ग्रह्मचित   | गष्परवि      |
| २७४ ३ स्नाहाद                   | स्यादाद               | ३ ५ ८ एका         | €सा∙         |
| 204 23 EE                       | पर                    | ३ ५ ९ विकिसिंद    | विविमिति     |
| २७६ ११ सुबस                     | <b>GUQ</b>            | " १३ वि           | fik;         |
| २७८ २ अप्रीर्ष                  | महीचं                 | १४ गरिया          | गचित         |
| <b>२८१ । आंग</b> त्रीस          | माग्चीसी              | ३ ६ ६ सम्प        | सम्ब         |
| २८४ ८ आश्या                     | भाषस्या               | ३० ३ मंजाः        | संज्ञ        |
| १८३ १ पाची                      | पाव                   | " ५ डक्स          | -            |
| २८८ १ ज्याचि                    | म्पापि                | 42                | #403         |
| " १३ कपर                        | <b>अ</b> पर <b>डो</b> | १६ गुरुबः         | शुरका        |
| १८९ ९ दाव                       | न द्वाय               | ६ ८ महोदस्ता      | महोत्कर्ता   |
| २८ २१ घम                        | धर्म                  | " १४ इचीः         | <b>€</b> €21 |
| १९ १ मी                         | मर हो                 | भवत्वर            | श्रवत्पर     |
| <b>२ ६३ गुक्</b> कनी            | गुरक्ता               | " १८ गरिष         | गाहुन        |
| २.१.१८ म <del>ीहा</del> स       | संक्र स               | ३ < सामूमी        | भा चनो       |
| १४ वाग्वाद                      | बागबाद                | च अध्य            | <b>इक्स</b>  |
| " 10 54                         | 725                   | " १२ म्यानिक      | : स्वास्थित  |
| ″ २३ की जो                      | कीवार                 | १८ ल्याहि         | सुनीहि       |
| १५ ४ च्या                       | ग्द्या                | ३११ ३ जनी         | <b>ः</b> को  |
| २ ६ १९ पाम्या सम्य              |                       |                   | मदु          |
| २ ७ ४ चंदिय                     | चरिषे                 | ३१६ १० ज्ञामा (वा | 🍞 अभाग       |
| २ ० १३ भाषात्र                  | भाषारम                |                   | 4            |
| ३ ६ ७ स्ट्राइ                   | सर्गुरु               |                   |              |
| ३ ८ १५ वर्गगर                   | शहार                  |                   | मानो         |
| ३ १३ व्यक्ति                    | र्थम्या               | 114 11 7 17       | नुद रे       |

| परिहासिक के | न फाम्प | मंत्रह |
|-------------|---------|--------|
|             |         |        |

| पुर <del>रेकि</del> असुद् स्      | ৰ ∤ ফুব ব    | किम्मुद्र शु          | ₹         |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| ३२६ ६ क्रिक्ट क्रिक्टाम           | 1 483 25     |                       | गप्प      |
| ३२८ २३ जिल्लीय सिज्य              | te   343 25  | भाषार्दि भाषा         | विकी      |
| ३२९ ११ रहार रह                    | 27   284 24  |                       | नदस       |
| <b>३२९२१ भाष्या(क्</b> या) भर     | 11 . \$44 54 | पर≔रदि पिर            | नदि       |
| ३३२ ६ धार्यरा श्राप               | T 344 14     |                       | बुहर      |
| રૂક્ય દુ∂ વિવિ — વિડે             |              | पावक-रदि पाद-व        |           |
| \$\$4 \$6 MEL &                   |              | ভা ধকিব ধাৰ           |           |
| <b>१३७ १५ शम्किक शमृक्रि</b>      |              |                       | ववि       |
| ३३८ १५ नियान निया                 |              |                       | qw        |
|                                   |              | किनुग्मस क्रिनुस      |           |
|                                   |              |                       | ıα        |
| ३३९३ किकमन किसीक                  |              | नवमरि जनम             |           |
| ३३९ २२ आवरा आव                    | 1.           |                       | प्रमु     |
|                                   |              |                       |           |
| ६३ ४ सम्बद्धाः सिवप्              |              | क्यवरो क्य            |           |
| इथ इ.सादि ना                      |              | सम्बंध समि<br>नर्द ।  | च [<br>दक |
| <b>५३ २१ मृत्रदि</b> ् ब्रुप      | 3 4 4        | कार्डमरे कार्         |           |
| ३८१ ४ मेमाच्यो जेबाय              | मा .         |                       | put       |
| ३८११३ भुविद्विष् मुबनि            | 7 ر          | 'नागहर 'नाग           |           |
|                                   | 17 17        | राज्य 'राज            |           |
| ३८३ <i>व</i> विवर्त — चिक         | st ,, ,,     | 644: •£0              |           |
| ३४ <b>८ &lt; निवा(का</b> ∄व निवाय |              |                       |           |
| ३८८ १७ वली वर                     |              |                       | ग         |
| ६५१ ६ भीक्षांभा भीक्षांब          | 1 2 2 86     |                       | धर        |
| ३५९ कम कि                         |              | पुम !                 | ·Ψ        |
| १५१ १७ वास्त्र वास                |              | कारक को               | ¥Z.       |
| ३६६ १८ वसारह वसार                 |              | राजसागर राज्य         | व्य       |
| ३६१ ९ वोक शोका                    | . ४१५ व      | 'सकोक' 'बस            | <b>1</b>  |
| भार १४ सीर (पी) सिरो              |              |                       | it a      |
| १६२ २६ बाडि जो।                   | ी । प्रकार   | हुर्वकिकापम हुर्वकिका | 4         |

|                                  | ग्रदाञ्जदि         | पश्रम् |                 | 8६०                |
|----------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|
| प्रष्ट ५कि मग्रस                 | <b>34</b>          | वृष्य  | विक अमुद        | ध्य                |
| थ¥ २४ हमा <b>वह</b>              | मुनाइद             | 7.7    | १७ प्रतियोग     | प्रतियोज           |
| ४७६ २९ सम्बन्ध                   | पुनवस्य            |        | <b>₩</b> €      | प्राप्त <b>क</b> र |
| ४७९ १६ महकार                     | मरकोर              | ţ.     | १ महपद्         | सङ्गन्दन           |
| प्रदर्श १७ सम्बर्ग( <b>४</b> ) इ | रावपृ(वृ)द         | 26     | १ विद्याप्यन    | विद्यास्ययम        |
| ४८३ ८ ककेरह                      | कारह               | 20     | ९ प्राप्त       | प्राप्ति           |
| ४८६ ११ सीवर                      | भीषर               | 25     | a d             | <b>q</b>           |
| बट६ ३५ साम्रक्ति                 | सावकि              | **     | १६ काकदिवा      | कोकहिया            |
| ४८८ ९ इत्युष्ट                   | इपंदुक             |        | चार्य           | वार्ष              |
| प्राक्कथन प्रस्त                 | <b>1</b> 9ना       | **     | १९ सावह         | RIGE               |
| III ११ विक्य                     | विषय               | 34     | t * * *         | माह प्र २५         |
| IV & MARKE                       | भगर्भश             | 35     | •               | ×                  |
| ∖VII १ लिजनी                     | निवसी              | 14     | <b>₹</b> ₩      | <b>47</b>          |
| XVII श्रीतनप्रसम्                | विन <b>द</b> मसृरि | 14     | १५ अमकरम        | भासकरम             |
| /AII to stoc                     | 7646               | * *    | १४ चोसी         | माका               |
| XVIII१३ मजिपच                    | मविश्वच            | 30     | ११ तत्रमी       | तक्रमी×            |
| <i>12111 ११</i> भुजिब            | मुहित              | **     | १५ छक्षा ५      | स्क्रा ×           |
| सूचा भनुकमि                      | गका                | **     | १ चाहर          | था ६६              |
| II • राजनामा                     | राजधाम             | •      | 11 ×            |                    |
| II ३३ मरि                        | स्पि               |        | २१ तज्ञम        | तंत्रमी            |
| V १३ मरि                         | सूरि               | **     | રર થી           | *                  |
| V १५ सम्बद्धिक                   | থৰ্থিক             | •      | <b>६६ समानी</b> | सम्मी              |
| 7 III १५ राज्ञमपुर               | राजसमुद            | 14     | ३१ समना         | भागमा              |
| शममार                            | _                  | 1      | १५ पर           | सृदि               |
| २ ३३ शान <del>्ति</del> ना       |                    | 11     | 54 ila          | गुका               |
| ८ १ रहकार                        | रक्दजर             | 12     | ११ भाष          | <b>≃</b> 14        |
| ५ १३ भिनवाद                      | विषय <b>्य</b>     | 11     | १ प्रथम         | प्रमाध्य           |
| १ ६ वरणान                        | करपान              | 8      | • •             | ७ औरवि             |
| \$2                              |                    |        |                 |                    |

| कृष्य      | ক্তি লছ্ক                  | स्टब्स्<br>विभिन्न दश्वी<br>न क्षेत्रे | ₩₹ | वंकि म <b>ध्य</b><br>१९ विषय<br>१. महोत्सव | सुद्ध<br>विद्या<br>खोल्सव |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2 <b>१</b> | ६ विद्या<br>१ कवि          | यीका<br>कवित्र                         | •1 | १९ इरिसागर                                 | बर्च                      |
|            | ११ मेवाराज                 |                                        | *5 | १८ इवहत्त                                  | 44370                     |
|            | १३ सम्बद्ध<br>१ श्वमीचंत्र |                                        |    | २१ सरिजी<br>२१ जफ्डोर्वि                   | स्रोरमा<br>सम्बोर्ति      |

48 **प्र**शस्त्रीर चुका ११ असम्बन्धा • 1 441 43 संगेरग सीग रंध ٩१ ११ स्रोदा कारे 44 १६ बास सास 52 १७ मृत्यर सन्दर वरित्र ३ सम्बंधाः सम्बंधव \$ B ६ वारित्र 40 .

पेतिहासिक जैन काम्य समह

४६८

प्र प्रदा Œ . . ५ कावबाद

काचाचार ď ĸ١ п-

| *             | क्रदीर्ने 'क्री | बेदरइस्रहि ( | नेवीनरास'      | की    | पुष्क प्रतिः  | e que se | I  |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------|---------------|----------|----|
| 1-1           | दिमारे सेवड (   | # \$42       | ) ¥ <b>t</b> ı | ₹स    | प्रक्रिके पार | प्रनदर   | 41 |
| <b>(a</b> € 1 | बाते 🕻 🛏        |              |                |       |               |          |    |
| 439           | ९ ह्याति        | कार          | <b>₹</b> 14 ग  | ामा ५ | क बाब्स र     | रिक ग    | 14 |
| 442           | ११ सोमार्मे     | सोमागइ       |                | 'पाकर | ग पनि दम      | ति, मा   | 44 |
| 432           | १५ थाव          | भाग          |                |       | ম ব           | माप      | t  |
| 333           | १६ हेची         | Res 1-A      |                | बावप  | र वीसव        | सम्ब     | •  |

17 ŧ 1 • ŀ द्वार बंदावर २१ सीड केंद्र 414 २३९ धावा ११ मीका भक्तवैयाव — \*\*\* १ माविवि <del>देश</del>िक बिज दा बाबी बात'

334 ४ वेनदृरुक्तन उच्छनस्त्रार 116 111 ११ साइ **ett र मूख तिका स्वयं क**ी 785

१४ सादास वजनास करी

334 110 ११ मायब 115 ( सब्दर् धनवर मा दड

२२ स्रवि सिक १८ विगत बीवय 215 RE

११ भाषिम्यक अपविस्मय

110 414 ६ मोधन्यश विचार स्वय भी 38 १ वदान

क्रपन्नो

## सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति

| • -       | _     | ~ ~ ~           | •       |
|-----------|-------|-----------------|---------|
| (মকাহিাব  | जे कर | TATE OF TAXABLE | स्वका ) |
| स्मकतादाय | 6.41  | [દ્યામા         | 4.11    |

| म्बनन्य प्रन्य                       | ब्रस          | तझत स्थ         | न          |             | 6   | यम |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-----|----|
| विवया करण्य                          | समय है।       | र प्रत्यमार     | त दुष्य    | 8           |     | 47 |
| मनी धृगावती                          |               |                 |            | 1           |     | म  |
| पुग प्रकान जिनवण्ड सृरि              |               | **              | ,,         | •           | 87  | म  |
| पनिदासिक जैन कान्य ६                 | Ψ¥ ,,         |                 |            | c           | •4  | Ħ  |
| भन्य प्रायाम                         |               |                 |            |             |     |    |
| मृतिपूत्रा विवार                     | <b>fartta</b> | मन्द्रिभा       | दर्भ       | •           |     | Ħ  |
| प्लकोबाकगण्ड बहुाबची                 | भीभ           | रमाबन्द् ।      | तमार्थ     | । स्मारक    | पंच | ×  |
| जिन क्याचन्त्र सूरि सङ्क्ष           | 1 4 2 mg/     | दो संबद्द       |            |             |     | w  |
| बिन इपार्थत्र सृरि                   |               | n n             |            |             |     | ヸ  |
| स्तदन ७                              | यूत्रामं      | यह स जे         | <b>q</b> - | <b>3</b> −₹ |     | w  |
| म्त्रवस ४                            |               |                 |            |             |     | Ħ  |
| प्रकातर १६ ३१                        | वास भ         | र मान प्रा      | मानर       | भाग ।       |     | ¥  |
| सामयिक पत्रामं                       |               |                 |            |             |     |    |
| वीकानरक जैन मन्दिर भ                 | एसार्थर (     | नु वर्ग वास्त्र |            |             |     | ¥  |
|                                      |               |                 |            | ८ मंह १     |     |    |
| धीनगरकारतीय चीनति                    |               |                 | वर्ष       | ४ भंद १     |     | Ħ  |
| वीकानस्य ज्ञान मन्दिरः।              | HIPRIN        | रच्यु रह में    |            |             |     |    |
| बद्दतियाम ज्ञानि                     |               | **              |            | e ne i      |     |    |
| भागराज जानि भूरत ध                   | र्शनाह        |                 |            |             |     |    |
| भावपान बन्ती बद्ध                    |               |                 |            | . H . 1     |     | w  |
| ≱र समा≅के सामविक र                   |               |                 |            |             |     |    |
| माशीवा बसवाद (बु                     |               |                 |            |             |     |    |
| - सम्बद्धान जेन पुरुषका <del>म</del> |               |                 |            |             |     |    |
| ં વધો જ્યાંથી માનવા                  |               |                 | ••         | as c.r.     |     | ×  |
| ्यूर्वेदानोय भागात स                 |               |                 |            | (294        |     |    |
| वेश साहित्यका वकामन                  | 1             | MINER           | स्वार      | . 44        | 1   | •  |

| 450                    | Gloding and an         |                   |               |            |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|
| केकीको दुवप जानेन      | डी गडर करामात भोस      | बवारक वर्ष २ म    | 15            | W          |
| सदाबीर जवन्ताकी        |                        | थप २ में          | 31            | Ħ          |
| अभारमञ्जूषिद्वास       |                        | जीव सन् १९३       |               | Ħ          |
| कविषर समयश्रम्बर       | साहित्व जैन प्रय       | क्षा ३ में संबंध  | \ स           | भ          |
|                        | तमी भाषापद्या श्रेष १  |                   |               | <b>e</b> f |
| शक्त प्रत्यों है। य    | ोब (भएर्गम ) जैन इ     | 13 445            |               | ¥Ĭ.        |
|                        | पुत्र गम्भीर शुन्न जीत |                   | 81            | ¥Ŧ         |
| वा सो प्राइकी          | महत्त्वपूज भूक बीन १९। | १२।३७             | 터             | Ħ          |
| मानुबन्द्र बरिश्व प्री | रेचन बीनजासति (मा      | से <b>ड</b> )     |               | eł         |
|                        | बैक्कोवि (मासिक)       |                   | <b>8</b> 7    | भ          |
|                        | व उच्चोति सं १९४८ औ    |                   | Ħ             | ¥          |
|                        | तानी साहित्य           |                   | 67            | Ħ          |
| मधाराष्ट्री और पार     | सी भाषामें दो स्तवब 🍨  | शक्योति सं १९८९ व | <b>!</b> ** * | Ħ          |
|                        | र्मिक विका जैनस्पारि   |                   |               | æř         |

गोनेकाधिक केंद्र काव्य-संग्रह

tion

विकार प्रकास स्वानक वासी इतिहास वरिचव श्रीवयन सती चन्द्रनवाका—भाकाचवा सिम्ब प्रान्त भीर बरतरराज्य Ħ

वैनवर्गप्रकास पुन्तक ४७ भ क ११ प्रदेशीचर है १४ १३ २६ जैनवर्गप्रकास प्रमानक ४८ अ.स. ४.५

प्रधाचर २ प्रधायन २७ २२ ११ १५ १५ २ 😮 4 25 1 1 4 65 1 प्रमोचर १९

प्रधाचर ३१ द्धवन्त्रश्री कृत संप्रकाधित स्टब्स्पर

\* n #

47 88 4 4

w

.

w

सम्तराती शासमारजी इत ४ पर

माधु प्रत्योदा बद्दव भैन सत्य प्रशास

भी नहाबीर स्त्रव ( कविता )

| सम्पात्रकांकी साहित्य प्रगति ५                                         | ૦૧        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| कुसप्राय जैनक्तर्योजी सूची जैनसत्यपकास वर्ष १ शक १ ११                  | ¥         |
| यो पतिद्वासिकरासीका सार वप २ स क १०                                    | w         |
| (सामग्रविज्ञव और तुवा श्वचन्त्र रासका)                                 |           |
| मुप्रधान जिम्बन्त्रसृति और सम्राट अकार वर्ष ३ औक २ ३ म                 | म         |
| ना बातरावडीय पे राजीका सार वर्ष ३ मीक ४ ९ म                            |           |
| (।मनसिंहस् विनराजसूरि रामका)                                           |           |
| को बरसाहका समय तिशीय प्रपित अ                                          |           |
| ्रा काव्य भुम्बरची श्रुक्त ज्ञातच्य वार्ते और सिद्धारनमास्कर् मा ३कि १ | H         |
| अन पाइपूर्ति कान्य नाहित्य माग ३ किरण १ ३                              | u         |
| व्योका बाद ओर दिगम्दर मादित्व भाग ४ किरण १ अ                           |           |
| जैन ज्यांतियं भीर भैद्यक्र प्रत्य मण ४ कि २ ३ ।                        |           |
| नया दिनस्यर सस्प्रदावर्मे करनररावत द्यायकत्र व ? ( प्रेवित )           |           |
| राश्रम्याभी भाषा भीर श्रीव कवि धर्मवर्जुन राजस्थान वय २ कक २           | ¥         |
| winds, danie and                                                       | H         |
| अक्षवरक शिकालकपर विश्वच प्रकास भीर सन्त्रश्च वर्ष १                    | Ħ         |
| क्रिमर्क्स्रिजननी भीर दमारा कर्तन्त ,, वर्ग ,,                         | H         |
| सीर्थ विरिणालीक गान्त वय श क है।                                       | ¥         |
| रक्षि सदक्ष प्रतम सिद्धान सन्तरा वप ३ श्रीक २ ३ ४                      | <b>87</b> |
| नारचकाल भी चार्मिक किया वयक्तात्वर औन माग प्रक्रफ हर ।                 | •         |
| कविवर विजयवन्त्र (कृत राजुक रहनसि गीत)। मारा ४ अंक ३५ :                | ¥7        |
| स्रमात्मक इतिहास ( बनमें सी ) साग ६ संद्या ३ :                         | u         |
| श्रीन माहित्वकी वर्तमात्र बच्चा 🔑 माग ६ अक १९ ।                        | u         |
| सिन्यो भाषामें बैध साहित्य (भ्रपूर्ण प्र ) भाग ६ और ३१ व               |           |
| क्रमीबी पादव किय स्तवत (विनवसामकृत) 🔐 भागा ६ एवा ६ ।                   |           |
| वधनास्वरी सिध्वास्था और अपात्र हैं ? 😠 माग ८ अंक ३१ व                  | H         |
| साम्प्रदाविकताका दश्र विच साम १ और ११ व                                |           |
| वादाजीका बीनती (कविता)                                                 | R         |
| जैन माहित्यका सहस्र ( अपूर्ण प्र )                                     | ar .      |
| और भी को रूप जैन जैन स्थाति, वी जन धर्म प्रकाश आदि                     | rik       |
| सम्मादकीको भेने इए हैं वर वे धन एक एकाधित क्रमी कर है .                |           |

साराइकाँको मेजे हुए हैं वर वे अब एक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

स्त्रप्रकादित विदिष्ट नियन्धादि स्वितिक गर्दाह कोव वैतेतरहरूकोंचा जैन शेकाप

जनवरसन्तरपर जन दाकाप् सिन्म प्रान्त भौर करतरगण्ड ( बिस्तृत इतिष्ट्य ) कदिवर बरसक नाहर भौर दशके धन्य

कविदर अरमक नाइर सीर रक्ष्ये धन्य कोंकामत सीर रमकी मान्यताएँ

काकामत सार बनका मान्यता बीकानेर बरेब और बैनावार्य

सोजियद्त्तसृति चरित्र बीकानर जैन अस संग्रह

वोकानर जैन क्षेत्र संपद प्राचीन वीर्वसाका संबद्

सभव जैन पुष्तकालका प्रसंस्ति संप्रद

भरता विदय प्राप्ति भरतायन्त्र साहित्य सूची

बरतरगण्डाचार्नाहे प्रतिष्ठित केस सूची

कारागण्डकी ४२ मन्दिर्वे भूतकाबीन त्रैन सामन्त्रिक पर्वोका इतिहास

त्रैव पूना साहित्य करूनसूत्र साहित्य सम्बक् वृत्तीन अनुज्यानकी शुर्वेनना कवितर करमीनक्कम और उनका साहित्य

सम्वयोगो द्यावसारक्षे मौर वनका साहित्य कविवर समवदन्दर मौर वनका साहित्व

वराव्याय समायन्यानही कवित्र वर्षेत्रद्ध र ( माहित्य )

कविवर जिनहण् (साहित्य) कविवर रचुपति (साहित्य)

प्रतीमीवें ४ स्वयंत्र वह चन्द्रपूत काम्य स्मादि

भीकीचिरत्य सूरि भागरचन्द्रवरि आदि शासाओंका इतिहास सनेक नन्दारोंके स्वोद्य और अनुकों प्रस्तोंकी ग्रेस कोरियो इत्यादि।

अक्रम

## शीम स्तरीदिय 🕛

## श्रीसभय जैनग्रन्थमालाको

। सत्रपाष्ट्रपार

सस्ती, सुन्दर मौर ध्ययोगी पुस्तकं

२ पूजा संपद--पूज्य ४६४ स**जिल्ल्**का सूरण १) सात्र ।

तिन्न निन्न विद्याव कवियोक रावत १० प्यामीक साथ कविवर समस्यान्य कर वीरीसी एवं स्तवनीका संबद । अभी सूरूप बहाकर ॥) कर दिया है। संगानकी सीमता करें।

। सती मगावती-क अंबरकाक बरहरा ।

प्रातः स्वरंभीय सदी अगायलोका सरक और रोचक आगार्ने सबोहर वरित इस प्रथमकर्में बढी हो कपोके साथ अद्वित है। ए १ सूच्य ०) ४ विचया कर्माण-के अगायलक साहता ।

अ । यमवा करान्य-- क अगरकन्य नाइदा । ताइएप्रीय विश्वचा कुकक का सरक्ष विन्तृत विश्वनात्मक माधान्तरके साथ विश्वचा अधिनेकि सभी उरकोगी विश्वचों और कर्मन्योपर प्रकास

सान विवया अधिनोंके सभी उत्त्योगी विवयों भीर कर्रान्योगर प्रकार बाका गया है। विवयाओंके सार्गेदर्शन ६८ १५४के प्रश्यासका सूरव न)

५ स्नामपुत्राविधंग्रह अध्यक्ष

६ जिल्लाम मीति आदर्श स्थानम् । ७ वृत्तप्रकाम मोजिलक्ष्मसरि—सक्रिक पु ४९ भवित सुरूष १)

बह पत्न दिन्हों जैन-साहित्यों महितीय है। किसी भी जैनावार्यका जीवन परित्र भर तक इस रीकीलें दिन्होंमें प्रकट वहीं हुना है। इस सन्पन्नी प्रवास वहेन्द्रों स्ट्रिस्ट्रोंने सुचक्रमान को है। दस्तिन्न इतिहास्स् राजवाहरूर महामहाशास्त्रास्त्र गीरीसंकर दौराजन्त भासान हस्तर सम्मति सकितिक सन्दरह काप वैनेतरपन्त्रीयर जैन डीकाय

सिन्ध प्रान्त मौर करवरगच्य ( विस्तृत इतिष्य ) बहिया ब्रह्मड नाहर और उनके ग्रन्थ डॉब्रामत और डमडी मान्यतार्थे बीजानेर बरेग और वैकासार्थ मोजिनइचस्रि चरित्र बोक्सवर जैन देख शंदर प्राचीन तीर्थमाका संपद समय जैन पुष्तकाञ्चका प्रश्नहित संबद्द बरतर विदय प्राप्ति चारतरगच्य साहित्व सूची बरतरसञ्ज्ञाचाचीहे प्रतिस्थित केब सची कारागाण्डकी ८४ विनुवे भृतकाबीन बैन सामिष्क द्वींका इतिहास बैन पुत्रा माहित्व करसमुद्र माहित्व सम्बद्ध वर्शन मनुष्यनक्की हुनैसना कविवर सक्सीश्रम और इनका माहित्य सम्बद्यानो हादमारबी और दवका माहित्य कविता समक्षणार और अबका साहित्य दराध्याच धमाकन्या प्रश्री क्षवित पर्मवद् न ( माहित्व ) कविवर जिनहत्व (माहित्व) कविषा रचुपति ( साहित्य ) एनीमीवें ४ मनवन क्यू चन्द्रशन काक्य आदि श्रीकीचिरत्व मरि ज्ञागरचन्त्रमरि आदि ब्रान्ताओंका इतिहास भनेक मन्द्रारोंक सुबोरन और अवडों बल्बोंकी ग्रेस कॉरिवो इस्वादि ।



स्तीर वर्षीक माहबस्यक व्यक्ति इसाइ वो द एकप्त वो ने विद्रश्ना-पूर्व विस्तृत मस्ताबना क्रिकी है। इसकी क्रायोगिकाक विषयमें इतना दो कदना वर्षीत होगा कि अवरकावनें हो है प्रतियोगि वर्षक व प्रतियो एको हैं मीर इसका संस्कृत कावन निर्माण हानके साम साम इसके आवारते वर्मात १ पुत्रशाली हेंवर को प्रकाशित हो गय हैं। अनक विद्रावों और पन-सम्पादकों को संववाच्य सम्मतियोगित केषक 'सैन क्वाति क विद्राल सम्मादक सामावनानी सीवीरिक्काक होकरसी साहको सम्मतिका क्रम्भाग उद्यक्त करता हैं—

सम्बाद सम्बाद प्रसाद, बिंदन साथार सम्यो का अवतरका यो सरेडो छ। परिदासिक सम्बो केची रोत ग्यास बाहर तेता मा युक्र वस्ता छ। यस बढी स्वा । अन सा अस्ता बोती परिदासिक कम्बो केम्य परिवास सीते से तेयाद तरी भारत छ × असदा सम्य ती कोमत एक दिन्दों बक्कर सम्बी बक्काण।

८ एतिहासिक जैन काञ्यमंत्रह्—नापके कर-कमकॉर्से विद्यमान है। १. संकाकि सामग्री शाह—केवक रुज्यक वाकाः।

इसमें अहमताबाहुके तर शिवा सामग्रीक भावता साहमीवच्छम व पर्म काबोका वजन बहुत ही रोचक और तम्बर श्रेकोतं मंदिन है।

विकार महिन्दार्थे की सारतामध्य गुर्वावणी भनुवाद वर्ष सोजियवस्त्याहरू वृत्ति साहि धनक वृतिहासिक सन्य प्रकासित वृत्ति ।



